# र्हिणोत नैग्सी की ख्यात

#### हितीय खंड

व श्रधांत् हा, राठाड़, बुँदेला, जाड़ेचा (यहुदंशी), सरवहिया (यादव), भाटी, दे के गोहिल, काला, तँवर, चावड़ा ख्रादि राजवंशों का इतिहास कं श्रनुवादक

> रामनारायण द्गड़, उदयपुर संगदक

द्वापाध्याय राय वहादुर गारीशंकर हीराचंद श्रोमा, श्रजमेर



काशी-नागरीप्रचारिणी सभा की श्रीर से इंडियन प्रेस, जिमिटेड, प्रयाग द्वारा प्रकाशित

संबत् १६६१ <u>57</u> **VIAS** & S

NTG ( 2...

AJMER. 1934

ंस्करण **)** 

f

माला का परिचय

जोधपुर के स्व० मुंशो देवीप्रसादिशी मुंसिक इतिहास धीर विशेषत: मुसलिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता और प्रेमी ये तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय वचारी ये, वह सब वे इतिहास का अध्ययन और खोज करने अथवा ऐतिहासिक अंथ लिखने में ही लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक अंथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा आदर किया है।

श्रीयुक्त मंशी देवीप्रसादजी की बहुत दिनों से यह इच्छा श्री कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष कप से व्यवस्था की जाय: इस कार्य के लिए उन्होंने ता० २१ जून १-६१८ की ३५०० रु० ग्रंकित मूल्य श्रीर १०५०० रु० मूल्य को वंबई वं० लि० के सात हिस्से सभा को प्रदान किये थे छीर आदेश किया था कि इनकी आय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार सभा यह 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही है। पीछे से जव वंबई वंक अन्यान्य दोनों प्रेसिडेंसी बंकों के साथ सम्मिलित होकर इंपीरियल बंक के रूप में परिणत हो गया तब सभा ने वंबई वंक के ७ हिस्सें। के लाभ के बदले में ईपीरियल बंक के चौदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित ग्रंश चुका दिया गया है, ग्रीर खरीद लिये ग्रीर ग्रब यह पुस्तकमाला उन्हों हिस्सों से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की विकी से होनेवाली आय से चल रही है। सुंशी देवीप्रसादजी का वह दानपत्र काशी-नागरीप्रचारिग्री सभा के २६वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुन्ना है।

#### सूमिका

राजपूताने का पिछला इतिहास लिखने के लिए मुँहणोत नैणसी की ख्यात एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। इसमें राजपूताना, काठियावाड़, कच्छ, मालवा, वघेलखंड आदि के राजवंशों का दृतांत मिलता है। इस ऐतिहासिक अंथ का निर्माण मारवाड़ी भाषा में आज से लगभग २७५ वर्ष पूर्व हुआ था। आज जितने साधन प्राप्त हैं उतने उस समय न होने पर भी नैणसी ने जनश्रुति या भाटों आदि की पुस्तकों से जितना भी दृत्तांत मिल सका, संग्रह किया जो उपयोगी है। इसमें इतिहास के अतिरुक्त भौगोलिक दृत्तांत भी दिया है, जिससे तत्कालीन परिस्थित का अच्छा ज्ञान है। जाता है।

मुगल वादशाह अक्षवर के समय उसके मंत्री अबुलफ़ल हारा 'आईन-अक्षवरी'' का निर्माण हुआ। उसके पश्चात् देशी राज्यों में भी ख्यातों का लिखा जाना आरंभ हुआ। उसी समय नैणसी ने भी अपनी ख्यात को लिखना आरंभ किया। उसने इतिहास-प्रेम के कारण दूर दूर से इतिहास के जानकारों द्वारा अपने संग्रह को बढ़ाना आरंभ कर दिया। उसने इस अमूल्य संग्रह में सभी आव-श्यक वातों का उल्लेख कर राजपूताने के पिछले इतिहास-लेखकीं के लिए बहुत कुछ सामग्री तैयार कर दी और जिन वातों में उसकी मतभेद जान पड़ा उन्हें ज्यां का त्यों दे दिया। राजा-महा-राजाओं के इतिहास ते कई प्रकार से मिलते हैं पर उनकी छोटी-छोटी शाखाओं, सरदारों आदि के युद्ध में काम आने का द्यांत मिलने के साधन कम हैं तो भी किसी छंश में उसकी पूर्ति नैणसी के संग्रह से दोती है। मेवाड़ राज्य का वृहत इतिहास 'वीर-

विनोद' लिखते समय महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने कितने ही वृत्त नैशासी की ख्यात के आधार पर दिये हैं और स्वर्गीय सुंशी देवीप्रसाद तो नैशासी की ख्यात पर इतने अधिक सुग्ध थे कि इन्होंने इसकी राजपृताने का 'अवुलक़ज़ल' मान लिया। तात्पर्य यह है जिस प्रकार मुग़ल-क्षालीन इतिहास के लिए 'आईन-अकवरी'' इपयोगी वस्तु है, उसी तरह राजपृत जाति का पिछला इतिहास लिखने के लिए नैशासी का संग्रह उपयोगी है। यद्यपि पहले का जितना वृत्तांत है, वह अधिकांश में जनश्रुतियों की सित्ति पर खड़ा किया गया है, तथापि सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक के वृत्तांत में शंकाओं की अधिक गुंजाइश नहीं है।

ऐसे उपयोगी संत्रह का हिंदी अनुवाद प्रकाशित न होना इति-हास-प्रेमियों को प्रखरता था। काशो की नागरी-प्रचारिणी सभा ने उक्त ग्रंथ को प्रकाशित करने का संकल्प किया, परंतु उसकी भाषा मारवाड़ी होने से सर्व-साधारण को उसके समझने में कठिनाइयाँ होती थीं। अतएव सभा ने उसका सरल हिंदी अनुवाद करने का कार्य उदयपुर-निवासी वाबू रायनारायण दूगड़ को सौंपा। ंहोंने परिश्रमपूर्वक हिंदी भाषा में अनुवाद कर उसे दो भागों में विभक्त किया। प्रथम भाग—जिसमें उदयपुर, डूँगरपुर, वाँसवाड़ा, प्रताप-गढ़, रायपुरा एवं चीहान, सोलंकी, परमार, पिड़हार (प्रतिहार) आदि राजवंशों की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शाखाओं का वर्णन है—उक्त सभा द्वारा वि० सं० १-६८२ में प्रकाशित हो चुका है।

दूसरा भाग-जिसमें कछवाहा, राठोड़, भाटी, खेड़ के गोहिल<sup>1</sup>, भाला, चावड़ा छादि राजवंशों का वर्णन है-प्रथम भाग

<sup>(</sup>१) खेड़ के गोहिलों का वृत्तांत मेवाएं के गुहिल-वंशियों के साथ रहना चाहिए था, परंतु भूल से वैसा नहों सका। श्रतएव उसे दूसरे भाग में रखना पढ़ा।

की भाँति इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है। इसमें उपर्युक्त राज-वंश की विस्तृत वंशावलियां भी दो गई हैं तथा थ्रीर भी कितनी ही प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनात्रों का उल्लेख हुआ है। द्रगड्जी ने ध्रनुवाद के समय मूल पुस्तक के कुछ ग्रंशों का क्रम पलटा है, जिसका कारण यह है कि उसमें एक ही वंश से संबंध रखनेवाला सारा वर्णन एक ही स्थल पर नहीं स्राया श्रीर भिन्न-भिन्न स्थानों में लिखा गया है. जिससे उसको एक ही सूत्र में गूँघना पड़ा। तेरहवीं शताब्दी की पूर्व का वृत्तांत अपूर्ण श्रीर कुछ अशुद्ध भी है। इसलिए टिप्पणियाँ लगाकर उसकी शुद्ध करने का प्रयत्न किया है जिससे यंथ की उप-योगिता बढ़ गई है। मूल पुस्तक में वंशाविलयाँ वंश-वृत्तों के रूप में नहीं, किन्तु ग्रंक संकेत के साथ चलती पंक्तियों में दी हैं ग्रीर कहीं-कहीं नामों के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह क्रस पाठकवर्ग को रुचिकर न होने से वंशावलियाँ वंश-वृत्तों के रूप हैं कर दी गई हैं ग्रीर उनमें से किसी नाम के संबंध में कुछ ग्रधिक लिखा है तो वह ग्रंक लगाकर नीचे टिप्पियों में दिया गया है। टिप्पणियाँ दो प्रकार के टाइपों में हैं। मूल प्रंथ की त्रृटियाँ बतलाने या म्राधिक परिचय देने के लिए जी टिप्पियाँ दी गई हैं वे पुस्तक की अपेचा छोटे टाइप में हैं और वहे टाइप में केवल वे ही टिप्पणियाँ हैं, जो वंशाविलयों के कतिपय नामें का अधिक परिचय करानेवाले मूल शंथ का ही ग्रंश होने पर भी वंश-वृत्तों के नामें के साथ नहीं था सकती थीं। वंशावलियाँ भी, जो मूल यंथ का ग्रंश हैं, नाम ग्रधिक होने से छोटे टाइप में दो गई हैं। टिप्पियों के इन दे। प्रकार के टाइपें से विदित हो जायगा कि वंशावितयों के श्रितिरिक्त जो टिप्पण छोटे टाइप में हैं वे अनुवादक के हैं। शेष सब मूल के हैं।

यद्यपि इस श्रंथ का अनुवाद दूगड़जी ने अपने जीते ही कर लिया था, परंतु लंपादन का काम सुभो करना पड़ा। मूल श्रंथ की मारवाड़ी थापा का अनुवाद मैंने मूल श्रंथ से मिलाकर ठीक कर दिया है। जहाँ वाहीं दूगड़जी की अम हुआ और कोई वात छोड़ पी गई उसे भी यथासाध्य मैंने ठीक कर दिया है। इसके अतिरिक्त वंशवृक्ष क्रमपूर्वक कर दिये गये हैं, जिससे पाठकों की सुवीता होगा।

धनमेर खे काशी प्रूफ सेनने छीर वापस छाने में समय की सावश्यकता होती है। फिर मेरी गृद्धावस्था, अस्वस्थता एवं समयाभाव खे इस दूसरे आग की प्रकाशित करने में धावश्यकता से प्रधिक विलंब हुछा है, जिसका मुफकी खेद है। नैणसी का ब्लाक जीधपुर-निवासी श्रोयुत नगदीशिसंह गहलीत से प्राप्त हुआ है छीर नैणसी का पिछला वंश-विवरण उसके एक वंशधर, जीधपुर-निवासी, मुँहणीत विरधराज बक्षील से प्राप्त हुआ है, जिसमें से धावश्यक छंश उद्घृत किया है। प्रूफ-संशोधन एवं मूल ग्रंथ से मिलान हारने में मेरे इतिहास विभाग के कर्मचारी पंडित किशनलाल दुवे, पंठ चिरंजीलाल ब्यास तथा पंठ नाथूलाल ब्यास ने योग दिया है, जिसका उल्लेख करना उचित है।

गै।रीशंकर हीराचंद ख्रीसा

#### मुँहगोत नैग्सी का वंश-परिचय

नैग्रसी धौर उसके वंश का परिचय, जो कुछ पहले ज्ञात हो सका वह, प्रथम भाग के प्रारंभ में दिया गया है, तदनंतर जो कुछ धौर मालूम हुस्रा वह नीचे लिखे अनुसार है—

मुँहणोत गोत्र के महता अपनी वंश-परंपरा राठोड़ राव सीहा से मिलाते हैं। सीहा का पुत्र आसथान और उसका पुत्र घृहड़ था, जिसके रायपाल हुआ। रायपाल का दूसरा पुत्र मोहन था, जिसके ज्येष्ठ पुत्र भीम के वंशजों से राठोड़ों की एक शाखा 'मेहिनिया राठोड़' प्रसिद्ध हुई। मोहन ने अपनी वृद्धावस्था में जैन धर्म प्रहण कर लिया था, इसलिए उसके वंशज जैन रहे और श्रोस-वालों में मिल गये।

मोहन का छोटा पुत्र सुभटसेन था, जिसका १-वॉ वंशघर जयसल हुआ, जो जोघपुर के राजा सूरिस ह और गजिस ह के समय राज्य के प्रतिष्ठित पदें। पर रहा तथा वि० सं० १६-६६ में मारवाड़ राज्य का मंत्री बना। उसके नैएसी, सुंदरदास, आस-करण, नरिसंहदास और जगमाल नामक पाँच पुत्र हुए। नैएसी का जन्म वि० सं० १६६७ में हुआ। बाईस वर्ष की वय होने पर उसने राज्य-सेवा में प्रवेश किया और वि० सं० १६-६४ में नैएसी फलोधी का हाकिम हुआ जहाँ उसकी बिल्लोचों से लड़ना पड़ा।

वि० सं० १७०६ में पोकरण का परगना बादशाह शाहजहाँ ने महाराजा जसवंतिसिंह को प्रदान किया; परंतु उक्त परगने पर जैसल-मेर के आदियों का अधिकार था, इसलिए महाराजा के कर्मचारियों के पहुँचने पर रावल रामचंद्र ने छपना कृटज़ा डठाना स्वीकार न किया। इस पर महाराजा ने उसकी दवाने के लिए सेना भेजी, जिसमें नैण्सी भी था। अनन्तर भाटियों से लड़ाई कर राठें। हों ने पोकरण पर अधिकार कर लिया। जैसलमेर के रावल मनोहर-दास के पश्चात मयलसिंह वहाँ का स्वामी होना चाहता था। घर्स्, उसने जैसलमेर पर अधिकार करने का यह उपयुक्त अवसर सम्भा। तब महाराजा जसवंतसिंह ने उसके सहायतार्थ नेणसी को भेजा। इस सेना के पहुँचने पर रावल रामचंद्र वहाँ से भाग गया और सवलसिंह जैसलमेर का स्वामी वना।

वि० सं० १७१४ में महाराजा जसवंतिसंह ने मियाँ फरासत की जगह नैणसी की अपना दीवान वनाया, तदनुसार वह वि० सं० १७२३ तक उस पद का कार्य करता रहा। फिर महाराजा ने उसको तथा उसके छोटे भाई सुंदरदास को क़ैद कर दिया और वि० सं० १७२५ में उससे एक लाख रुपये दंड लेने की तजवीज कर छोड़ा, परंतु नैयासी ने ताँचे का पैसा भी दंड में देना स्वीकार न किया। निदान जन उन दोनों भाइयों से दंड के रुपये प्राप्त होने की छाशा न देखी तो वि० सं० १७२६ में महाराजा ने उन दोनों की फिर वंदो करवा लिया। इस क़ैंद की ध्रवस्था में उन पर दंड की रुपये लेने के लिए कठोरता होती थी, परंतु इस कठोरता का कुछ भी फल नहीं निकला। उन दिनों महाराजा जसवंतसिंह, प्रसिद्ध वीर छत्रपति सहाराजा शिवाजी की दवाने के लिए, वादशाह ध्रीरंगज़ेव के जाज्ञानुसार दिच्या में धीरंगावाद के थाने पर नियत थे। कठोरता का व्यवहार करने पर भी नैग्रसी छीर उसके भाई से दंड की वसूली का कोई उपाय न सूम्क पड़ा ती महाराजा ने विवश हो उन दोनों को जोधपुर के लिए रवाना किया। सार्ग में उनके साथ- वालों ने उनके साथ धौर भी अधिक कठोर व्यवहार किया तव उनको जीवन से ग्लानि हो गई धौर फूलमरी नामक प्राप्त में वि० सं० १७२७ भाद्रपद वदि १३ को उन दोनों ने अपने-अपने पेट में कटार सार अपनी जीवन-लीला समाप्त की।

नैग्रासी श्रीर उसका भाई सुन्दरदास दोनों किव थे। वंदी भ्रवस्था के कष्टों से दुखी होकर उन्होंने परस्पर एक-एक दोहा कहकर भ्रापनी वेदना प्रकट की जो नीचे लिखे अनुसार है—

नैयासी—दहाड़ो जितरे देव, दहाड़े विन नहीं देव है।

सुर नर करता सेव, नेड़ा न श्रावे नैयासी।।

इस पर सुंदरदास ने नीचे लिखा उत्तर दिया—

नर पे नर अध्वत नहीं आवत है धन पास।

सो दिन कोम पिछायिये कहते सुंदरदास।।

उपरोक्त देवहों से उनकी तत्कालीन स्थिति एवं उनके विचारों
का पता चलता है।

नेणसी के तीन पुत्र करमसी, वैरसी छीर समरसी हुए। करमसी ने अपने पिता की जीवित छवस्था में मारवाड़ राज्य की कई सेवाएँ की छीर जब उसके पिता नेणसी की आत्मधात से मृत्यु होने का समाचार सुना तो महाराजा जसवंतसिंह ने इन तीनों भाइयों तथा सुंदरदास के पुत्रों की भी छोड़ दिया। इन लोगों ने भी मारवाड़ में रहना छाड़्छा न समभा जिससे कि नागोर के राव रामसिंह (जो महाराजा गजसिंह के पुत्र अमरसिंह का वेटा था) के पास चले गये, परंतु थोड़े ही दिनों में वि० सं० १६३२ के आसपास योलापुर में रामसिंह की छाकस्मात ही मृत्यु हो गई। उनके सेवकों छादि को करमसी द्वारा विष धेने का भूठा संदेह होने पर उन्होंने करमसी को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया छीर उसके

पुत्र छादि की रामसिंह के पुत्र इन्द्रसिंह ने मरवा डाला। उस समय करमसी के पुत्र सामंत्रसिंह छीर संत्रामसिंह भागकर कृष्णगढ़ छीर वहाँ से वीकानेर जा रहे।

महाराला जसवंतसिंह के पुत्र अजीतसिंह ने जब मारवाड़ राज्य पर रापना अधिकार स्थिर कर लिया ते। उसने सामन्तसिंह व संग्रामिल हो पुन: सारवाड़ में बुलाकर धेर्य दिया और राज्य-सेवा यें दाखिल किया। फिर महाराजा अभयसिंह ने जागीर प्रादि जोविका, जो जब्त हो। गई थो, लीटा दी। संग्रामिल का पुत्र भगवंतसिह और पौत्र सूरतराम हुआ।

सहाराजा विजयसिंह के राज्य-काल में सूरतराम ने मारवाड़ राज्य की अच्छो सेवा की, जिसपर महाराजा ने वि० सं० १८२० में उसे अपना मुख्य मंत्रों (दीवान) बनाकर उसकी प्रतिष्ठा वढ़ाने के अतिरिक्त यथेष्ट आय की जागीर प्रदान की। वि० सं० १८३० में वह उक्त महाराजा का मुसाइव नियत हुआ और जागीर तथा प्रतिष्ठा-वृद्धि होकर उसकी राव की उपाधि मिली। उसके पाँच पुत्र—सवाईराम, ज्ञानमल, सवाईकरण, शुभकरण और फतह-करण—थे।

ज्ञानसल ने महाराजा विजयसिंह, भीमसिंह ग्रीर मानसिंह के समय राज्य के उच्च पदें पर काम किया। वह महाराजा मान-सिंह का वड़ा विश्वासपात्र सेवक था। जब महाराजा मानसिंह वि० लं० १८६० में मारवाड़ की गद्दी पर वैठा तो उसने गद्दी पाते ही ज्ञानमल को ग्रपना दीवान वनाया ग्रीर जागीर देकर सम्मानित किया। यद्यपि मानसिंह ग्रस्थिर-चित्त घा ग्रीर उसके समय में मारवाड़ में मंत्री-वर्ग की वड़ी दुर्दशा हुई, परंतु ज्ञानमल की प्रतिष्ठा में कोई ग्रंतर नहीं ग्राया। इसका कारण यही है कि वह ग्रपने

#### [ 4 ]

कार्य के द्यतिरिक्त राजकीय प्रपंचों से सदा दूर रहता था। ज्ञानमल की वि० सं० १८७७ में मृत्यु हुई। उसका पुत्र नवलमल पिता की जीवित अवस्था में ही वि० सं० १८७६ में गुजर गया था, इसलिए रामदास (नवलमल का पुत्र) ज्ञानमल का उत्तराधिकारी हुआ। वि० सं० १८६१ में महाराजा मानसिंह ने सिरोही के राव वैरिशाल पर सेना मेजी उसके साथ नवलमल भी था।

जोधपुर, कृष्णगढ़ एवं मालवे के मुल्याण में घव भी नैणसी के वंशजों का निवास वतलाया जाता है ख्रीर जोधपुर में ते। उन लोगों के जागीरें भी हैं। उनमें से कतिपय राज्य-सेवा भी करते हैं।

<sup>र</sup> गारी शंकर ही राचंद स्राक्ता

# सूचीपत्र

# पहला प्रकरण

| पृष्ठ |
|-------|
| १-४६  |
| ई १   |
| 3     |
| 8     |
| Ä     |
| १०    |
| 80    |
| 88    |
| 88    |
| १३    |
| १स    |
| १स    |
| २०    |
| २१    |
| २३    |
| २३    |
| २्४   |
| २६    |
| २६    |
|       |

#### ( ? )

| विषय                                                                                                                                                                          |                   |       | वृष्ट                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------|
| स्रविर के राजा उदयक्य के प्र                                                                                                                                                  | ग्पैत्र नरूका वंश | π     | २७                                           |
| जयमल दासावत का वंश                                                                                                                                                            | •••               | •••   | २६                                           |
| रायसल दासावत का वंश                                                                                                                                                           |                   | • • • | २६                                           |
| रत्नसिंत दासावत का वंश                                                                                                                                                        | •••               | •••   | ३०                                           |
| परशुराम कचरावत का दंश                                                                                                                                                         | ***               | • • • | ३०                                           |
| मालदेव कचरावत का वंश                                                                                                                                                          | • •               | • • • | ३०                                           |
| रुद्र कचरावत का वंश                                                                                                                                                           | • • •             |       | ३१                                           |
| भोपत कचरावत का वंश                                                                                                                                                            | •••               |       | ३१                                           |
| रतना दासावत के पुत्र शेखा व                                                                                                                                                   | ता वंश            | • • • | ३१                                           |
| राव लाला नरूके का वंश                                                                                                                                                         | ••*               | •••   | ३१                                           |
| ग्राँवेर के राजा उदयकर्ण के                                                                                                                                                   | प्रपात्र शेखा का  | वंश   |                                              |
| ( शेखा्वत )                                                                                                                                                                   | •••               | • • • | ३२                                           |
| रायसल सृजावत (शेखावत)                                                                                                                                                         | का वंश            | •••   | ३५                                           |
|                                                                                                                                                                               |                   |       |                                              |
| गिरधरदास रायसलोत का वंश                                                                                                                                                       | τ                 | •••   | ३५                                           |
| गिरधरदास रायसलोत का वंश<br>लाडखाँ रायसलोत का वंश                                                                                                                              | T                 | •••   | ३ <b>५</b><br>३६                             |
|                                                                                                                                                                               |                   | •••   |                                              |
| लाडखाँ रायसलीत का वंश                                                                                                                                                         | •••               |       | ३६                                           |
| लाडखाँ रायसलीत का वंश<br>भोजराज रायसलीत का वंश                                                                                                                                |                   |       | ३६<br>३६                                     |
| लाडखाँ रायसलीत का वंश<br>भोजराज रायसलीत का वंश<br>परशुराम रायसलीत का वंश                                                                                                      |                   |       | ३६<br>३६<br>३७                               |
| लाडखाँ रायसलीत का वंश<br>भोजराज रायसलीत का वंश<br>परशुराम रायसलीत का वंश<br>तिरमण रायसलीत का वंश                                                                              |                   |       | ३६<br>३६<br>३७<br>३७                         |
| लाडखाँ रायसलीत का वंश<br>भोजराज रायसलीत का वंश<br>परशुराम रायसलीत का वंश<br>तिरमण रायसलीत का वंश<br>ताजखाँ रायसलीत का वंश                                                     |                   |       | ३६<br>३६<br>३७<br>३७<br>३८                   |
| लाडखाँ रायसलीत का वंश<br>भोजराज रायसलीत का वंश<br>परशुराम रायसलीत का वंश<br>तिरमण रायसलीत का वंश<br>ताजखाँ रायसलीत का वंश<br>हरराम रायसलीत का वंश                             |                   |       | स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स् |
| लाडखाँ रायसलीत का वंश<br>भोजराज रायसलीत का वंश<br>परशुराम रायसलीत का वंश<br>तिरमण रायसलीत का वंश<br>ताजखाँ रायसलीत का वंश<br>हरराम रायसलीत का वंश<br>रायसल के भाई गोपाल ( सून |                   |       | इह<br>इह<br>इ ७<br>३ ७<br>३ ॥<br>३ ५         |

## ( ξ )

| विषय                     |                |       | দূত            |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| द्यभा शेखावत का वंश      | • • •          | • • • | ४२             |
| कुंभा शेखावत का वंश      | •••            | •••   | ४२             |
| भारमल शेखावत का वंश      | •••            | •••   | 83             |
| म्रखैराज करणावत का वंश   | •••            | •••   | 84             |
| भाषांतरकार की दी हुई फछ  | वाहों की नामाव | ली    | ४६             |
| दूसरा                    | प्रकर्ग        |       |                |
| राठोड़ों की १३ शाखें     |                | • • • | ४७             |
| राठोड़ों की वंशावली      | •••            | •••   | ४७             |
| राव सीहा                 | • • •          | • • • | ४०             |
| राव ग्रास्थान            | •••            | •••   | ત્ર્ય          |
| वात सेतराम वरदाईसेनात क  | តិ             | • • • | ४८             |
| तीवरा                    | प्रकर्ण        |       |                |
| राव टीड़ा                | • • •          | • • • | ६५             |
| राव धूहड़                | • • •          | • • • | ६६             |
| राव रायपाल               | • • •          | • • • | ६६             |
| राव कान्ह                | •••            | •••   | ६६             |
| राव जालग्रसी             | •••            | •••   | ६६             |
| राव सल्ला                | •••            | • • • | ६७             |
| राव माला (मल्लिनाथ) श्रे | ार उसका वंश    | •••   | ६⊏             |
| राव जगमाल                | •••            | • • • | <b>ળ</b> ર્દ્દ |
| राव जगमाल का महेवे की    | गईा पर वैठना   | •••   | <b>⊏</b> १     |
| चेाया                    | प्रकरण         |       |                |
| वीरमदेव सलखावत           | •••            | • • • | ८२             |
| राव चूँडा                | •••            | •••   | 50             |
| 2                        |                |       |                |

| ( 8 )                               |       |                  |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| विषय                                |       | āB               |
| पाँचवाँ प्रकर्ख                     |       |                  |
| गोगारेद दीरमदेवेात                  |       | ત્તં             |
| राव रएमल                            | •••   | १०२              |
| राव नरपद सत्तावत                    | • • • | १२०              |
| इटा मनरग                            |       | •                |
| नरएइ सत्तावत व सुपियारदे की बात     | •••   | १२२              |
| खातवाँ प्रकरण                       |       |                  |
| राव जेाधा                           | •••   | १२⊏              |
| राव दूदा जोधावत                     | 401   | १३१              |
| सीद्वा सिंधल                        | • • • | १३३              |
| <b>ऋा</b> ठवाँ प्रकरण               |       |                  |
| नरा सृजावत धौर राव गांगा तथा वीरमवे | व     | १३७              |
| ·                                   |       |                  |
| हरदास अहड़ की बात                   | • • • | १४-इ             |
| द्ववाँ प्रकरण                       |       |                  |
| राव मालदेव                          |       | 825              |
| ग्यारहवाँ अकरण                      |       |                  |
| पावू राठाँड़ की वात                 | • •   | १६७              |
| यारहवाँ प्रकरण                      |       |                  |
| संगमराव राठीव                       |       | १⊏२              |
| तेरहदाँ प्रकरण                      |       |                  |
| खेतली छरड़फमलीत छीर भटनेर की वार    | ₹     | १ <del>८</del> २ |
| चैादहवाँ प्रकरण                     |       |                  |
| जांधपुर के राजाग्रों की वैशावली     |       | १-६५             |

| ( 4 )                                   |           |                 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------|
| ं <b>विपय</b>                           |           | पृष्ठ           |
| जोधपुर के सरदारीं की पीढ़ियाँ           | •••       | १न्ह७           |
| . राज्य वीकानेर के नरेशी की वंशावली छीर | वृत्तान्त | १-६८            |
| किशनगढ़ के राजाग्रीं की वंशावली         | •••       | २०⊏             |
| पंद्रहवाँ प्रकरण                        |           |                 |
| बुंदेखों की ख्यात (वार्ता)              | •••       | २१०             |
| बुंदेली की पीढ़ियाँ                     | **-       | २१३             |
| राजा वीरसिंहदेव वुंदेला                 | • • •     | २१४             |
| से लहवाँ अकरण                           |           |                 |
| जाड़ेचें ( यदुवंशियों ) का दृत्तांत     | २१७       | १-२२८           |
| जाड़ेचें। की पीढ़ियाँ                   | •••       | २१५             |
| भुज के स्वामी रायधय की वात .            | • • •     | २१५             |
| कच्छ का राजा भीम                        | •••       | २१-६            |
| भीम से खंगार दूसरे तक की वंशावली        |           | २१ <del>८</del> |
| कुँवर जेहा ( जैसा ) भारावत का गीत       | • • •     | २१€             |
| लाखा की बात                             | • • •     | २२०             |
| रावल जाम का नया नगर वसाना               | • • •     | २२४             |
| जेठवेा का पोरवंदर में राज्य जमाना       | •••       | २२४             |
| रावल जाम ग्रीर लंगार का युद्ध           | •••       | <b>२२</b> ५     |
| जामनगर की वंशावली                       | • • •     | २२⊏             |
| खचहवाँ प्रकारण                          |           |                 |
| जाड़ेचा फूल धवलोत की वात                | 3 • •     | २२७             |
| ख्रठारहवाँ प्रकरण                       |           |                 |
| जाम जनड की वात                          | • • •     | २३-६            |
|                                         |           |                 |

.

| विष्य                       |                 |             | प्रध |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------|
| <b>उद्गी</b> खवाँ           | विकरण           |             |      |
| सरवहिया यादव                | • • •           | • • •       | २४⊏  |
| लरविहया जैसा फो बात         |                 |             | २५१  |
| बीयवाँ                      | प्रकारग         |             |      |
| भाटी                        | ••••            | २५६-        | २७४  |
| विट्टलदास की लिखाई हुई जैस  | लमेर की हकीकर   | ī           | २५६  |
| सुंहता लक्खा का लिखाया हु   | प्रा जैसलमेर का | <b>हा</b> ल | २५⊏  |
| रतनू गोकुल की लिखाई हुई २   | गटियों की वंशाव | ाली         | २४स  |
| साटियों की दूसरी वंशावली    | •••             | • • •       | २६१  |
| संगलराव छे पुत्र नरसिंह, को | हर, तगुं श्रीर  | विजयराव     | 1    |
| चूड़ाले का वर्णन            | •••             | • • •       | २६२  |
| विजयराव को पुत्र देवराज का  | वर्धान          | •••         | २६३  |
| इक्कीखव                     | र्गे प्रकारण    |             |      |
| भाटियों की शाखाएँ           |                 | २७५-        | १८७  |
| रावल वछू ( वछराज ) ग्रीर र  | त्तांजा विजयराज |             | २७५  |
| रावल भोजदेव                 | •••             | •••         | २७७  |
| रावल जेसल                   | •••             | • • *       | २७⊏  |
| रोवल शालिवाहन               | •••             |             | ३७६  |
| रावल वैजल छीर कालकर्ण (     | केलण)           |             | २⊏२  |
| रावल कालकर्ण के पुत्र पालण  | और लग्बमसी द    | ता वंश      | २⊏२  |
| रावल चाचगदे श्रीर कर्ण      | •••             | • • •       | २⊏३  |
| रावल लखणसेन ( लदमणसेन       | )               | • • •       | २⊏४  |
| रावल पुण्यपाल               | •••             | • • •       | २⊏६  |
|                             |                 |             |      |

| विषय                                        |            | पृष्ठ       |
|---------------------------------------------|------------|-------------|
| बाई उनाँ <i>मक</i> रण                       |            |             |
| जेसलमेर के गढ़ का घेरा ग्रीर रावल जैतसी     | ***        | २८५         |
| रावल सूलराच                                 | •••        | ર-દર્પ      |
| तेईखवाँ प्रकरण                              |            |             |
| रावल दूदा ध्रीर वादशाद्दी सेना का युद्ध     | •••        | २-६८        |
| रावल दूदा का परिवार                         | •••        | ३०७         |
| चौबीखवाँ प्रकरण                             |            |             |
| रावल घड़सी                                  | o • •      | ३०-६        |
| रावल केहर का वंश छीर उसके वड़े पुत्र छेलग   | ा को राज्य | ſ           |
| के इक से वंचित करना                         |            | ३२०         |
| रावल लच्मण                                  | •••        | ३२२         |
| रावल वैरसी                                  | •••        | <b>३</b> २३ |
| रावल वैरसी के पुत्र ऊगा का वंश              | •••        | ३२३         |
| रावल वैरसी के पुत्र मेला का वंश             | •••        | ३२४         |
| रावल वैरसी के पुत्र वणवीर का वंश            | •••        | ३२५         |
| रावल चाचा                                   | • • •      | ३२५         |
|                                             | •••        | ३२६         |
| रावल जैतसी                                  | •••        | ३२७         |
| रावल जैतसी का वंश                           | •••        | ३२-६        |
| रावल जैतसी के पुत्र रावल लूणकर्ण का वंश     | •••        | ३३२         |
| रावल मालदेव का वंश                          | •••        | <b>३३५</b>  |
| रावल मालदेव के पुत्र सहसमल का वंश           | • • •      | ३३⊏         |
| रावल मालदेव के पुत्र खेतसिंह के वेटे पंचायण | का वंश     | ३३-६        |
| रावल मालदेव के पुत्र खेतसी का परिवार        | •••        | ३४०         |
|                                             |            |             |

| विषय           |                        |                    |               | पृष्ठ |
|----------------|------------------------|--------------------|---------------|-------|
|                | पच्चीसवाँ              | प्रकर्श            |               |       |
| रावल हरराज,    | ••                     |                    | • • •         | ३४१   |
| रावतः भीम .    | ••                     | •••                | •••           | ३४२   |
| रावल प्रस्याण. | ••                     | •••                | • • •         | ३४६   |
| रावल सनेाप्तरद | ास                     | •••                | •••           | ३४६   |
| रावल रामचंद्र  |                        | •••                | •••           | ३४७   |
| रावत सदलसिं    | ह                      | •••                | • • •         | ३५०   |
| रावल जसवंतरि   | तंह                    | •••                | ***           | ३५१   |
| रावल श्रखैसिंह |                        | •••                | • • •         | ३५२   |
| केलणोत भाटी    |                        | ••••               |               | ३५२   |
| रावल सभागरा    | व के पुत्र सांगा       | को वेटे राजपात     | त का वंश      | T     |
| श्रीर राजपा    | ल के वेटे वुध          | का खरड़ में छाव    | हर रहना       | ३५२   |
| खरड़ का वर्णन  | ī                      | •••                | • • •         | ३५३   |
| राव केलग छी।   | र विकुंपुर का व        | र्णन               | •••           | ३५४   |
| केलग का पूँगल  | त पर अधिकार            | •••                | •••           | ३५⊏   |
| देरावर पर केल  | ग्राका स्रधिका         | τ                  | •••           | इ४स्  |
| राव फीलगा की   | पुत्र                  | •••                | •••           | ३६०   |
| राव चाचा का    | पूँगल का स्वाम         | री होना            | •••           | ३६०   |
| राव वैरसल छी   | ार उसके पुत्र          | •••                |               | ३६०   |
| राव केलग के    | दूसरे पुत्र रिग्रम     | ल के अधिकार व      | में विक्कंपुर |       |
| रहना झीर       | उसका वैरसल             | के पुत्र शेखा के व | वेटे द्वारा   |       |
| होना जान       | τ                      | •••                | • • •         | ३६१   |
| राव गोखा का    | पुत्र हरा छीर          | उसका वेटा वरसि     | मं ह, राव     |       |
| ' दुर्जनसाल    | थ्रीर डूं <b>ग</b> रसी | •••                | •••           | ३६२   |

| _                         |                  |                |               |  |
|---------------------------|------------------|----------------|---------------|--|
| विषय                      |                  |                | पृष्ठ         |  |
| राव उदयसिंह               | 0 + 6            | •••            | ३६२           |  |
| राव सूरसिंह •             |                  | •••            | ३६३           |  |
| राव केलण का वंश           | • • •            | • • •          | ३६५           |  |
| वैरसल चाचावत का वंश       | • • •            | • • •          | ३६्⊏          |  |
| राव शेखा वैरसलोत का व     | र्वश             | •••            | ३६⊏           |  |
| राय शेखा के वेटे खाँवा वं | ते पौत्र ठाकुरसं | ो धनराजीत क    | T             |  |
| वंश                       | •••              | • • •          | ३७१           |  |
| रायमल, लच्मीदास श्रीर     | हूंगरसी धनरा     | जोत का वंश     | •             |  |
| सीहा धनराजीत का वंश       | •••              | •••            | ३७२           |  |
| शेखा के पुत्र वाघा का वंश | ı                | •••            | ३७२           |  |
| राव वरसिंह का वंश         | • • •            | •••            | ३७४           |  |
| राव हूंगरसी का वंश        | • • •            | • • •          | ३७६           |  |
| पूँगल का स्वामी राव जैसा  | वरसिंहोत         | • • •          | ३७८           |  |
| राव जैसा का त्रंश         |                  | • • •          | રેબ્દ         |  |
| रावल केहर दूसरं के पुत्र  | नलिनर्गा ने नेटे | जैसा से भाटिय  |               |  |
| की जैसा शाखा का हो        |                  | •••            | ३⊑०           |  |
| रावल देवराज के पुत्र हम्स | ीर से भाटियों    | में हम्मीर शाख | •             |  |
| का होना                   | • • •            | •••            | ३⊏१           |  |
| हम्मीर के छठे वंशधर राय   | पाल का वंश       | • • •          | ३⊏२           |  |
| रायपाल को वेटे राखा, अर्  |                  |                | •             |  |
|                           | वाँ मकरण         |                | •             |  |
| रावल केहर के पुत्र कलिक   |                  | ना वंश         | ३८€           |  |
| जैसा के पेत्र नींवा के वे |                  |                |               |  |
| किसना का वंश              | •••              | ,              | <b>ં</b> ર-૯૫ |  |
|                           |                  | · ·            |               |  |
|                           |                  |                |               |  |

•

| ( १० )                                        |           | •     |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| विपय                                          |           | 58    |
| जैसा छे वेटे आनंददास के पुत्र दूदा और पर्दत   | का वंश    | ३-६५  |
| त्रानंददास के पुत्र पीया का वंश               | •••       | ३-इ६  |
| जैसा को वेटे जाधा का वंश                      | • • •     | ર્સ્ક |
| जोधा के पांचवें वंशधर देवीदास का वंश          | •••       | ४००   |
| जाधा के वेटे रामा के दूसरे पुत्र वीरम का वंश  |           | ४०२   |
| रामा फे नेटे राणा का नंश                      | •••       | ४०६   |
| राया के बेटे ऊदा का वंश                       |           | ४०८   |
| जोषा के वेटे नारायणदास, दुर्जन ग्रीर ग्रासा क | ा वंश ४०  |       |
| जोधा के बेटे भोजा श्रीर पंचायण का वंश         | • • •     | ४१२   |
| जोधा के बेटे माला का वंश                      | • • •     | ४१२   |
| जैसा के पुत्र भैरवदास का वंश                  | •••       | ४१२   |
| भैरवदास के पुत्र अचला का वंश                  | •••       | ४१६   |
| भ्रचला के पुत्र रायसल धीर मेला का वंश         | •••       | ४२०   |
| सेला के पुत्र गोपालदास की पीढ़ियाँ            | •••       | ४२१   |
| धवला के वेटे करमसी का परिवार                  | ••        | ४२१   |
| प्रचला के वेटे जैतसी के पुत्र रतनसी का वंश    | •••       | ४२१   |
| भैरवदास के पुत्र वरजांग का वंश                | • • •     | ४२५   |
| भैरवदास के पुत्र देदा का वंश                  | •••       | ४२६   |
| जैसा के पुत्र नगावीर का वंश                   |           | ४२५   |
| हावल लच्मणसिंह (लखणसेन) के पुत्र रूपसी        | से साटिये |       |
| की रूपसिंदीत शाखा का होना                     |           | ४३१   |
| रूपसी के बेटे नायू का परिवार                  | •••       | ४३१   |
| नाथू के बेटे रासा का परिवार                   | •••       | ४३२   |
| क्षपसी के पुत्र पत्ता का वंश                  | •••       | ४३४   |

## ( 88 )

| विषय                       |                 |            | वृष्ट            |
|----------------------------|-----------------|------------|------------------|
| पूंगल की मीढ़ियाँ          | •••             | •••        | ४३६              |
| विकुंपुर की पीढ़ियाँ       | • • •           | •••        | ४३६              |
| वैरसलपुर की पीढ़ियाँ       | • • •           | •••        | ४३६              |
| खारवारे के भाटी            | •••             | • • •      | ४३७              |
| जेसलमेर के स्वामियों हो सं | वंध की फुटकर    | बातें      | ४३७              |
| भाषांतरकार की दी हुई       | वे जेसलमेर के   | राजाग्रेां | की               |
| वंशावली                    | •••             | • • •      | ४३-६             |
| भाषांतरकार का मत           | •••             | •••        | ४४३              |
| सरदारों की पीढ़ियाँ        | •••             | •••        | ८५४              |
| खेड़ के गेाहिल             | •••             | •••        | 8x0              |
| भाला मकवाणा                | •••             | •••        | ४६०              |
| मेवाड़ के काला             | •••             | • • •      | ४०४              |
| भाला राजा ( राजधर ) व      | ता वंश          | • • •      | ४७३              |
| तुँवरों से ग्वालियर का गढ़ | . <u>छ</u> ूटना | •••        | ४७६              |
| स्रणिहिलवाड़ा पट्टन के चा  | वड़ों का वर्णन  | •••        | ४७६              |
| चावड़ों से सोलंकियों का    | गुजरात लेना     | • • •      | 805              |
| किले वनने छीर उनके वि      | जय होने के संव  | त्         | ४८०              |
| छत्तीस राजकुतों के स्थान   |                 | •••        | ४८१              |
| गढ़ फ़तह होने का वर्णन     | •••             |            | ४८२              |
| दिल्लो के हिंदू राजाओं व   | ती नामावली      | • • •      | ४⊏४              |
| दिल्लो के मुसलमान नादः     | शाह             | •••        | ૪ન્દ૦            |
| दिचिया का मिलिक छंवर       | • • •           |            | ४ <del>८</del> ३ |
| शब्दानुक्रमणिका            |                 | <b>१</b> - | -१७१             |







सुँहणोत नेणसी

# मुंहणोत नैगासी की ख्यात

## द्वितीय खंड

#### पहला प्रकरंख

#### आँवेर का जबवाहा वंश

चवदह चाल हूं ढाड़ कही जाती है जिसमें १४४० गाँवों की संख्या है अर्थात ३६० आँवेर, ३६० अमृतसर (साँभर),३६० चाटस, १५० द्योसा, ५० मोजाबाद नींबाई लवाइण; आदि।

कछवाहों की पीढ़ियाँ उदेहीं के भाट राजपार्ण की लिखाई हुई-

| - आदिनारायण् 🗼    | ग्रनैना         | कुम्भ            |
|-------------------|-----------------|------------------|
| कमल               | पृथु .          | सांसतुव          |
| त्रह्मा           | वैग्राजा        | ग्रकृतासु        |
| मरीच              | चंद्र · ·       | प्रसेनजित        |
| करयप              | जोवनार्थ 🕠      | जोवनार्घ√( दू० ) |
| सूर्य :           | सुर्वासु        | मांधाता          |
| मनु               | <b>ब्</b> हद्रथ | परुपत            |
| इच्वाकु           | धुंधमार         | व्रहसत ·         |
| संस्याद ( शशाद )  | इंद्रस्रवा      | सुधानैव          |
| <b>भा</b> कुत्स्य | हरजस            | नृधानव           |
|                   |                 |                  |

# मुँहणोत नैणसी की ख्यात

| त्रियारोन         | इवार                                   | वज्रधाम            |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------|
| त्रिसाख           | वीवर                                   | सुँगरायं           |
| हरिचंद            | विश्वसेन                               | वद्रीय             |
| रोहितास           | खट्वांग                                | हिरण्यनाभ          |
| हरित              | दीर्घबाहु                              | ध्रुवसंध           |
| चाच               | रघु                                    | सुदर्शन            |
| विजयराय           | <sub>,</sub> प्र <mark>शु</mark> श्रवा | <b>ग्रग्निवर्ग</b> |
| रूग्यकराय         | ंग्रज                                  | सिद्धगराय          |
| विकसाज            | दशरथ                                   | सुरतराज            |
| सुबाहु            | रामचंद्र                               | ग्रमर्पण           |
| सगर               | कुश                                    | सहसमान             |
| ग्रसमंज .         | ग्रतर्थ .                              | विश्व              |
| <b>ग्रं</b> शुमान | निषगराय                                | बृह्द्य            |
| दिलीप             | वाल                                    | उरुक्रिय           |
| भागीरथ            | वलनाभ                                  | वछवधराय            |
| नाभाग             | पाण्डवरिष                              | प्रतिबिम्ब         |
| ग्रम्बरीष         | प्रसेनधन्वा                            | भान                |
| संघदीप            | देवानीक                                | सहदेव              |
| ग्रमितासु         | ग्रहिनाग                               | त्रहदा             |
| पाण्राज -         | सुधन्वाः                               | भूभान              |
| सुदर्थराज         | सल्राज                                 | प्रताक             |
| <b>ग्रंगरा</b> ज  | धर्माद                                 | प्रतकप्रवेश        |
| ग्रस्मक           | <b>ग्रानंदराय</b>                      | मानदेव             |
| पह्यक             | पारियात्रराय                           | छत्रराज            |
| दसरथ              | वालरथ                                  | श्रितिरिष          |
|                   |                                        |                    |

| भूपभीच                 | पद्मपाल                 | सोढ़सिंह                |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ग्रामंत्र              | सूरपाल                  | दूलहदेव                 |
| वैहॅद्रभाज             | महीपाल                  | (भागोजतॅवरनूँ           |
| वरही                   | ग्रमीपाल                | ग्वालेरदियो)            |
| <b>कृतांगरा</b> ज      | नीतपाल                  | हगुमान                  |
| राग्यकराय              | श्रीपाल क               | क्लदेव (ग्राँबेर वसाया) |
| सुजसराय                | . <b>अनं</b> तपाल       | नरदेव                   |
| चतुरंग                 | धनकपाल                  | जान्हड्देव              |
| समपु                   | क्रमपाल ं               | पञ्जून (सासंत)          |
| सुघान                  | शिशुपाल                 | <b>मलयसी</b>            |
| लालरंग                 | विलुपाल                 | वीजल                    |
| प्रसेनजित              | सूरपाल                  | राजदेव                  |
| <b>चुद्रकराय</b>       | नरपाल                   | कल्याग                  |
| सोमेश                  | गंधपाल                  | राजकुल                  |
| नल (नरवर गढ़ कराया)    | <b>हरपाल</b> ँ          | जवग्रसी                 |
| ढेाला                  | राजपाल                  | उदयकर्ण                 |
| ल=्मण .                | भीमपाल                  | नरसिंह                  |
| वजहामा                 | सूर्यपाल                | वग्वीर                  |
| (ग्वालियर गढ़ कराया)   | इन्द्रपाल               | नुद्धरण                 |
|                        | वस्तुपाल                | चन्द्रसेन               |
| मंगलराय :              | मुक्तपाल                | प्रघोराज                |
| क्रितराय               | रेवकाहीन                | ( वालवाई                |
| मूलदेव                 | ईससिंह                  | वीकानेरी का वेटा )      |
| ( दूसरी वंशावली )      | )—कछवाहा सूर्यवंशी      | ग्रादि, ग्रनादि, चंद्र, |
| कमल, ब्रह्मा, मरीच, कर | यप, काश्यप, सूर्य । रघु | से रघुवंशी कहलाये।      |

रघोष, धर्मोप, त्रसिंघ, हरिचंद; रोहितास, राजा शिवराज, संतोप, खदंत, कल्मप, धुंधमार चक्कचे (चक्रवर्ती), सगर, असमंज, भगीरथ, कड-कुस्त (कक्रत्स्य) दिलीप दिल्ली बसाई, शिवधन, केवांध, अज अजेध्या वसाई, अजयपाल चक्कचे, दशरथ, रामचंद्र, कुश से कळवाहा हुए, युधसेन, चंद्रसेन चाटसू वसाई, श्रीठठ, स्वर, वीरचरित, अजयवांध, उपसेन, स्रसेन, हरनास, हरजस, दृहहास, प्रसेनजित, सुसिद्ध, अमरतेज, दीर्घवाहु, विवरवान, विवस्वत, रूकक, रजमाई, गीतम, नलराजा नरवर वसाई, ढोला, लक्स्म, वज्रदीप (वज्रदामा) मांगल मांगलोद वसाया, सुसिन्न, सुधिन्नह्म, राजा कुहनी, देवानी, राजाखरे, सोढ़, दृलराज, काकिल, राजा हुण आवेर, जोजड, राव पञ्जून।

(तीसरी वंशावलो)—राजा हरिचंद त्रिशंकु का, राणी तारादे कुँवर रोहितास, रोहितास गढ़ वसाया। श्रीरामचंद्र राजा दशरथ के, उनके लव ग्रीर कुशं हुए। लव ने लाहोर वसाया श्रीर कुश के (वंशज) कछवाहे हुए। राजा ढोला नल राजा का जिसने ग्वालियर वसाया। श्रीर गढ़ पर गोलोराव तालाव बनाया। ढोला की एक स्त्री मारवणी वैण राजा की बेटी, ग्रीर दूसरी स्त्री पंवार भोज (धारा नगरी का) की कन्या थी। राजा सुमित्रमंगल का जिसने ग्वालियर पर राज किया ग्वालियर का गढ़ वनवाया श्रीर गढ़ पर गालीराव तालाव कराया। राजा सोढ़ उसे (ईस) राजा का, नरवर छोड़कर ढुंढाड़ में ग्राया। राजा काकिल व उसका पुत्र हणू त (हनुमंत) ग्रावेर ग्राया; ग्रलथरो जिसकी संतान में कछवाहा हैं। राजण के राज-णीत; देलण जिसके लाहरका। राजामलयसी, राणी मेल्हणदेवी

<sup>ं</sup> क खालिया यांगापिगिरि ढोलाराय या दुलेराय के पहले वसा था, यह प्राचीन लेखों से सिद्ध है।

<sup>†</sup> यह जपर के जेख से विरुद्ध है।

खीचण त्रानलखीची की वेटी जो त्रपने पीहर से खांथड़िये पुरेाहित गुरु को लाई। पहले पुरोहित गांगावत थे से। उनको त्रलग किये। मलयसी के ४ पुत्र—१ वीजलदे त्रांवरपाटवी, २ वालोजी जिसने चेत्रपाल (भेरव) को जीतकर सात तवे फोड़े, ३ जैतल जिसने त्रपने शारीर से मांस काट अपने स्वामी के शरीर पर वेठी हुई गिद्धन को फेंककर उड़ाई; ४ भीम श्रीर लाखणसी का पिता पञ्जवन जिसके (वंशज) प्रधान के कछवाह कहलाते हैं। पञ्जून राजा पृथ्वीराजा चौहाण का सामन्त था। राजदेव वीजलदेव का श्रांवर का राजा, इसके पुत्र-राजा कल्याण श्रांवर ठाकुर; भोजराज श्रीर दल्ला जिनके वंशज लवाणागढ़ को कछवाहा (इसकी सन्तान में से) केशोदास राजा जयसिंह के पास है। सोमंश्वर के वंशज राणावत श्रीर सीहा के सीहाणी कछवाहा हैं।

राजा कील्ह्या या कल्यायदेव । पुत्र—कु'तल द्रांबेरपाट, रावत द्रायेराज जिसकी संतान धीरा के वंशज धीरावत कछवाहा । धीरा का पुत्र नापा, नापा का खान, खान का चांदा, चांदा का ऊदा, ऊदा का रामदास दर्वारी । यह रामदास पहले सलहदी के नौकर या फिर वादशाह द्राव्यत की उस पर वहुत कृपा हुई ग्रीर क्रज पहुँचानेवाले के पद पर नियत किया गया । वह वड़ा दातार था । बादशाह की मृत्यु के पीछे जहाँगीर ने उसकी वंगस के थाने पर भेज दिया ग्रीर वहीं मरा । जहाँगीर उससे प्रसन्न न रहा । जब ध्रकवर ने गुजरात फतह की उस वक्त रामदास सांगानेर का कोतवाल था, वहाँ सेत्वरा के साथ वादशाह के पास पहुँचा ग्रीर ग्रच्छी चाकरी बजाई, वहीं उसका मुजरा हुग्रा । रामदास के पुत्र—दिनमणिदास, सुंदर-दास, दलपत, श्रीर नारायण ।

राव कील्हण के एक पुत्र रावल जरसी ( जसराज ? ) के वंशज जसके कछवाहें जो पूर्व में हैं। राजदेव के दूसरे पुत्र भोजराज के वंश में लबाण गढ़ की कहावाही हैं—केशोडान, राजा जयसिंह का चाकर। (वंशावली नं० ३ में लबाणागढ़ के कहावाही की भोजराज व उसके भार दहा के वंशाज कहे हैं)।

राद कारण के पुत्र—राजा हुण् आवरपाट, अलोधरा (नाम शृष्ट नहीं हैं ) के वेशज मेट के व कुंटल के कछवादे कहलाने जिनका चीधड़ गने। हुएर में जागीर हैं। मेट व शुंडल की जागीर में अमृत- वर में १२ गांव वारह लाख दाम की आव के थे। अब वे गांव देराट के वाल्लुक लगाए गए हैं। काकल के एक पुत्र रालण के वंशज रालणीत कछवाहा मने। हुरपुर चीधड़ में चाकर हैं। एक पुत्र वेलण की लंतान लहरका कछवाहा जो गंगा जमुना के बीध अंतर्वेद में है। खालर मालर के बीम गांवों में कछवाहे भूकियों के ४०० सवार हैं जो बहुत समय बीना वहां जा बसे।

राव मलैंसी (इसकी पहली व शावली में राव हुगुं का; छीर दूसरी जगह राव पञ्जून का उत्तराधिकारी कहा है ) के पुत्र वाला ने वादशाह झलाउदीन (खिलजी ?) के लामने सात तवे (तीर से ) वेधे थे। उसका विवाह मोहिल राजपूर्तों में हुआ था जिनमें यह रीति चली झाती थी कि नववधू प्रथम रात्रि की चेडपाल (भैरत देवना) के पास जावे। बाला ने चेडपाल से युद्ध किया छीर उसे मारकर भगा दिया। मलेंसी के एक दूसरे पुत्र जेतल ने युद्ध में घायल पड़े हुए देखा कि गिद्ध उसके स्वामी के शरीर पर बैठा है, तब उसने अपना मांस बाट काटकर बोटियां फेंकी छीर गिद्ध की स्वामी के शरीर पर से उड़ाया। मलेंसी के ३२ पुत्र हुए थे।

राव पञ्जून को पुत्र भीसड़ व लाखण जिनको वंशज प्रधान के कछनाहे कहलाते हैं। राजा कुंतल के पुत्र भड़सी के भाखरीत व कीतावत कछवाहे। भड़सीपोते वेगीदास का पुत्र साहवखान अच्छा राजपृत हुआ। पहले तो आसिफखाँ के पास था, फिर वादशाही चाकरी की। साहिव का वेटा किशनसिंह राजाँ अनिरुद्ध गैंड़ के पास नैकर था। कुंतल के एक पुत्र आल्हणसी के वंशज जोगी कछवाहे जो पहले जोवनेर के ठाकुर थे, अब तो आंवेर वनराणे चाकरी करते हैं। रामदास वणवीर का राजा जयसिंह के पास और यानसिंह खांडराव का भी वहीं नैकर हैं। कुंतल के एक पुत्र हमीर के हमीरपोते कहलाते हैं (दूनी के गीगावत) इनके बहुत डील हैं जो आँवेर वनराणे चाकरी करते हैं। पत्ता, इसका एक पुत्र श्यामसिंह छीर दूसरा रामसिंह राजा जयसिंह के पास थे।

राजा ज्यासी को पुत्र—राजा उदयक्षणि याँवेर, कुम्भा को कुम्भार्णा, (वाँसखोह में) किनकी बड़ी पीठ (भरोसा), ब्रांवेर चाकरी करते हैं। महेशदास पीया का, किशनसिंह, राजा जयसिंह के पुत्र कीरतसिंह के पास रहता या, वह सं० १७०८ में कावुल में पिचकर मर गया।

वाला या वालू के रोखावत, वरसिंह के नरूका, शिव बहा के निदड़का कछवाहा है हैं इनको यहाँ नहीं लिखे हैं। ये ग्राँबेर चाकरी करते हैं।

राजा उदयकर्ण का पुत्र नरसिंह; राजा वणवीर राजा नरसिंह का— श्राँवर राजा, उसके वंशज राजावत श्रीर वर्णवीर पाते कहलाते हैं ।

<sup>(</sup>१) राव ज्यासी का देहांत सं० १४२४ वि० में हुआ।

<sup>(</sup>२) राव उदयकर्ण का देहांत सं० १४४४ वि० में हुआ।

<sup>(</sup>३) राजा नरिसंह का देहांत सं० १४७० वि० में हुआ। कर्नेल टाड ने राजा नरिसंह के एक ग्रीर पुत्र पातल या प्रतापिसंह भी लिखा है जिसके वंशज पातल पुत्र। राव बणवीर का देहांत सं० १४८१ में हुआ।

राजा उद्धरण ( उदयक्षणे दूसरा ) के पुत्र—राजा चंद्रसेन, राजा चंद्रसेन का पुत्र राजा पृथ्वीराज व कुम्भा ।

राजा पृथ्वीराज—बड़ा हरिभक्त था, हारिका की यात्रा के लिये प्रस्वान किया। एक दो मिखल गया होगा कि श्री ठाझरजी ने दर्शन देकर आहा की कि ''हमने तेरी यात्रा खीकारी, अब पीछा लीट नृ ते। यहीं हमारी बहुत सेवा करता है, जो में यात्रा से भी अधिक समभता हूँ।" राजा ने कहा कि मैं तो आपके आजा-तुसार पीछा फिर जाऊँगा परन्तु लोक इसका विश्वास न करेंगे। टाकरजी बाले—"तेरी इच्छा हो सी माँग।" राजा ने निवेदन किया कि मेरे कंधों पर चक्र (के चिद्र ) हो जावें, श्रीर जहां महादंव का मन्दिर है वहां गोमती (नदी) का समुद्र से संगम हो जावे, श्रीर सब यात्री यहाँ नित्य स्नान करें। तदनुसार राजा के कंधों पर चक्र पड़ गयं, मंदिर के पास संगम भी हो गया। यह वात सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुई श्रीर राणा साँगा ने भी सुनी ता उसे इच्छा हुई कि एसं हरिभक्त राजा के दर्शन किसी प्रकार होवें तो वहत ठीक हो। विचार किया कि जो अपनी कन्या राजा को च्याह दुँ तो राजा का प्राना यहाँ होवे। राणा ने नारियल भेजे. श्रीर पृथ्वीराज व्याहने का श्राया। राजा ठाकुरजी की मानसी संवा किया करता था, एक दिन संवा में बैठा था कि राणा का पुत्र बृताने को आया। उस वक्त राजा मन ही मन में साने के कटोरे में ठाकुर जी की शिखण्ड पिला रहा था, रागा के पुत्र ने पीछे सं पुकारा ता राजा ने पीछं फिरकर देखा कि तुरंत सुवर्ण पात्र उसके हाथ से गिर पड़ा थीर शिखण्ड विखर गया। यह

<sup>(</sup>१) राव टद्धरण या उदयकर्ण दूसरा, देहांत सं० १४१० वि०। राव चंद्रसेन, देहांत सं० १४४४ वि०।

चमत्कार देख लोक ग्राश्चर्यान्वित हुए, श्रीर जब राणा ने सुना ते। वह भी ग्राकर राजा के पाँवों लगा।

राजा पृथ्वीराज की रानी वालवाई, ख्रीर पुत्र—राजा भारमल टीकेंत, राजा पूर्णमल, वलभद्र, पँचायण, चतुर्भुज, जगमाल के खंगारीत छीर रायसीवाले, रामसिंह, कल्याणसिंह, प्रतापसिंह, रूप-सिंह, भीखमसी, सांईदास, भीमसिंह, गोपालदास, नाथावत कहलाए सांगा, सुरताण ।

<sup>(</sup>१) राजा पृथ्वीराज सं० १४४४ वि० में पाट वैठा, देहांत सं० १४८४ वि॰। इसके १२ पुत्रों के नाम से राज जयपुर में वारह कीठरियां हैं। पृथ्वी-राज का पाटवीपुत्र राजा भीमराज या भीमसिंह था, उसे श्रपना उत्तराधिकारी न बनाकर पृथ्वीराज ने अपने दूसरे पुत्र पूरणमळ की गही दी। इसलिये पृथ्वीराज की मृत्यु के पीछे उसके पुत्रों में परस्पर कगड़ा चला। पुरस्पमल ६ वर्ष ही राज करने पाया था कि भीमसिंह ने उसे मास्कर राज लिया । एक स्यात में ऐसा भी लिखा है कि पूर्णमळ किसी गनीम के साथ ळड़ाई में सीकर में मारा गया। उसका पुत्र सूजा राज लेने की नीयत से अजमेर के शाही सुबेदार शकु हीनहसैन मिजां से मिला श्रीर उसे शांबेर पर चढ़ा लाया। भीमसिंह केवल २॥ मास ही राज करने पाया था कि मारा गया, श्रोर उसका वेटा रवसिंह पाट वेटा । इसने ग्यारह वर्ष राज किया । राजा पृथ्वीराज की एक रानी वीकानेरी के पेट से सांगा नामी पुत्र हुआ था। उसने राव लूग-कर्ण के पुत्र राव जैतसी वीकानेरी की सहायता से श्रांवेर लिया परंतु श्रंत में कान्हा नामी एक चारण के हाथ से मारा गया श्रीर भीमसिंह का दूसरा पुत्र श्रासकर्ण गद्दी पर वैठ गया। थोड़े ही समय पीछे राजा भारमल ने श्रासकर्ण से श्राविर ले ली श्रीर नरवर का राज दिया । एक ख्यात में ऐसा भी लेख है कि श्रासकर्ण ने सरे दर्बार श्रपने साले के पुत्र की गोद में विठा

राजा भारमल आविरपाट वैठा। उसके पुत्र—राजा भगवंत-दास, भगवानदास, भोपत, सलहदी, शादू लिसिंह, सुंदरदास, पृथ्वीद्वीप, रूपचंद, परशुराम, राजा जगन्नायक।

### वणवीरोत कछवाहा

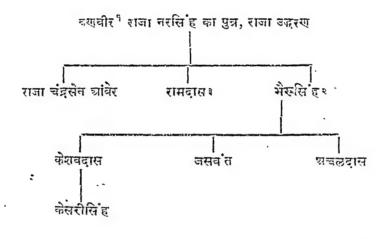

- (१) इसका परिवार वहुत है, यहाँ सब नहीं लिखा गया।
- (२) राजा मान के हाथियां का दारोगा था।
- (३) राजा जैसिंह के पास।

लिया था इससे सामंत गर्गों ने श्रप्रसन्न होकर, जब वह गंगाजी की यात्रा के। गया थां तो पीछे से, भारमल के। गही पर विटा दिया।

र राजा भारमळ की वादशाह श्रकवर की कृपा से वड़ी इजात श्रीर दें।ळत मिली। उसने श्रपनी बड़ी कन्या सांभर के मुकाम वादशाह की सं० १६१= वि० में व्याह दी थी जब कि वह ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की ज्यारत के वास्ते श्रजमेर जाता था। राजा पृथ्वीराज का भाई, कुंभा चंद्रसेनात का वंश, निवास गांव सोहारी सें



राजा पृथ्वीराज चंद्रसेनात के पुत्र—पूरणसल, भारमल, वल-भद्रवांकुड़ा, गोपालदास, सुरताण, पंचाइण, जगमाल, सांगा, चतु-भु ज, कल्याणदास, रूपसी वैरागी, भीमसिंह, सांईदास ।



# सं० १४४६ में गद्दी वैटा, सं० १४४६ कार्तिक सुदी १२ के काल किया। इससे पहले आंवेर के राजा शेव थे। कृष्णदास प्याहारी रामावत गलते की पहाड़ी में आया, रानी वालवाई बीकारेरी उसकी शिष्या

हुई श्रीर पीछे राजा ने भी कंठी वैधाई तव से राशानुजी मत राज में चला।

ं स्थात में रामिसंह, प्रतापसिंह, भीखा, तेजसी, सहसमळ, श्रीर रामसहात्र के नाम भी राजा पृथ्वीराज के पुत्रों में लिखे हैं।

‡ राजा पूरणमल राजा पृथ्वीराज के पीछे आंबेर की गद्दी पर वैठा था। एक वर्ष राज किया फिर उसके भाई भीम ने उसको मास्कर राज्य लिया। एक व्यात में लिखा मिलता है कि सीकर में किसी गृनीम के साथ लड़ाई में मारा गया।

🖇 थोड़े ही यर्से राजा रहा, उसके थाई आसकर्ण ने मारा।

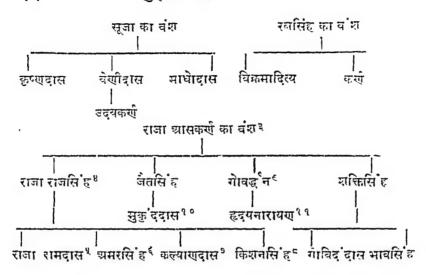

- (२) ब्राँवेर का राजा हुआ।
- (३) ग्वालियर राजधानी, नरवर पहें, वैष्णव, श्रीठाकुर का परम भक्तः। राव मालदेव की वेटी इंद्रावती व्याहा। राजा आस-कर्ण की वेटी का विवाह (मारवाड़ के) मीटे राजा (उदयसिंह) के साथ हुआ था, जिसके उदर से राजा सूरसिंह ने जन्म लिया।
- (४) नरवर का राजा हुआ, मोटे राजा की वेटी राजकुमारी को च्याहा सं०१६७१ वि० में दिच्चण में मरा।
- (५) नरवर पट्टै सोटे राजा ने अजमेर में वादशाह जहाँगीर को हाथी नज़र करके इसकी नरवर का टीका दिलवाया। सं० १६७६ में सरा।
- (६) नरवर की गद्दी पर वैठा था, मोटे राजा का दोहिता शक्तिसिंह वालकपन में मरा तव नरवर उतरा।
  - (७) दिचण में जाकर मुसलमान हो गया।
  - ( ८ ) रायकुमारी का पुत्र घा।

# 

राजा भारमल के पुत्र—भगवंतदास, राजा भगवानदास, भोपत, सलहदी, सादृल, सुंदर, पृथ्वीद्वीप, रूपचंद, परशुराम श्रीर राजा जगन्नाथ।



- ( ) मारवाड़ के \_महाराज के पास नौकर, गाँव कुड़की जागीर में था।
- (१०) इसका विवाह (मारवाड़ के) राव चंद्रसेन की पुत्री कमलावती के साथ हुआ था।
- (११) मारवाड़ के महाराज ने १४ गाँवों सहित मेड़ते का गाँव गाँगरड़ा जागीर में दिया था।
- (१) वड़ा ठाक्चर हुआ अकवर वादशाह की वड़ी कुपा थी। (जाधपुर के) राव मालदेव की कन्या दुर्गावती के साथ विवाह हुआ था। (कितनीक ख्यातों में भगवंतदास की आंवेर का राजा और मानसिंह की उसका पुत्र वतलाया है परंतु प्रायः भगवानदास ही का राज्य पर होने का

क सं० १६०४ में श्रासकर्ष से गद्दी ली, श्रासकर्ष दिल्ली जाकर हाजी लां पठान की श्रपनी मदद पर लाया, पर तु भारमल ने उसकी मिल। लिया श्रीर श्रासकर्ष की नरवर का राज्य दिया गया। भारमल पहला ही राजा था जिसने मुगलों की श्रधीनता स्वीकार सीभर के मुकाम श्रपनी वेटी की श्रक्वर के साथ व्याह दिया। सं० १६३० माद्य सुदी १ की मरा।

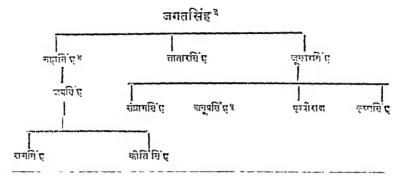

लेख सिलता है। राजा की कन्या शाहजादे सलीम के साथ हिं दुखें की रीति के खनुसार सं० १६४१ में व्याही गई।)

- (२) महाराजा हुआ, अकबर वादशाह ने पूर्व का सूवा दिया था। राव चंद्रसेन की वेटी आसकुमारी के साथ विवाह हुआ। जन्म सं०१६०७ पौप वदि १३; सं०१६७१ (आपाढ़ सुदी १०) की दिस्ता में मृत्यु हुई। (वृंदावन में वहाभी मत स्वीकारा छोर श्रीगोविन्द की सेवा ली)।
- (३) श्रकवर वादशाह ने नागार दिया था। इसका विवाह कनकावती वाई के साथ हुआ। रत्नसिंह कनकावती की वेटी का वेटा था। जगतसिंह कुँवरपदे ही में मर गया। (इसके पुत्र ज्कार-सिंह के वंश में महाववाले हैं)
- (४) द्यौसा पट्टे में था, मोटे राजा की वेटी रुक्मावती व्याहा। सं०१६७३ वि० में दिच्या में वालापुर के थाने में मृत्यु हुई तब रुक्मावती साथ जली। (राजा मानसिंह के पीछे महासिंह की गही मिलर्ना चाहिए थी, परंतु पादशाह जहांगीर ने मानसिंह के दूसरे पुत्र भावसिंह की टीका दिया)।
- (५) पूर्व में एक बुलाकी शाहजादा उठ खड़ा हुआ, अन्पसिंह उसके पास था, अब राजा जयसिंह के पास है।

(मिर्ज़ा राजा) जयसिंह महासिंहोत भावसिंह को पीछे सं० १६७८ में ज्ञांबेर पाया। सिसोदिया राणा उदयसिंह का दोहिता था; जन्म सं० १६६८ ग्रापाढ़ वदी १; सं० १६७६ में जोधपुर के राजा सूरसिंह की पुत्री मृगावती को व्याहा (शिवाजी को जेरकर दिल्ली पहुँचाया। वादशाह ग्राहंगजेब ने शिवाजी को राजा जयसिंह के कुँवर रामसिंह की निगरानी में रक्दा था, रामसिंह ने उसकी टोकरे में विठाकर निकाल दिया। इससे बादशाह रामसिंह से नाराज हो गया। एक दिन शिकार में उसे विना शक्त सिंह को । मारने को भेजा। रामसिंह ने उसे मार लिया ग्रीर यह बृत्तांत श्रुपने पिता को लिखा। तब राजा जयसिंह ने बादशाह को श्रुप्ती में कुछ कटोर शब्द लिखें। वादशाह ने श्रुप्रसन्न होकर राजा के दूसरे पुत्र कीर्तिसिंह को राज्य का लोभ दे जयसिंह को मरवाया। दखन से लोटते बुरहानपुर के मुकाम कीर्तिसिंह ने तेजा नाई के द्वारा राजा को भोजन में विष खिलाया जिससे सं० १७२४ श्राश्वन वदी १ की वहीं राजा का शरीर

सवलसिंह मानसिंहोत, पूर्व में भट्टी की लड़ाई में काम ग्राया। राव चंद्रसेन की पुत्री रायकुमारी के साथ विवाह हुग्रा था, वह सती हुई।

छूटा। राज्य रामसिंह ही की मिला, कीर्तिसिंह ने केवल कामां का

परगना पाया )।

दुर्जनसिंह मानसिंहोत, पुत्र पुरुपोत्तमसिंह राजा भावसिंह के पास रहता था ध्रीर वहीं मरा। पुरुपोत्तमसिंह के वेटे—भारतसिंह, शिवसिंह, जयकृष्णसिंह ग्रीर रामचंद्र जो वहादुरशाह के साथ काम ग्राया।

राजा भावसिंह महासिंहोत (राजा सान का पात्र) मानसिंह के को पीछे आँवेर की गदो पर बैठा। वड़ा महाराजा हुआ। रानी नीड़ का पुत्र था। जहाँगोर वादशाह का वड़ा छपापात्र हुआ। जन्म सं०१६३३ आश्विन विद ३, सं०१६७६ पीप विद ६ को वुरहानपुर में काल किया। राजा सूरसिंह की वेटी आसजुमारी व्याहा था जो साथ सती हुई। पुत्र नहीं, एक पुत्री सूरज देवी का विवाह (मारवाड़ के) राजा गजसिंह के साथ सं०१६७६ में हुआ था, वह पित के साथ सती हुई।

हिस्मतसिंह मानसिंहोत, पुत्र--शामसिंह, कल्याणसिंह। कल्याणसिंह का बेटा उप्रसिंह।

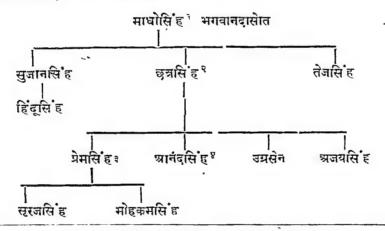

- (१) अक्षवर वादशाह ने अजमेर मालपुरा पट्टे में दिया था। आवेर के महलों की पोल पर के भरोखे से गिरकर मर गया।
- (२) भागागढ़ जागीर में था, सं० १६८६ के आषाढ़ में खाने-जहाँ पठान से लड़कर घायल हुआ, वहाँ से किसी ने उठाया, तहु-परांत बादशाही चाकरी में मरा।
  - (३) ख़ानजहाँ की लड़ाई में काम स्राया।

स्रजिसंह भगवानदासीत वड़ा वीर राजपृत था। वादशाह श्रक्त वर ने जब सीकरी का कीट बनवाया तब स्रजिसंह का डेरा कीट की मींव पर था। उसने डेरा नहीं उठाया। वादशाह ने उसे कुछ न कहा श्रीर कीट की देहा करवा दिया। वह सदा वादशाह का सचा सेवक बना रहा। मांटे राजा की बेटी, जैबसिंह की वहन. जसीदाबाई का विवाह उसके साथ हुआ था जो पित के शव के साथ सती हुई। स्यालकीट में, जो दरया अटक थ्रीर काँगड़े के बीच में है, शादमाँ सुलतान से लड़ाई हुई। वहाँ से (पंजाव की) गुजरात भी पास ही है। शादमाँ हुमायूँ बादशाह का पोता, असकरी कामराँ का बेटा श्रीर हिंदाल का भतीजा था। सूरजिसंह उसकी मारकर सही सलामत चला आया। पुत्र चाँदसिंह। चाँदसिंह के वेटे अचलिसंह, ज्ञान-सिंह, अगरिसंह। अचलिसंह के पुत्र सनस्प श्रीर गजिसेंह।

राजा जगन्नाय भारमलात वड़ा महाराजा हुन्ना, रण्यंभोर टोडा च्रीर दूसरे भी कई परगने जागीर में थे। राजस्थान टोडा। जन्म सं०१६०६ पाप विद ६; सं०१६६५ में मांडल ( सेवाड़ में ) के थाने पर था, वहीं मरा। वहाँ तालाव पर उसकी छतरी वनी हुई है। पुत्र—करमचन्द रीकेत, जगरूप , अभयकर्ण, जसा, वीजल ,

<sup>(</sup>४) छत्रसिंह के साथ मारा गया।

<sup>(</sup>१) बड़ा दातार था, राजा जगन्नाथ के पोछे ४ वर्ष अपनी जागीर में रहा फिर मलिकपुर के थाने पर भेज दिया गया और वहीं मरा।

<sup>(</sup>२) कुँ वर पदे हो में अकवर वादशाह की सेवा में दिचिए में मारा गया। वेटा नहीं, एक वेटो कल्याण्देवी राजा गजसिंह (सार-वाड़) की व्याहो।

<sup>(</sup>३) वादशाही चाकर था; जब महाबतख़ाँ का वेटा वाँकीवेग रणशंभीर का सूबेदार था तब शाहज़ादा ख़ुर्रम अपने पिता से वाग़ी

मनरूप<sup>9</sup>, वाला ग्रीर वलकर्श<sup>9</sup>। मनरूप के वेटे सुजानसिंह, कोसरीसिंह, हरीसिंह।

भोपन भारमलोत—वादशाह अकवर जब गुजरात की गया श्रीर सुलतान मुज़प्फरशाह गुजराती के साथ उसका युद्ध हुआ तब भोपत वादशाही फौज के साथ अकवर के रूवरू शत्रु से लड़कर मारा गया।

सलहदी भारमलोत—वड़ा राजपूत, पहले रामदास ऊदावत के पास था फिर बादशाही चाकर हुआ।

भगवंतदास भारमलोत के पुत्र मोहनदास और अलैराज। अखैराज के वेटे अभयराम शामराम हिरदैराम और विजयराम। हिरदैराम के वेटे जगराम और रामसिंह

हुआ। शाहजादे के हुक्म से गोपालदास गैंड़ ने रण्यंभौर गढ़ की तलहटी तक दख़ल कर लिया और बाँकीबेग गढ़ में जा बैठा। शाहजादे और गोपालदास के लीट जाने पर बाँकीबेग ने उनका पीछा किया। गोपालदास ने शबखून मारा उसमें बाँकीबेग स्नीर बीजल दोनों मारे गए।

- (१) भीम (सीसोदिया) का टोडा जागीर में था।
- (२) जोधपुर नौकर, मेड़ते का रेयाँ गाँव पट्टे में था।
- (३) अपनी जागोर में एक मुगल की मारा, इसलिए वादशाह जहाँगीर ने अरे दर्बार रोककर वेड़ो पहनाना चाहा, तव अभयराम ने तलवार चलाई और मारा गया।
  - (४) भाई के साथ काम आया।
- (५) वादशाही चाकर, लवाणा की जागोर श्रीर पैसर के थाने पर रहता था।
  - (६) उदेही के गाँव वाघोर में रहता था।

# राजा पृथ्वीराज के पुत्र वलभद्र का व'श

वलभद्र के पुत्र—ग्रचलदास, दुर्जनसाल, गोविंददास, दयालदास, शामदास ग्रीर वेणीदास। ग्रचलदास के वेटे मोहनदास ग्रीर गिरधर। दुर्जनसाल के वेटे केसरीसिंह ग्रीर शामदास। (इनका मुख्य ठिकाना ग्रचरील है)।

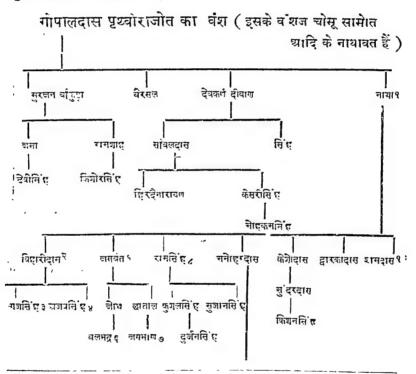

- (१) नाया की संतान नायावत कछवाहा।
- (२) प्रतिष्ठित श्रीर वहुत धनाट्य पुरुप था। राजा भावसिंह की छोड़की मे।हवतख़ाँ के पास जा रहा, फिर वादशाही चाकर हुआ।
  - (३) गै।ड़ों ने मारा।
  - ( ४ ) मोहबतलाँ के पास जाते हुए दखनियों ने मारा।

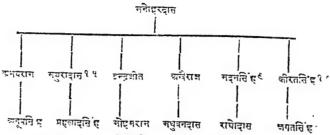

सुरताण पृथ्वीराजीत का वंश (चांदसेण सुरोठ ग्रादि में व टोंक राज्य में है )



- (५) पहले राजा भावसिंह के श्रीर पोछे राजा जयसिंह के पास नौकर हुआ।
  - (६) जोधपुर के महाराजा का चाकर रहा।
  - (७) कावुल में मरा।
  - ( ८ ) राजा जयसिंह का चाकर।
  - ( ६ ) राजा जयसिंह का चाकर।
  - (१०) राजा जयसिंह का चाकर।
- (११) राजा जयसिंह का चाकर था फिर वादशाही सेवा में गया, कंदहार में मरा।
  - (१२) पूर्व में लड़ाई में मारा गया।

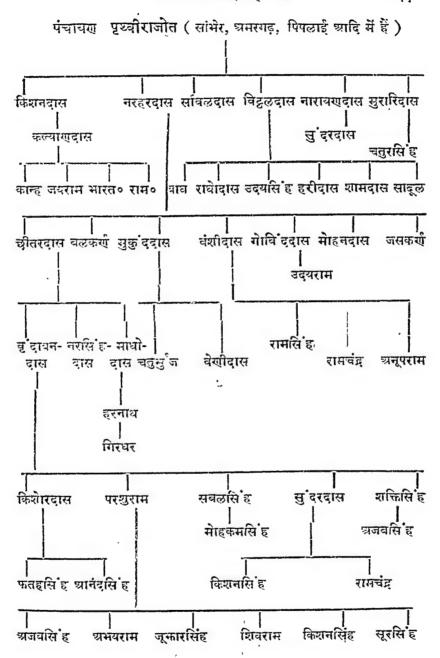

विट्ठलदास पंचायणेत के पुत्र वाच के वेटे हरराम, वुधिसंह , रामचंद्र।

राधोदास विट्ठलदासोत का वेटा हृदयराम । हृदयराम के पुत्र शामसिह श्रीर जयकृष्ण । उदयसिंह विट्ठलदासीत के वेटे— जगन्नाथ, सुजानसिंह, शिवराम, विजयराम ।

सुजानसिंह उदयसिंहोत के पुत्र—वल्लु, सूरतसिंह, गजसिंह, परशुराम, वुधरथ, प्रेमसिंह, अजबसिंह।

हरीदास विद्वलदासीत के पुत्र—गीयंददास, भीजराज। गीयंद-दास के—मथुरादास, गोक्कलदास कनकसिंह। भीजराज के— थारमल, फतहसिंह, केसरीसिंह, देवीसिंह, सवलसिंह, सूरसिंह। शामदास विद्वलदासीत का वेटा लाडखाँ। लाडखाँ के वेटे— कुशलसिंह, किशनसिंह, अजवसिंह, अनीपसिंह।

सादृल १ विट्ठलदासीत के वेटे—सुंदरदास, दयालदास, कान्ह-दास। सुंदरदास के जैतसिंह, अनीपसिंह। दयालदास के जीध-सिंह, फतहसिंह। कान्हदास के राजसिंह, गुमानसिंह। नारायण-

- (१) लड़ाई में मारा गया।
- (२) राजा (जयसिंह) का चाकर।
- (३) राजा का चाकर।
- (४) राजा का चाकर।
- (५) राजा का चाकर।
- (६) राजा का चाकर।
- (७) उदेही की नादोती में रहता था।
- ( ८ ) कटहड़ में मारा गया।
- ( ६ ) उदेही में वसा था, जोधपुर चाकरी करता था।
- (१०) वड़ा दातार हुआ।

दास पंचायणात का पुत्र सुंदरदास । सुंदरदास के किशनसिंह, रामचंद्र, कुशलसिंह।

राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल का वंश (यह खंगारेत कहछाते हैं इनका मुख्य ठिकाना डिग्गी है )

जगमाल के पुत्र खंगार श्रीर जैसा। खंगार के पुत्र—नारायणदास, मने। हरदास, भोजराज, हमीर, राघोदास, वाघ, वैरसल, सुजानसिंह, उदयसिंह, अमरा, किशनसिंह, रत्नसिंह, भाखरसी, जसकर्ण, केशो-दास, कल्याणसिंह श्रीर साँवलदास।

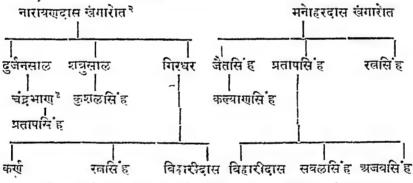

भोजराज है खंगारात के बेटे गोपीनाथ, हरीसिंह। गोपीनाथ का सूरसिंह।

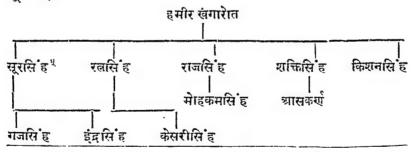

- (१) खंगार के वंशज खंगारोत कहलाए नराणे के स्वामी।
- (२) अकवर वादशाह ने नराणा का पट्टा देकर वतन कर दिया था।

राघोदास खंगारेत, पुत्र—नरसिंहदास। वाघ खंगारेत। वैरसल वंगारेत पुत्र केसरीसिंह ।

सुजानसिंह खंगारात, पुत्र—दलपत, विजयराम, विजयराम का हरीराम

ध्रमरा खंगारात, पुत्र—चत्रसेन, ११ जगन्नाथ <sup>१३</sup>।

किशनसिंह खंगारात, पुत्र—सवलसिंह, हरराम। सवलसिंह का शामसिंह।

राजसिंह खंगारीत, पुत्र—वलराम<sup>१३</sup>। भाखरसी<sup>१8</sup> खंगारीत।

<sup>(</sup>३) लड़ाई में मारा गया।

<sup>(</sup>४) नराणा पट्टै, वाव की लड़ाई में काम आया, वृद्धिमान सरदार था।

<sup>(</sup> ५ ) किशनसिंह के साथ काम ग्राया।

<sup>(</sup> ६ ) वादशाही चाकर, भोजराज की गोद रखा, सं० १६८६ में दिचण में छत्रसिंह के साथ ख़ानेजहाँ की लड़ाई में मारा गया।

<sup>(</sup>७) मोहम्मद मुराद नराणे पर चढ़ आया तव लड़ाई में काम आया।

<sup>(</sup> ८ ) नाथावतों की लड़ाई में सारा गया।

<sup>(</sup> ६ ) साँभर के किरोड़ी ( वादशाह की तरफ से कर उनाहने-वाले ) से लड़ाई हुई जिसमें मारा गया।

<sup>(</sup>१०) कंसरीसिंह के साथ काम ग्राया।

<sup>(</sup>११) शामसिंह कर्मसेनोत की सेवा में मारा गया।

<sup>(</sup>१२) राजा रायसिंह की सेवा में मारा गया।

<sup>(</sup> १३ ) मालपुरे में काम ग्राया।

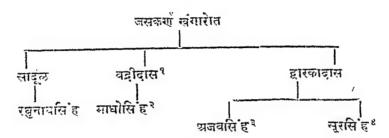

केशोदास खंगारोत। कल्यायसिंह संगारोत। जैसा जगमालोत (खंगार का भाई) पुत्र—केशोदास, वल्लू। केशोदास का मनरूप।

साँगा पृथ्वीराजोत#।

चतुभु जं पृथ्वीराजात (मुख्य ठिकाना वगरू) पुत्र - कीर्तिसिंह र् ग्रीर ज्भारसिंह। कीर्तिसिंह के वेटे—िकशनसिंह, गजसिंह

- (१) राजा जयसिंह का चाकर।
- (२) जाधपुर नौकर था।
- (३) जेाधपुर नैंाकर ।
- ( ४ ) जोधपुर नोकर राव हरीसिंह के साथ काम त्राया।
- ( ५ ) राजा विटुलदास गौड़ के पास रहा था।
- ( ६ ) पठानों ने मारा।

<sup>(</sup>१४) ग्रंच्छा राजपृत, जोधपुर की तरफ से मेड़ते का गाँव ग्रोबाल पट्टे में था।

<sup>%</sup> वीकानेर के रात्र लूणकर्ण का देहिता था। भीम पृथ्वीराजीत के पुत्र रत्नसी से राज छीनने की वीकानेर से फेंज लाया। रत्नसिंह के प्रयाश होने से राजकाज तेजसी करता था, वह सांगा से मिल गया छार उसके विरोधी कर्म-चंद नरूका की मारा। कर्मचंद के भाई ने तेजसी की मार डाला छोर सांगा ने भी शागकर प्राण वचाए। सांगानेर का कसवा वसाया।

ग्रीर प्रतापसिंह । प्रतापसिंह का सूरसिंह। जूभारसिंह का हिम्मतसिंह भें ; हिम्मतसिंह के फतहसिंह ग्रीर शक्तिसिंह।

कल्याणदास पृथ्वीराजीत (काळवाड़ रामगढ़ ग्राटि में) पुत्र— करमसी, मोहनदास, रायसिंह ग्रीर कान्ह। करमसी के खड़्गसेन ११ ग्रीर सुंदरदास १२। रायसिंह के जोधसिंह ग्रीर जगन्नाथ।

रूपसी १३ वैरागी पृथ्वीराजीत ( ठिकाना सारूँचा )

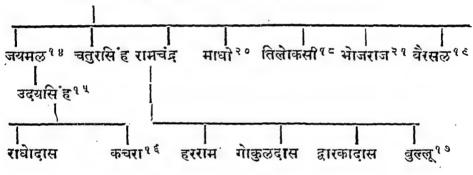

- (७) राजा जयसिंह का चाकर, कीर्तिसिंह के बैर में साँगानेर में पठानों के घोड़े छोन लिए, वे बादशाह की जाकर पुकारे। बाद-शाही हुक्म से राजा जयसिंह ने सं०१६७६ में किशनसिंह की मारा।
- ( ८ ) सं० १६८६ में जोधपुर रहा, रु० १७०००) की जागीर पाई, सं० १६८५ में पीछा राजा की चाकरी में चला गया।
  - ( ६ ) राजा जयसिंह का चाकर।
- (१०) मोहबतखाँ ने लदाणा पट्टे में दिया था, पीछा राजा जयसिंह के पास गया श्रीर १५०००) का पट्टा पाया । यहाँ उसने भगड़ा किया। सं०१७०० में उदेही गाँव में रखा।
  - (११) राजा का चाकर।
  - ( १२ ) विहारी पठानेः ने मारा ।
  - ( १३ ) अकबर का सेवक, पर्वत सर जागीर में था।

नरूकों की वंशावली

वरसिंह ( ग्राँवेर के राजा उदयकर्ण का पुत्र )

मेहराज (मेघराज)

नरू ( के वंशज नरूका कहलाए )



- (१४) सं० १६४० में अकवर ने फतहपुर जागीर में दिया। परम भक्त था, बीमार होने पर मथुरा में जाकर मरा। मोटे राज़ा की वेटी दमयंती की ज्याहा था।
  - (१५) सांखलों का भांजा था।
  - (१६) राठोड़ वाव पृथ्वीराजीत ने मारा।
  - (१७) शेखावतों ने मारा।
- ( १८ ) मोटे राजा की वेटी कृष्णकुमारी की व्याहा था, वह सती हुई।
  - (१६) बड़गूजरों का भांजा।
  - (२०) मैंग्री जाति की स्त्री के पेट का था।
  - (२१) करमा खवास का वेटा।

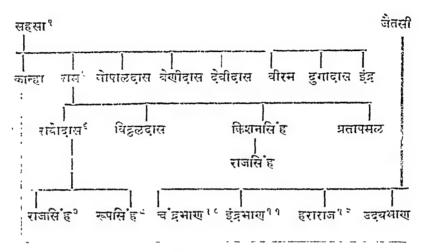

- (१) नीवाई का ठाकुर।
- ( २ ) प्रतिष्ठित पुरुष था, मोह्यत्वाँ ने लाल सीट पट्टे में दी थी।
- (३) वड़ा राजपृत, मोहवतसाँ के पास रहता था, फिर जोधपुर मंहाराज का नोकर हुआ, रीवाँ और रायपुर की जागीर पाई थी।
  - ( ४ ) नीवाई पट्टे में थी।
  - ( ५ ) वणहटा गाँव वसाया, राजा जगन्नाथ का सेवक था।
- (६) मोहबतखाँ के नौक्रों से दरया अटक पर भगड़ा हुआ वहाँ मारा गया
  - (७) मोहवतखाँ का नौकर।
  - ( ८ ) टीकायत, मोह्यतखाँ ने वणहटा दिया था।
- ( ﴿) मैं जाबाद का स्वामी, राजा पृथ्वीराज के पुत्र साँगा ने मारा।
- (१०) पनवाड़ पट्टे, सं० १६६८ में जोधपुर रहा श्रीर राइण गांव पाया, फिर वादशाही चाकरी में गया। इसकी पुत्री केसर

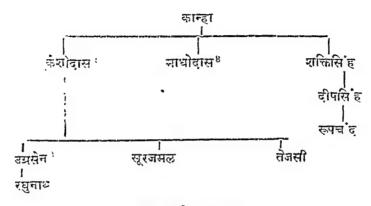



रायसल दासावत का पुत्र रामचंद्र। रामचंद्र का वलभद्र। वलभद्र का गे।विंददासं। गोविंददासं का वेटा जोगीदास।

देवी का विवाह ( जोधपुर के ) राजा गजसिंह के साथ हुआ था, वह सती हुई।

- (११) रावर का ठाकुर।
- (१२) राव केशवदास ने मारा।
- (१३) राजा जयसिंह का चाकर।
- (१) बड़ा राजपृत था, मृत्यु के दिन बड़ा उत्सव मनाया।
- (२) मारोठ में काम ग्राया।
- (३) ईसरदास कूंपावत का दोहिता, जोधपुर महाराज के नौकर, जागीर में रेवाड़ी के गांव थे।

कपूरचंद दासावत के पुत्र रूपसिंह ग्रीर वैरिसिंह। रह्मसिंह दासावत के पुत्र साँगा का परिवार—साँगा का पुत्र कचरा। कचरा के वेटे—परग्रुराम, मालदेव, रुद्र ग्रीर भीपत।



मालदेव कचरावत के वेटे—सुर्जन, सादूल, प्रतापसिंह, रायसिंह, चतुभुंज, माधोसिह, केशोदास<sup>8</sup>, सुरजन के वेटे—रायकुँवर, राम-कुँवर, चतरसाल, दूदा। सादूल के कान्हा, जैतसिंह, हरीसिंह। प्रतापसिंह के जगरूप।

<sup>(</sup> ४ ) पूरव में भाटियों की लड़ाई में काम आया।

<sup>(</sup> ५) जोधपुर महाराजा का नौकर।

<sup>(</sup>६) पँवारां ने मारा।

<sup>(</sup> ७ ) पवारों की लड़ाई में मारा गया।

<sup>(</sup> ८ ) रॅवारों की लड़ाई में मारा गया।

नृ कचरावत के वेटे—सूरसिंह, कुंभकर्ण, मनोहरदास। मनोहरदास के राजसिंह श्रीर हरकर्ण।

भापत कचरावत के वंटे—देवीदास के मुक्कंददास । देवीदास के सूजा श्रीर उप्रसेत । मुक्कंददास के राजसिंह श्रीर किशनसिंह। रतना दासावत के पुत्र शेखा का परिवार



- ( ६ ) किशनसिंह राठोड़ का साला, उन्हीं के साथ मारा गया।
- (१०) किशनसिंह राठोड़ के पास था, उन्हीं के साथ मारा गया।
- (११) जगमाल भारमलीत के साथ काम आया।
- (१) राजा जयसिंह का सेवक, कुँवर रामसिंह के पास रहता था।
- (२) राजा जयसिंह की सेवा में वड्गूजरों की लड़ाई में मारा गया।
- (३) राजा जयसिंह को छोड़ सं० १६८६ में जेाधपुर महा-राज के पास क्रा रहा ।
  - (४) जोधपुर महाराजा का मौकर।
  - ( ५ ) जगन्नाय गोविंददासोत ने मारा।

<sup>\*</sup> राज्य श्रलवर के महाराजा राव लाला के वंशज हैं। राव लाला से चौथी पीढ़ी में राव कल्याणमल हुशा। नैस्सी ने कल्यासमल के पुत्रों के

का फतहसिह। फतहसिह का कल्याणमल । कल्याणमल के वेटे—रण्सिह, अणंदसिंह और अजगसिंह।

#### शेखावत कछवाहे, वतन अपरमण

श्रावर के राजा उदयक्ष के पुत्र वाला के वंशज हैं। वाला के पुत्र मोकल पर शेख़ वुरहान चिश्ती ने कृपा की (उसकी दुश्रा से) मोकल के पुत्र हुश्रा, नाम शेखा दिया गया। शेखा की संतान शेखावत कहलाते हैं।

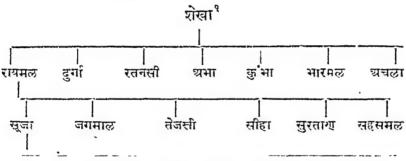

- (६) इसको राजा जयसिंह ने वेटा कहकर गोद लिया था।
- (७) राजा जयसिंह इसे अपने पुत्र तुल्य रखता था, कामा पहाड़ी का सूबेदार था।
- (१) अमरसर शेखा ने वसाया, पहले वहाँ अमरा अहीर की ढार्णा ( छोटा गाव ) थी । शिखरगढ भी शेखा ने वसाया ।

नाम रणितंह, अण्दिसिंह श्रीर अजयिसंह लिखे हैं श्रीर अलवर के इतिहास में कल्याणिसंह के ४ पुत्र—श्रगरिसंह पाटवी, अमरिसंह, शामिसंह. ईसरी-सिंह श्रीर जीयिसिंह होना लिखा है, जिनकी संतान की जागीरे अलवर राज की यहीं कीटडियां कहलातीं अर्थात् खाड़ा, पाड़ा, पलवा श्रीर पेट्टे।

राव छाछा से ११वीं पीढ़ी में होनेवाले रावराजा प्रतापित है ने सं॰ १=३२ वि॰ में श्रळवर का खतंत्र राज स्थापन किया। सं॰ १=१७ में राव-राजा का देहांत होने उपरांत, १३७ वर्ष के श्रसे में, पांच राजा श्रळवर की गई। पर बैठे।

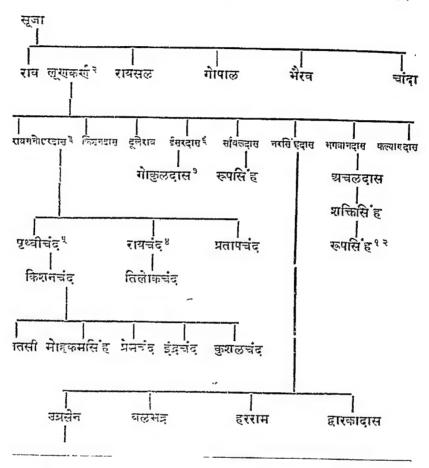

- (२) राव मालदेव की बेटी हंसवाई व्याहा था।
- (३) इंसवाई का पुत्र, मनोहरपुर वसाया।
- (४) वंगश् के थानं में काम त्राया।
- (५) राजा विक्रमादित्य के साथ काँगड़े की लड़ाई में मारा गया।
  - (६) सवलसिंह का सुसरा था सं०१६७३ में बुरहानपुर में मरा।
  - (७) खवास का वेटा।

=

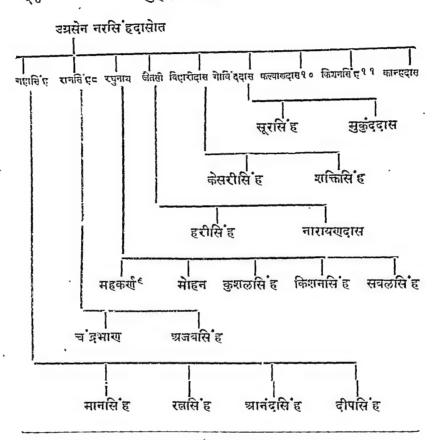

- ( ८ ) राजा जयसिंह के पास नैाकर था। फिर महाराजा जसवंतसिंह के पास रहा, रेवाड़ी के रु० २५०००) के गाँव पट्टे में थे।
- ( ६ ) महाराजा जसवंतिसंह के नैं। उदेही का गाँव पीप-लाई क० १२०००) की रेख का पट्टै।
  - (१०) निरवाणों की लड़ाई में मारा गया।
  - (११) कल्याणदास के साथ काम श्राया।
  - (१२) महाराजा जसवंतसिंह के नै।कर।

#### रायसल सुजावत का परिवार

रायसल् के पुत्र—राजा गिरधरदास, लाडखाँ, भोजराज, परशु-राम. तिरमण्, ताजखाँ, हरराम, विहारीदास, वावूराम, दयालदास, वीरभाण. जुशलसिंह।

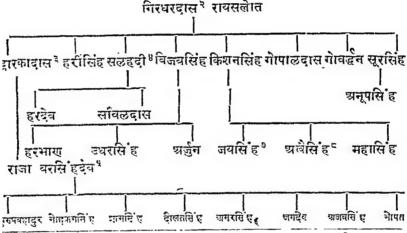

- (१) बाबा सूजावत का दोहिता, अक्षवर वादशाह को दरबार में रायसल दरवारी कहलाता। खंडेला और रेवासा जागीर में या। रायसल नं खंडेला निरवागों से लिया था, दर असल यह नगर खडगल तंबर का बसाया हुआ है।
- (२) खंडले टीकायत, राठोड़ विद्वलदास जयमलोत का दोहिता। सं०१६८० में बुरहानपुर में सैयदों से खानेजंगी हुई तब सैयदों ने मारा, परंतु शाहज़ादे पर्वेज़ ध्रीर महाबतख़ाँ ने सैयदों के सरदार को गईन मार शांति की।
- (३) खंडेले का स्वामी, खानेजहाँ की पहली लड़ाई में घायल हुआ ध्रीर खानेजहाँ मारा गया तब काम आया।
  - ( ४ ) राठोड़ कान्ह रायमलोत का दोहिता।
  - (५) भारमलोतें। का भानजा श्रीर कुँवर पृथ्वीसिंह का नाना या।

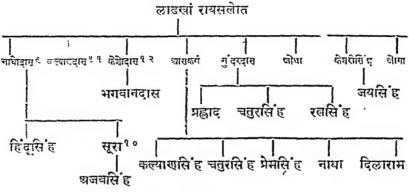



- (६) महाराजा जसवंतिसंह का नौकर ३०००) का पट्टा।
- (७) वादशाही चाकर।
- ( ८ ) वादशाही चाकर
- ( 🕹 ) सल्हा राजावत ने माराठ में मारा।
- (१०) राव इंद्रभाण ने मारा।
- (११) थोजराज रायसलोत ने मारा सं० १६५३ में, वेटा नहीं।
- (-१२) एक नाई की खो से आशनाई थी, इसलिये नाई ने . उसे मार डाला।
- (१) वड़ा कापालिक, खंडेले के पास उदयपुर में रहता, वादशाही चाकरी छुट गई, नाक बैठा हुआ था।



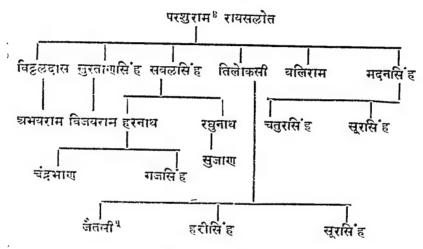



- (२) जोधपुर नौकर रेवाड़ी के गाँव खोह में वसी थी।
- (३) जोधपुर का नौकर।
- ( ४ ) बङ्गुजरां का दे।हिता।
- ( ५) द्वारकादास के साथ काम आया।
- (६) सं०१६६८ में राजा सूरसिंह (जोधपुर) खंडेले में तिरमण के यहाँ व्याहा था, शेखावत राणी राजा के साथ सती हुई।

ताजखाँ रायसलात—पुत्र—प्रयागदास् कीर्तिसिंह, मुक्त-मणि । कीर्तिसिंह के किशनसिंह। किशनसिंह के विजयसिंह।

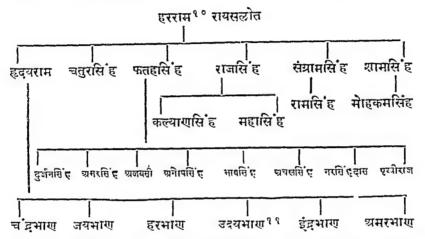

विहारीदास रायसलोत, निरवाणों का दीहिता मारोठ में काम श्राया।

वावूराय रायसलोत, जाटग्गी के पेट का जो सवालख देश की जाटनी थी। रायसल ने शाहपुरा जागीर में दिया था। डोडवाणे की मदद की, वहाँ वलभद्र नारायणदासीत ने श्राकर मारा। वीरभाण रायसलीत. राठोडों का होहिता।

कुशलसिंह रायसलीत सोंनगिरीँ का भानजा। उसके तीन पुत्र करमसेन, नरसिंहदास श्रीर उपसेन थे।

<sup>(</sup> ७ ) वड़गूजरों का दोहिता।

<sup>(</sup> ८ ) जोधपुर का नैकिर, मेड़ते का गाँव ढाहा पट्टै।

<sup>(</sup> ६ ) गाँव ढाहा पट्टै।

<sup>(</sup>१०) निरवाणों का दोहिता।

<sup>(</sup>११) जोधपुर का नौकर, रेवाड़ी के गाँव पहेै।

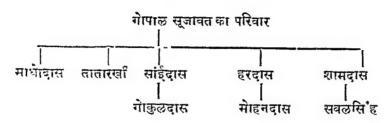

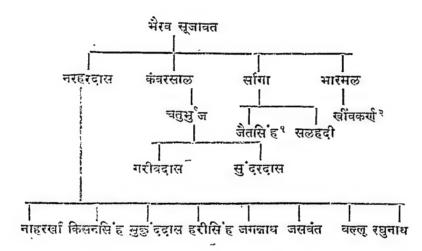

चाँदा सृजावत का पुत्र तातारखाँ । तातारखाँ के मुकुंददास खीर फतहसिंह।

रायसल शेखावत के पुत्र जगमाल का वेटा भीम, भीम का दूदा।
तेजसी रायमलीत के वेटे—शक्तिसिंह, रामसिंह<sup>8</sup>, मानसिंह।
मानसिंह के वेटे नारायणदास श्रीर नरसिंह। नारायणदास के

<sup>(</sup>१) मोहवत खाँ की लड़ाई में मारा गया।

<sup>(</sup>२) सोहबत खाँ के पास नौकर था।

<sup>(</sup>३) राजा गिरधर के साथ काम आया।

<sup>(</sup>४) मोटे राजा का श्वसुर, जैतसिंह का नाना था।

बलभद्र भें भ्रीर दीपचंद। बलभद्र के बंटे—करणीदास, गोपीनाय, रत्नसिंह, सूरसिंह श्रीर केसरीसिंह।

सहसमल रायमलोत का पुत्र करमसी। करमसी के वेटे हुर्जनसाल प्रेशेर रामचंद्र। रामचंद्र का धर्मचंद्र।

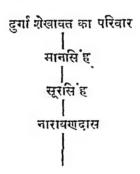

- (५) खानेजहाँ की लड़ाई में छत्रसाल के साथ दिच्या में वादशाही चाकरी में काम आया।
- (१) राजा गजसिंह का नाना, सं० १६६४ में राग्री सौभाग्य-देवी का विवाह अकवर वादशाह ने अपनी वेटी कहकर किया था।
- (२) अक्रवर वादशाह ने दिच्या में भेजा, वहाँ खानेखाना ने लड़ाई नहीं की, तव नवाव की कह दखनियों की युद्ध के वास्ते चढ़ा लाया और नवाव की मुकावले पर ले गया। सहज सी लड़ाई हुई जिसमें सबसे पहले रामचंद्र ने अपना घोड़ा मैदान जंग में पटका और वीरता के साथ लड़कर मारा गया। साची का गीत—

' ग्रसमर भुजधुण वधेलग ग्रंबर, खत्रियां गुर जूभार खरै। कठें दिखण तणेसिर रामें, हमल हलाया सिखर है।" "ग्राठबाट कर ठाट एकठा, भुजपतसाही भारभलें। श्रहमदनगर वीदधर ऊपर, कछवाहें चाजवी कलें।"

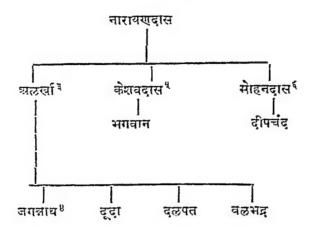

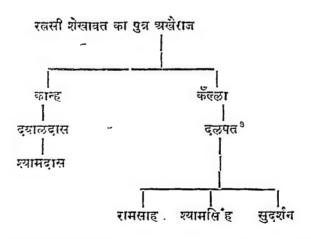

- (३) द्वारकादास के समय खंडेले में मुख्य मुसाहव था।
- (४) जोधपुर दर्वार का नौकर।
- (५) राजा गिरधर के साथ काम आया।
- (६) मारोठ में काम आया।
- (७) वादशाही चाकर।

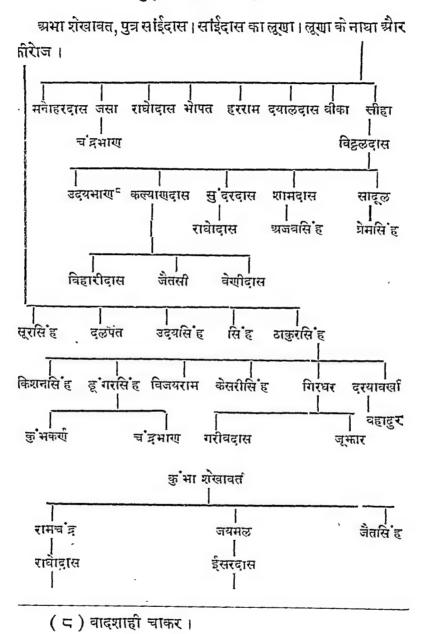

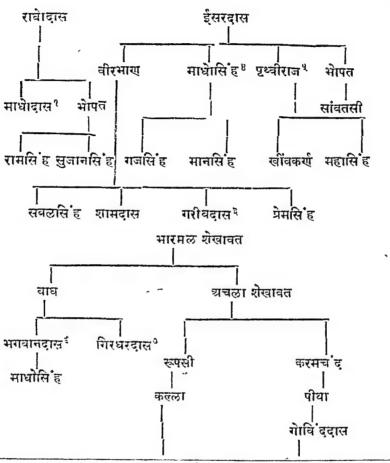

- ( १ ) जोधपुर दरवार का नैंाकर गाँव जगड़वास पट्टै।
- (२) वादशाही चाकर।
- (३) सुर्जन के साथ मारा गया।
- ( ४ ) लड़ाई में मारा गया।
- ( ५) कटार के तीन हाथ चलाकर एक शेर की मार लिया।
- (६) अपने चाकर के हाथ से मारा गया।
- ( ७ ) राजा गिरधर के साथ काम त्राया।



अखैराज खरहथवाला की संतान करणावत कछवाहे मने।हरपुर को प्रधान थे यहाँ तो थोड़े ही लिखे हैं परंतु कर्णावतों के २०० मनुष्य हैं।

कळवाहों का प्राचीन इतिहास अब तक अंधकार में है। नरवर में भाने से पहले यह कहाँ थे इसका ठीक पता नहीं चलता श्रीर न नरवर में इनका राज्य स्थापन होने का निश्चित समय वतलाया जा सकता है। ग्वालियर तथा नरवर में कंछवाहों के जो लेख मिले ( इन लेखों के वास्ते देखो इंडियन ऐंटिक्वेरी जिल्द १४ पु० २३ व २०१ श्रीर श्रमेरिकन श्रीरिऐंटल सोसाइटी का जर्नेळ भाग ६ पृ० ४४२ ) उनसे एवं गुर्जर प्रतिहार महाराजाधिराज पर-मेश्वर सथनदेव के वि० सं० १०१६ माघ छुदि १३ के राजारगढ़ के लेख से ( एपिय्राफिया इंडिका जिल्द ३ पृ० २६६ ) इतना तो स्पष्ट है कि ग्वालियर श्रीर द्वंढाड़ प्रांत पहले कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजाश्रों के श्रधीन थे श्रीर संभव है कि कछवाहे उनके साम तों में से हों। कन्नीज के महाराज्य में निर्वछता त्राने पर कच्छपवात वंशी राजा छक्ष्मण के पुत्र वज्रदामा ने सं० १०३४ के लगभग गाधिपुर के राजा से ग्वाबियर बिया ( वंज्रदामा का लेख वंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल जिल्द ३१ पृ० ३१२ में )। वज्रदामा के पीछे उसका छोटा पुत्र सुसित्र नरवर का श्रधिकारी रहा हो। सं० १२३२ ई॰ (वि॰ सं॰ १२८६) तक कछवाहों का राज ग्वालियर में होना पाया जाता है। वज्रदामा, मंगलराय, कीर्तिराय, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल श्रीर सहिपाल, (यह देवपाल के दूसरे पुत्र सूर्य पाल का वेटा) महिपाल सं० ११६१

4.5-11



में न्वालियर में राजा था। पीछे एक लेख में विजयपाल, सूरपाल, छोर धर्मागाल (सँ० १२१२) नाम मिलते हैं। ई० स० ११६६ (वि० सं० १२३२) में जब सुलतान कुतबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर फतह किया तब वहीं वास्तिल के बेटे सीलंकपाल का राज होना, छोर ई० स० १२३२ (वि० सं० १२६६) में सुलतान रामशुद्दीन अलतिमश की चढ़ाई के समय देवपाल के राज करने का पता फिरिश्ता छादि फारसी तवारीखों से लगता है। नरवर का राज्य कल्लवाहों से राजद चौहानों ने लिया हो, क्योंकि तरहवीं शताब्दी के अंत में नरवर में राजा चाहड़देव के सिक्के और लेख मिलने से यह अनुमान हो सकता है। (कानिकलस आफ दी पटान कि गस आफ देहली और इंडियन ऐ टीक्वेरी जिल्द २२ ए० ६१) लेख में चाहड़देव का वंश नहीं दिया, परंतु उसके सिक्के पर एक तरफ "असावरी श्री साम तदेव" की छाप छोर दूसरी तरफ धोड़े-सवार है। यह अजमेर के चीहान राजाओं के सिक्कों की शैली है। चाहड़देव के देश का राज्य नरवर में वि० सं० १३११ तक रहा।

श्रांबेर के कछ्वाहों का मूळ पुरुष सोढिस है वज्रदामा के छोटे पुत्र सुमित्र के प्रपात्र ईंश्वरीसि है (क्यातों का ईशिसि है) का पुत्र था श्रतः वारहवीं शताब्दी के श्रंत में उसका राज्य दुंढाड़ में स्थापित होना संभव है। यह प्रदेश पहले मीखों के श्रधिकार में था।

| नं०            | नेण्सी की ख्यात | द्सरी ख्यात      | टाड राजर गर्न      | हुसरी स्थात नं २ से दिए<br>हुए मृत्यु संबत्। इसमें प्यार<br>टाड राजस्थान में दिए हुए<br>संबतों में कुछ श्रंतर हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 | *                |                    | सवता म कुछ अतर ह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3              | इंससिंह         | ۰                | 0                  | Minister with the Minister of Minister to Company of Minister of M |
| ₹              | मोछदेव          | 0                | ٥                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del>-</del> ३ | -<br>मृलहदेव    | 0                | ढोला               | Annual of the second second of the second se |
| ય              | ह्गुमान         | 0                | कांकल              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ų              | काकिलदेव        | •                | <b>में</b> डहराव   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ę              | नरदेव -         | 0                | हिगुदेव            | a paraga na ara na manana na ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v              | जानढ़देव        | 0                | कु तल              | TOTAL - AMERICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5              | पङ्जून सामंत    | 0                | पज्स               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ÷              | मलयसी .         | 0                | मलसी               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10             | वीजल            | चीजलदेव          | चीजल               | which was a frequency of a springer product and an analysis of the state of the sta |
| 33             | राजदेव          | राजदेव           | राजदेव             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12             | कल्याग          | कील्हरण          | कील्ह्य            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13             | राजा कुंतल      | कु तल            | कुंतल              | वि० सं० १३७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18             | ,, जवणसी        | ज्यसी            | ज्एसी              | ,, १४२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15             | ,, उद्यक्ष      | <b>टट्</b> यकर्ण | <b>उद्</b> यक्षर्ग | ,, १४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 8            | ,, नरसिंह       | नरसिंह           | नरसिंह             | ,, ১৪=২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30             | ,, व्रणवीर      | वणबीर            | चणचीर              | ,, ५४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9=             | - ,, उद्धरण     | उद्धरण           | <b>उद्धरण</b>      | ,, १४२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 93             | ्र, चंद्रसेन    | चंद्रसेन         | चंद्रसेन           | ,, १५४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ₹,             | ,, पृथ्वीराज    | पृथ्वीराज        | पृथ्वीराज          | ,, १४४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### दूसरा प्रकरग

### राठोड़ वंश

शास्त्रा--राजा धुंधमार के १३ पुत्र हुए जिनसे अलग अलग तेरह शाखाएं चलीं-

(१) पाटवी अभयराज ने अभयपुर वसाया उसके वंशज अभेपुरा कहलाए । (२) जयवंत जिसके जयवंता (३) बागल ने वगलाना वसाया, उसके वंशज वगलाना प्रसिद्ध हुए । (४) अहिराव ने अहोर-गढ़ कराया, उसकी संतान ऋहिराव कहलाई। (५) क़ुरहा ने करहेड़ा गढ़ कराया इससे करहा हुए। (६) जसचंद ने जलखेड़ पाटण वसाया उससे जलखेडिया हुए। (७) कमधज,तेरह शाखात्रों का राव कहलाया। (二) चंदेल ने चंदेरी वसाई, इसके चंदेल कहलाए (६) अजवारा, पूर्व में अर्जेंपुर वसाचा, इससे अजवेरिया प्रसिद्ध हुए! (१०) सूर-देव ने सूरपुर वसाया, उसकी संतान सूरा। (११) धोर ने धीरावद वसाया, इसकी संतान धीरा। (१२) क्रपालदेव ने कमलपुर वसाया, इसकं कपिलया कहलाए। (१३) खेसपाल, खैरावाद वसाया, इससे खैरूंदा हुए।

स्र्यवंश प्रसृत राठोड़ वंशावतंस महाराजाधिराज महाराजा श्री अनापसिंहजी ( वीकानेर ) की वंशावली महाराजाधिराज महा-राजा श्रो सूरतसिंहजी प्रति लिखाई:--

वंशावली--श्री ग्रादि नारायण मरीचि

सूर्य

कश्यप

श्राधदेव

त्रह्मा

# ४८ गुँहगोत नैग्सी की ख्यात

दोर्घवाहु पंच इच्वाकु सुदेव रघु विकुचि ग्रज विजय ग्रनेना दशरथ भरक (रुरक) विश्वगंध रामचंद्र वृक इंद्र कुश वाहुक •युवनाश्व ग्रतिय सगर वृहदाश्व निपध महायश कुवलयाश्व नल धुधर्मा द्वाश्व ग्रसमंजस पुंडरीक ग्रंशुमान हरियाश्व चंमधुनी दिलीप निकुंभ देवानीक भागीरथ वरहणाश्व ग्रहीन श्रुत कृपाश्व पारजात्र नाभ . सेनजित • वृहस्यल सिंधुद्रीप युवनार्व ग्रर्क ग्रयुताय मांघाता (चक्रवर्ती) ऋतुपर्श वजनाभ पुरुकुत्स सर्वकाम सगख त्रिदस (त्रिदस्यु) त्रहत सुदास ग्रनरण्य हिरण्यनाभ हर्यश्व ग्रन्मक पुप्य मूलक प्रग्व ध्रुवसिंधु त्रिवंधन -दशरथ सत्यव्रत-हरिचंद सव 🕟 एलवल विश्वसह सुदर्शन रोहितास ग्रग्निवर्ध खट्वांग हरित

# राठोड़ वंश

| सीव [शीव]           | पुष्य             | जैचंद     |
|---------------------|-------------------|-----------|
| मरु                 | <b>ग्रंतरिष</b>   | वदर्इिसेन |
| प्रसपद्य [प्रसुशुत] | <b>गृहद्भा</b> नु | सेतराम    |
| निंधु               | वह [वर्हि]        | सीहो      |
| अ <b>म</b> र्पण     | क्रतुंजय          | ग्रासंधान |
| सहस्वान [महस्वान]   | र <b>ग्</b> जय    | धूहड़     |
| विश्वस्तक [विश्वसाह | ] संजय            | रायपाल    |
| प्रसंनजित           | श्रीय [शाक्य]     | कन्ह      |
| तष्यक [तत्तक]       | सुहोर [शुद्धोदन]  | जालग्रसी  |
| <b>वृह्</b> ल       | वांगल [लांगल]     | छाड़ा     |
| <b>रह</b> र्ण       | प्रसेनजित         | तीड़ा     |
| गुरुकिय [उरुक्रिय]  | चुड़क             | सल्खा     |
| वत्सवृद्ध           | <b>क्र</b> ण्क    | वीरमदेव   |
| प्रतिच्याम          | सुरघ              | चूंडा     |
| भानु                | सुमित्र -         | रिड़मल    |
| वित्यव              | महिमंडलपालक       | जोधा      |
| वाहनीपत             | पदारथ             | सांतल     |
| सहदेव               | ज्ञानपति          | सूजा      |
| वीर                 | तुंगनाथ           | गांगा     |
| <b>गृहद</b> स्व     | भरत               | मालदेव    |
| भानुमान             | पुंजराज           | चंद्रसेग  |
| द्रताक              | वंभ               | उदयसिंह   |
| सुप्रतिकाम          | <b>ग्र</b> जैचंद  | सृरसिंह   |
| मक्देव              | <b>ग्रभैचंद</b>   | गजसिंह    |
| त्तत्र              | विजैचंद           | जसवंतसिंह |

द्यजीतसिंह विजयसिंह वस्रतिसिंह . भीमसिंह

( मारवाड़ को राठोड़ों का मूल पुरुप ) राव सीहा वा सिंहसेन कन्नोज से यात्रा के वास्ते द्वारिका चला। इसने गोत्रहत्या वहुत की थी, पीछे मन विरक्त हुआ तो अपने पुत्र की राजपाट सौंप कापड़ो ( जोगियों का एक फिर्का ) का भेप धारण कर साथ में १०१ राज-पूत ठाक़र आदि ले पैदल ही पयान किया। एक एक कोस पर सी सो गऊ दान करता और मार्ग में कूप वापियों के समीप ठहरता गुजरात में पहुँचा, जहाँ चावड़े व सीलंकी राज करते थे श्रीर उनकी राजधानी पाटण ( त्रमणहिलवाड़ा ) थी। उस वक्त सिंध में मारू लाखाजाम राजा था, जिसके और चावड़ों के वीच पृथ्वी के वास्ते भगड़ा चल रहा था। इसके अतिरिक्त लाखा ने अपने वहनोई राखाइत (सोलंकी राज का पुत्र मूलराज सेालंकी का छोटा भाई) के पिता को जो उसके पास रहता या एक ग्राम का वृत्त काट डालने के लिए मार डाला था, अतएव सोलंकियों के साथ भी उसका वैर बँघा। चावड़ों श्रीर लाखा के दर्मियान जव युद्ध होवे तव ही लाखा की जय धीर चावड़ों की पराजय हो जावे। राव सीहाजी का डेरा पाटया हुआ । लाखा को इष्ट देवी का स्रीर चावड़ों की खेत्रपाल (भैरव) का; सो प्रवल देवी के संगुख निर्वल खेत्रपाल का वल काम न देवे, श्रीर इसी से लाखा जीत जावे । एक रात चावड़े राजा व मूलराज को खेत्रपाल ने स्वप्न में श्राकर कहा कि कनवज्ज का धर्णी राव सीहा यहाँ आया हुआ है, उसकी सदाशिव का वरदान है। तुम उससे जाकर मिलो, जिससे अपने वैर का बदला ले सको। लाखा उसी के हाथ से मरेगा। तब चावड़े एकत्र है। राव सीहाजी के .पास आये। गोठ जीमने की विनती की। रावजी ने भी उसकी

स्वीकार किया। चावड़ों ने वड़ी वड़ी तैयारियाँ कीं, रावजी जीमने पधारे । मृलराज की माता ने अपने कुटुंव की १५, १६, १७ वर्ष की वालवियवा वधुत्रों को समभाकर कहा कि रावजी यहाँ जीमने अवं तद तुम परोसने के वास्ते तक्तीरियाँ ला लाकर मेरे आगे धरती जाना । रावजी इसकी हकीकत पूळेंगे तब मैं सारी कथा उनकी सुना दुँगी। जब रावजी आये तो मूलराज की माता ने कहलाया कि साय के कीर सदीर ती वाहर रसीड़े में जीमेंगे, परंतु रावजी की मैं ष्प्रपनं हायों से जिमाऊँगी। तत्र राव सी हाजी श्रंत:पुर में पधारे, श्रासन दिया गया, श्रीर श्राप जीमने विराजे। संकेतानुसार वही वालविधवाएँ ला लाकर सब सामग्री रखने लगीं। रावजी ने मूल-राज की नाता से पूछा कि इतनी वालवधुत्रों के विधवा हो जाने का कारण क्या है ? उसने कहा भहाराज! लाखा फ़लाणी के श्रीर हमारे परस्पर शत्रुता है ग्रीर इनके पतियों की लाखा ने सारे हैं इसी लिए ये विधवा हो गई हैं। जब जब लाखा के श्रीर हमारे युद्ध होता तब तव जीत उसी की होती है। लुडाइयाँ एक वर्ष में दे। बार हो जाती हैं। अब आपदा पधारना हुआ है तो आप हमारी सहायता कीजिये। रावजी ने उत्तर दिया, तुम फौज इकट्टी करी श्रीर लाखा को कहला दें। कि तैयार हो जा, हम आते हैं। ऐसा कहकर रावजी द्वारिका को सिधारे। रएछोड़जी के दर्शन कर गोमती में स्नान किया, बहुत सा दान दिया, एक मास वहाँ ठहरे श्रीर फिर लीटकर पाटण पहुँचे। सीलंकियों श्रीर चावड़ों ने श्रगवानी कर नारियल िक्तलाये ख्रीर वडे हुए उत्साह से उन्हें नगर में लिवा लाये। रावजी के त्राज्ञानुसार सेना इकट्टी कर ही रक्खी थी, तुरंत लाखा के पास दत भेज युद्ध की घोपणा पहुँचाई। सुनते ही वह भी सज-सजाकर लड़ने को तैयार हो गया, परन्तु उसको आश्चर्य इस वात

का हुआ कि पहले जब जब युद्ध हुआ ते। चावड़ सदा भागते ही रहे थ्रीर अवकी वार इतने जोर से बढ़ं चले आते हैं। इसका कारण पूछने पर उसके गुप्तचरों ने निवेदन किया कि इस बार राव सीहाजी कनविज्ञा कटक के साथ हैं। तब तो लाखा को भी विचार पड़ा, धीरे धीरे कूच मुकाम करने लगा।

एक दिन लाखा का भानजा राखायत रजपूत सरदारों के साथ वैठा हुआ या तव किसी ने उससे पृद्धा कि भागेजजी प्रभात की जव तुम्हारे मामा लाखाजी उठते हैं तब उनका मुख उतरा हुआ रहता है इसका क्या कारण है ? आज तो इन पर परमेश्वर की कृपा है, राज वरकरार, वहुत सी धरती के सरदार श्रीर युद्ध के जीतन-हार हैं, फिर उदास क्यों रहें ? राखायत वोला, इसकी खबर मुक्तको नहीं। तब सबके सब बोल उठे कि तुम इस बात का भेद लाखाजी से पूछो। राखायत ने कहा कि यदि में इस रहस्य की पूछूँ श्रीर सामाजी कोध में श्राकर मुभक्ती मरवा दें ता फिर छुड़ावे कौन ? सरदारों ने उत्तर दिया कि इस सब तुम्हारे साथ हैं। यदि तुमकी निकाल दें तो हम भी साथ ही निकल चलेंगे श्रीर जो कदापि मरवाने की त्राज्ञा दें तो तुम्हारे साथ मरेंगे, परंतु तुम इसका भेद लो। तन अवसर पाकर एक दिन राखायत ने लाखा से पूछा। ( ग्रागे सारी वही वात है जो पहले सोलंकी मूलराज के वर्षान में कह त्राये हैं कि लाखा ने राखायत की समुद्र में भेजा, वहाँ उसने सहल देखे श्रीर श्रप्सरा श्रादि मिलीं। वापस श्राकर वह लाखा के घोड़े पर चढ़ अपने भाई मूलराज की लाखा का सब भेद दे आया श्रीर मूलराज ने लाखा पर चढाई की )।

मूलराज के कटक के त्राने की खबर सुनकर राखायत ने लाखा से कहा मामाजी फौज त्रा पहुँची है तुम भी सवार होत्री!

लाया चडकर संमुख गया श्रीर कुल देवी का स्मरण किया। देवी ने प्रकट है। बार यहा अब मेरे वस की बात नहीं, क्योंकि राजा सिंहसेन का शासताद्वजी का वरदान है। इसके आगे मेरा जार नहीं चलता है। तद नाया ने कहा कि साता मृत्यु तो भली देना ! कहा, "वह सुधार हूँगी, परंतु जय की आशा नहीं ।" दोनी दल परस्पर भिड़े तव राखायन बोला कि सामाजी! मैंने आपका अब खाया है सो धान जापके नामने धापके शत्र से लड़ूँगा, यह कहकर वह युद्ध करने लगा और ऐसी तलवार वजाई कि प्रत्येक शत्रु के संमुख राखायत लड़ता हुआ दोख पड़ता था। अंत में लाखा श्रीर राखायत दोनें। काम आये। - युद्ध समाप्त होने पर राव सीहाजी ने ती पाटस की छोर प्रस्यान किया और लाखा के ग्रंत:पुर की खियाँ खेत में आकर क्या देखती हैं कि लाखा निपट घायल हुआ खेत में पडा है श्रीर पास ही राखायत भी पड़ा सिसकता है। राखायत की देख-कर लाखा की माता की क्रीध ग्राया ग्रीर कहने लगी कि यह हराम-खोर यहाँ काहे को पड़ा है, इसकी दूर करो। उस वक्त लाखा ने कहा कि माता ! राखायत हराम बार नहीं, खामिधमीं है । देखाे यह गिद्ध जो पड़ा है, मेरे मुख पर आन बैठा या और मेरी आँख निका-लने ही की या कि राखायत ने उसकी देखा: उसने अपना पल काटकर गिद्ध की दिया, नहीं तो वह सेरी आँख निकाल ही लेता श्रीर में उम्हारा मुख देखने न पाता। अब राखायत की मेरे पास लाओ ! में इसके सिर पर हाथ फेलँगा तव इसका जीव मुक्त होवेगा । उस समय तक राखायत के प्राग्न भी निकले न थे। उसकी उठाकर लाखा के पास ले गये। ज्योंही लाखा ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा कि तत्काल उसके प्राणपखेक उड गए श्रीर फिर लाखा की श्रात्मा भी मुक्त हुई। रानियाँ अपने पति के साथ सती हुई। लाखा खर्मलोक पहुँचा छीर राखायत ने भी वहीं जा डेरा किया। ऊँचे रलमय कंग्रोंवाले सुवर्ण के महलों में तो लाखा का निवास छीर नीचे सुवर्ण के कंग्रेवाले चाँदी के महल में गखायत का अवास था। एक दिन लाखा ऊँचे महल मरोखे में वैठा था कि राखायत ने डधर दृष्टि दी छीर मन में कुछ उदासी लाया। लाखा पृछ्ने लगा कि भानजे उदास क्यों हुआ ? उत्तर दिया कि मामाजी! मैंने यह महल पाने के लिए परिश्रम तो बहुत ही किया, परन्तु हाथ न आया। लाखाजी कहने लगे भानेज! कहीं दौड़ने से भी यह स्थल मिलता है। सोरठा—

परसिर पद महि जाय जे विह विहवे ग्रिपिया। लिखिया लाभे लीय पर लिखिया लाभे नहीं।।

(जैसा विधाता ने रचा वैसा ही होता है ग्रर्थान सिर ऊपर ग्रीर पाँव नीचे रहते हैं ग्रपन कर्म का लिखा मिलता है, पराये के कर्म का [ फल ] नहीं मिलता )।

पाटण में आकर चावड़ों ने राव सीहाजी को ( अपनी वहन या वेटी ) व्याह दी। रावजी उनको संतोप देकर कन्नोज गये, राणी चावड़ी का सुखपाल भी साथ ही था। वहाँ सुखपूर्वक राज्य करने लगे। एक रात राणी चावड़ी को ऐसा स्वप्न आया कि तीन नाहर राणी के पास आये और उसका पेट चीर आँतें निकाल पृथक् पृथक् लेकर पहाड़ पर चढ़ गये। यह देखते ही राणी जागी और रावजी को जाकर अपना स्वप्न सुनाया। सुनते ही रावजी ने राणी की पीठ पर ताजियाना (चावुक) चलाया। राणी उदास होकर बैठ गई, नींद न आई, इतने में दिन निकल आया; तव रावजी वेलि कि चावड़ी! रीस यत कर! मैंने यह चावुक तुभे इसी वास्ते मारा था कि तुभको फिर नींद न आवे क्योंकि स्वप्न देखकर फिर सी जाने से स्वप्न का

फल तट है। जाता है। तेरे तीन पुत्र सिंह समान बलवान् होवेंगे. बहुत सी धररी जीतेंगं श्रीर उनके वंश की बहुत वृद्धि होवेगी। यह सुनकर चावडी बहुत प्रसन्न हुई। समय समय के श्रंतर से उसने महातेजस्टी श्रीर पराक्रमी तीन पत्र प्रसव कियं। जब क्रॅबर क्रक क्याने हुए के राव सीहाजी देवगति से देवलोक पहुँचे, राज्य टीकेत कुँदर की मिला, तब चावड़ी अपने तीनों पुत्रों की लेकर अपने पीहर जा रहा ! जाल पाकर वे जवान हुए श्रीर चौगान खेलने की जाने लगे। एक दिन खेलते खेलते उनकी गेंद किसी बुढ़िया के पाँवों में जा गिरी जो वहाँ कंडे चुन रही थी। एक कुँवर गेंद लेने आया श्रीर बुढिक से कहा कि इसे उठा दे। बुढिका बोली, मेरे सिर पर भार है तुम ही उतरकर ले ली, तब कुँवर ने बुढ़िया की धका मारा, जिससे उसके सब कंडे विखर गये। क्रोध कर बुढिया कहने लगी कि "हमारं ही वर में पले पुसे श्रीर हम ही की धक्के मारते हो. मामा का माल लाकर मोटे हुए श्रीर उसी की प्रजा की सताते हो. तुम्हानं ता कोई ठाँर है नहीं '। ऐसे ताने सुनकर कुँबर घर श्राये। साता से पृद्धा कि हमारा पिता कौन है ? हमारा देश कहाँ श्रीर हम किसके यहाँ पलते हैं ? लोग कहते हैं कि इसारे कोई टीर है ही नहीं। साता वाली कि वेटा! लोग भक मारते हैं। क्रॅंबरों ने न माना, श्रीर श्राप्रहपूर्वक फिर वही प्रश्न पूछे, तब माता ने कहा कि तुम अपने नाना के घर पत्तते हो। कुँवर सीधे मामा के पास गर्व और विदा माँगी। मामा ने बहुत कुछ समभाया, परंतु श्रास्थान न रहा। बिदा होकर ईंडर श्राया श्रीर वहाँ से चलकर पाली गाँव में आन डेरा किया। वहाँ कन्ह नाम का सेर राजा था, वह प्रजा से कर भी लेता श्रीर अनीति भो करता या अर्थात् जितनी कुमारी कन्या उसके राज्य में ज्याही जातीं उनकी पहले तीन दिन तक अपने पास रख लेता था। आस्थान एक त्राह्मण के घर में ठहरा हुआ था, उस ब्राह्मण की कन्या जवान दी गई, परंतु उसका विवाह न हुआ। उसे देखकर आस्थान ने बाह्य से पूछा कि क्या यह विधवा है। ब्राह्मण ने कहा — महाराज! नहीं, यह ना कुमारी है। कहा, इसका क्या कारण ! उत्तर दिया कि यहाँ ऐसी अब अनीति चल रही है। कुँवर ने प्रश्न किया कि सेर के पास कटक कितना है ? कहा महाराज ! बीस एक हजार पैदल होंगे। कुँवर ने कहा कि अपनी बेटो का विवाह कर ! मेर से में समक्त लूँगा। बाह्यण ने कन्या परणाई, फेरे हो चुकते ही कान्हा के मनुष्य उसकी गाड़ो सें विठाकर ले चले। आस्थान अपनी कोठरी में गया तब वह व्राह्मण-कन्या भी चुपके से भागकर वहाँ चली व्राई। कान्हा के सनुष्यों ने वलपूर्वक उसकी पकड़ना चाहा परंतु राठोड़ों ने उन्हें सार भगाये। जन यह समाचार कान्हा ने सुने तो वह चढ़कर पाली श्राया। श्राम्थान वाहर निकल गया, कान्हा ने पाली लूटी श्रीर उसके सायवाले लूट का माल लेकर चलते हुए, उसके पास थोड़े से मनुष्य रह गये, तत्र आध्यान ५०० साथियों समेत उसपर आन पड़ा। लड़ाई हुई जिसमें कान्हा मारा गया। फिर लुटेरों का पीछा किया। जितने मेर मिले उनको मारते गये, माल सब छुड़ा लिया श्रीर ८४ गाँव के साथ पाली फतह की। साथ ही भाद्राजण की चौरासी भी जा दबाई।

उस वक्त खेड़ में गोहिल राज करते थे। उनका प्रधान एक डामी राजपूत था। किसी कारण से प्रधान और उसके भाई वन्धु गोहिलों से अप्रसन्न होकर खेड़ से चल दिये और आस्थान का राज्य वढ़ता हुआ देखकर मन में विचारा कि इनसे गोहिलों की सरवावें। यह ठान डाभियों ने आस्थान के ढिग आय सारी कथा

सुनाकर कहा. हम तुम्हें खेड़ का राज्य दिलाते हैं। पूछा किस तरह ? कहा हर जब तुमको सूचना करावें तब तुरन्त श्राकर चूक करना। इधर गाहिलों ने भी मिलकर विचार किया कि इन राठोडों का पड़ीस में आकर राज्यान वाँधना दुखदायी है, इसलिए किसी प्रकार इनको यहां से कला करना चाहिए। यह मंतव्य ठहरा कि भला आदमी भेज इनहें मंत्री बढ़ाना और फिर दावत के बहाने उनकी यहाँ बलाना चाहिए। एसा मत ठान डाओ को भेजा श्रीर समका दिया कि हमारी छोर से खेड़ त्राने की गाढ़ी मनुहार करना छीर गीठ जीमनं का नियन्त्रण भो देना, जो स्वीकारें ती पीछे सूचना भेजने की तैयारी करावें। डाभी जाकर ग्रास्थान से मिला, सब वात निश्चित कर ली. फ्रेंर गाहिलों की कहला दिया कि गीठ की तैयारी करो, रावजी यावेंगे। डासी खेड की गया और गीहिलों से कहा कि हजार हो ता थी हम तुन्हारे चाकर हैं, तुम्हारी वरावरी नहीं कर सकते, रावजी आते हैं से। दाहिनी तर्फ आप लोग रहना, श्रीर वाई त्रीर हम खड़े रहेंगे. ताकि वे छाते ही पहले तुमसे मिलें। गोहिलों को भी यह यह भूली लगी। आस्थानजो आये। डाभो लेने की आगे गया, श्रीर कहा कि "डाभी डावै गोहिल जीमगाँ"। यह सनकर राठाड़ गोहिलों पर जा पड़े. और सबको मार गिराया और खेड़ का राज्य लेकर वहीं राजधानी स्थापित की । इसी से खेडेचा प्रसिद्ध हुए%।

<sup>्</sup>रद्रम कहानी में सत्यता कहां तक है इतकी जांच ऐतिहासिक प्रमाणों से की जाय तो मृलराज से। लंकी का समय, वि० सं० १०१७ से १०४२ तक उसके दानपत्रों से निश्चित है, श्रीर राठे। ड़ें। की ख्यातों के श्रनुसार भी सीहाजी ने वि० सं० १२३० के लगभग राज लिया—हालों कि एक लेख स्वयं सीहा का श्रभी मारवाड़ के गांव में मिला जिससे वि० सं० १३३० में उसका देहांत होना पाया जाता है। श्रव विचारने की वात है कि प्रथम तो वि० सं० १२४२ में राजा जयचंद राठे। इही को सुलतान शहाबुद्दीन गोरी

राव सी हा की एक रानी से लंकनी प्रसिद्ध राव जयसिंह की पुत्रों थी, जिसके पेट से आस्थान ने जन्म लिया। दूसरी रानी चावड़ां से भाग दे मूलराज वागनाथीत की वेटी, जिसके दी पुत्र जदड़ छीर से निंग थे ।

वात सेतराम वदीईसेने।त की-

राजा वर्दाईसेन कन्नोज में राज्य करता था। उसका पुत्र सेत-राम बड़ा सर्दार था, परंतु वह तीन पैसे भर अमल राज दिन में तीन वार खाता था। किसी ने यह बात राजा के कान तक पहुँचाई और राजा ने कुँवर की बुलाकर पूछा कि कितनी अफीम राज खाते हो ? पहले ते। उसने कहा कि में नहीं खाता, परंतु जब राजा ने अपनी आधा दिलाकर सत्य बात कह दंने का आग्रह किया ते। कहा कि तीन पैसे भर राज खाता हूँ। राजा ने अपने सन्मुख अमल मँगवाई

ने युद्ध में मार कर्त्रांज लिया, जिसके पीछे भी जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र का राज्य यास पास के प्रदेश में रहने का पता हमकी उसके मछली शहर के दानपत्र से लगता है। इस श्रवस्था में कर्त्रांज श्रूटने पर जयचंद के पुत्र का मारवाड़ में श्राना तो बन नहीं सकता। रही मृलराज श्रोर लाखा की बात, यह तो निरी ऊटपर्रांग ही दीखती है। भला करीब ढेंद्र सो वर्ष पूर्व सीहाजी मूलराज की सहायता कर लाखा फूलाणी को कैसे मार सकते थे। मृलराज ने श्रपने मामा चावड़े सामंतराज को मारकर गुजरात का राज लिया श्रीर फिर सेरिड के राजा बहरिषु पर चढ़ाई की थी, जिसकी मदद पर लाखा फूलाणी श्राया था। जब चावड़ें का राज ही न रहा तो चावड़े लाखा से लड़ें कहाँ से ? गोहिलों की ख्यात से भी यही पाया जाता है कि जयचंद राहोड़ के मरने पर उसके पेते सीहाजी ने उन्हें खेड़धर से निकाला था।

<sup>ः</sup> इस स्यात में एक जगह तो राव सीहा के। मृलराज सीलंकी का समकालीन कहा है श्रीर यहां उसकी रानी के। सिद्धराज जयसिंह की पुत्री वतलाया है जिसका शासनकाल सं० ११४० से सं० ११६६ तक निश्चित है। लाखा फूलाणी को मारना श्रीर सिद्धराज की वेटी व्याहना सही नहीं।

ख्रीर सत्यासत्य की जाँच के लिए कुँवर की खिलाई। जब देखा कि वह सचमुच ऐसा अमलदार है तो राजा कहने लगा कि जो सनुष्य इतनी अमल खावे वह क्या पुरुषार्थ कर सकता है। हुँवर बेाला, कीई कार्य्य वतलाकर परीत्ता कर लीजिये। यदि इतने पर भी आप गुभी अयोग्य समभते हों तो में कैसा गले ही वँधता हूँ, मैं भो कहीं कमा ही खाऊँगा। राजा की बुँवर के वचन सुन कुछ कोध आया, कहा—अब तक तो कुछ कमाया है नहीं, अब कमाओगे तो देखेंगे। छुँवर अपने स्थान पर आया और रात्रि को शख वाँध, बाई पर चढ़ चल निकला।

एक राजा के नगर में जाकर वह उसकी सेवा में नियुक्त हुआ। एक दिन वह राजा शिकार की गया, श्रीर जब आखेट कर श्रम निवारण को दास्ते वृद्ध की हंडो छाया में वैठा था तब एक राचम मृग का रूप धर राजा के पास से निकला। राजा ने उसे मार लेने की आज्ञा दी। वहाँ उसके दूसरे सर्दार तो बैठे ची रहे, परंतु सेतराम तुरंत सदार होकर मृग के पीछे पड़ा। बहुत दूर निकल गया तव राचस ने भैंसे का रूप घर लिया श्रीर कुँवर को सम्मुख दे। इ। सेतराम भी सँभलकर वार करने को तयार हो रहा, कि राचस तत्काल अपने रूप में प्रकट हुआ और कहने लगा कि हे वलवंड राजपूत तू वर्दाईसेन का पुत्र होकर इस राजा को पास क्यों रहा ? यह तो किसी काम का नहीं है, अब तू मुक्ते १०० वकर, १०० भेंसे श्रीर सी मन मद की मनुहार दे दे ! सेतराम वोज्ञा—कल टूँगा। इतना कह पीछा फिरा राजा ने पृछा ते। कह दिया कि हरिण हाथ नं आया। दूसरे दिन अर्ध रात्रि की बिल का सामान साथ ले सेतराम उस राचस के स्थान पर पहुँचा ग्रीर उसको एप्त किया। संतुष्ट होकर राचस कहने लगा कि सेतराम !

में तुभको असंख्य द्रव्य दिखाये देता हूँ। कुँवर ने उत्तर दिया कि सुभो द्रव्य की आवश्यकता नहीं वह तो मेरे पास भी वहुत है, परंतु ऐसी वस्तु ऐ जिससे मेरा यश बढ़े! राचस ने कहा—"तेरे में पाँच हाथियों का वस होवेगा!"

कुछ दिनों पीछे कुँवर उस राजा की सेवा छोड़ किसी दूसरे नरेश के पास जा रहा। वहाँ चार रुपये रोज के मिलें. परंतु राजा उसका श्रादर वहुत करें . सेतराम जब दर्वार नें जाता तो अपनी वर्छी साथ लिये जाता। जब राजा कहे बैठें। तो वर्छी भूमि में गाड़ देवे. वह फरी चोरकर ग्राँगन में हाथ भर घुस यह देख़ राजा व रानी हैरान हुए। वह राज भिन्न-भिन स्थान में वर्छी गाड़ता, जिससे आँगन में जगह जगह खट्टे पड़ गये। एक वार रानी ने लोहे के सात तवे वनवाये। एक एक तवा सवा सवा सन का घा थ़ीर जहाँ सेतराम आकर बैठता वहाँ गच में गड़वा दियं व ऊपर फर्श विद्याया। प्रसात को सेतरास ग्राया. वर्झी गाड़ी तो भूमि कुछ कड़ो सी लगी, तब थोड़ा जोर किया, सो दो हाथ भूमि में धँस गई। उसने सोचा कि ब्राज तो वर्छी ने वल कराया। रानी ने विचार किया गाड़ तो दी है, परंतु अब निकालेगा कैसे। चलने के समय क़्रॅंबर ने वर्छी खींची तो सातों तबे भी बींधे हुए साघ ही निकल आये श्रीर शाँगन भी खुद गया। उसका यह वल देख राजा बहुत प्रसन्न हुन्या। एक दिन सेतराम की लाघ ले नर-पति मृगया की गया, सेतराम ने एक शूकर के पीछे वाड़ा लगा दिया, दूर तक लाघ लगा चला गया, श्रीर हाथियों के वन में जा पड़ा, दिन छिप गया, अंधकार छाने लगा, तव सेतराम एक वृत्त पर चढ़-कर बैठ गया, बोड़े को तले बाँध दिया। एक सिंह ने आकर उसे भक्तण किया। प्रभात हुआ, दिवाकर की किरणों ने चारों छोर प्रकाश फेलाया। वह वृत्त से नीचे उतरा, देखे तो घोड़े के श्रस्थि पड़े हुए हैं : शाप था शरीर का भारी, पैदल चलने में कष्ट होता था, तब एक नारियल के भाड़ पर चढ़ बैठा, थोड़ी ही देरे पीछे एक वड़ां हार्या उस भाड़ के नीचे श्राया, सेतराम उछलकर उस पर श्रा हदा। हार्यी ने उसे नीचे गिराने का बहुत प्रयत्न किया श्रीर बड़ा कीव लगाया, परंतु उसने दो एक कटार इस बल से मारे कि हाथी विश्री वन गया।

उम हाथी को लिये वह राजा के द्वीर में पहुँचा श्रीर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया, राजा बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। उस राजा का एक भाई दूसरे नगर में राज्य करता था, उसका पुत्र विवाह कर अपनी नव वधू की लिये आ रहा था कि मार्ग में उस रानी की प्रकृति विगड़ गई। पास ही एक नगर था। वहाँ याकर ठहरं श्रीर वैद्य की बुलाया। वहाँ के राजा का नाई वैद्य था. मह त्राया । कुँवर ने उसे ले जाकर अपनी स्नो की नाड़ी दिखलाई । टसका हाथ देखते ही नापित को विस्मय हुआ श्रीर मन में कहने •लगा कि ''ग्रेंगहों ऐसें हस्तकमलवाली रमणी तो रूप की राशि होवेगी" द्वा वतलाकर घर त्राया। इस प्रकार एक सास उनको वहाँ बीत गया। रानी को आराम हुआ तव वैश्व को घोड़ा सिरोपाव विदा में दे आप कुच की तैयारी में लगा। नाई ने अपने खामी को जाकर सब कथा कह सुनाई, श्रीर उस रानी के रूप की इतनी प्रशंसा की कि राजा का दिल हाथ से जाता रहा। वह सवार हींकर कुँवर के डेरे पर आया श्रीर वहुत मनुहार के साथ कहा कि श्राप हमारी मेहमानी जीमकर जाना । क्लॅंबर ने भी उसकी स्त्रीकार किया। तैयारी हुई, राजा ने ऐसा तेज़ मद्य मँगवाया कि जिसकी घूँट भरते ही अचेत हो जावे। फिर अपने नौकर चाकरों को

सममाकर कहा कि जब कुँबर यहाँ आवे श्रीर मद की मनुहार चले तब में कहूँगा कि ''कुँबरजी एक प्याला ग्रीर लो'' वस यहीं संकेत हैं। सुनते ही तुरंत टूट पड़ना, ग्रीर मार लेना। अब कुँबर अपने साथियों समेत गढ़ में गोठ जीमने आया। इन्होंने उसकी मद्य पिलाकर छकाया, श्रीर साधवालों की भी वही दशा हुई, तब राजा ने सांकेतिक शब्द कहें कि ''एक एक प्याला श्रीर फिरे''। यह सुनते ही राजा के मनुष्यों ने शपाशप तलवारें चलाकर कुँबर व उसके साधवालों को मार लिये, राजा कुँबर के डेरे पर पहुँचा श्रीर उसकी छो को ले जाकर अपने महल में विठा दिया। कुँबर के रहे सहे साथी प्राण लेकर भागे, श्रीर अपने राजा को आकर सारा हाल सुनाया, तब उसने साथ इकट्ठा किया, श्रीर अपने भाई से भी सहायता के लिये एक हजार सवार माँगे। भाई ने कहलाया कि चाहो तो हजार सवार भेज दूँ, श्रीर चाहो तो श्रकेले सेतराम.को दूँ।

इसने सेतराम की वुलाया और साथ लेकर अपने पुत्र का वैर लेने की शत्रु के देश पर चढ़ाई कर उसका गढ़ जा-घरा। उसने भी गढ़ कीट सज खूब मुकाबला किया। एक वर्ष लड़ते बीत गया परंतु गढ़ टूटे नहीं, तब तो राजा ने निराश होकर सेतराम से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। उसने उत्तर दिया कि मेरी सहायता पर बने रहो तो गढ़ के किवाड़ तो मैं तोड़े देता हूँ, तुम भीतर घुस जाना। यह सलाह कर वे सब दर्वाजे जा लगे। सेतराम ने कपाटों की जोर से बका मारा छीर वे टूट पड़े। राजा भीतर घुस पड़ा, शत्रु मारा गया छीर सेतराम भी घायल हुआ, गढ़ हाथ आया, तब राजा ने सेतराम की पीठ ठोककर कहा—''वड़े राठोर, जैसी बीरता तूने की वैसी कीन कर सकता है! अब मैं तुभो और तो क्या रीभ दूँ, अपनी देटी तुरू ब्याह देता हूँ।" देश ग्राय, पुत्री का विवाह सेत-राम कं काल कर, अपना आधा राज दहेज में दे दिया। एक माल तक तो सेतराम वहाँ रहा, फिर अपनी खी को साध लियं अपने खामी राजा के पास चला आया। उसने ध्राइरपृद्धेः उसको रख लिया। यहाँ एक वार एक भौमिया नाम के डांडिये ने त्राकर गैएँ घेरी। खालों ने प्राकर प्रकार की कि १४० सवार साथ लिये भोमिया वित्त लिये जाता है। सुनत ही सेतराम अकेला घोड़े पर चढ़ दौड़ा श्रीर भोमिये को जा लिया। भोमिये ने कहा—"अरे रजपत! हिययार डाल दे भ्रीर वापस चला जा !" सेतराम ने उत्तर दिया-यदि तमको अपना प्राय प्यारा है तो दित्त और राख छोड़ दे और जीता जा, नहीं तो बार कर । भोमिय धीर उसके साथियों ने सात वोस तीर एक साथ चलाये सी सेतराम के लगे. युद्ध मचा। अंत में सेतराम ने भोसिये की मार लिया और उसके साथ के सवार भागे, सी कितनेक को तो तीरों से मार गिरांया और दूसरे शख छोड़ शरण में आये । उनकी सुरकों वांध, हिश्रयार सिर पर धर, गीवों समेत श्रागे कर ले चला। राजा भी पीछे से चढ़कर चला था जब उसने इनको ग्राते देखे तो जाना कि भोमिया ने सेतराम को सारा श्रीर वही चला स्राता है, परंतु जब लोगों ने श्रागे बढ़कर देखा तो जान पड़ा कि सेतराम शत्र की बाँधे धन लिये आ रहा है। राजा ने वड़ी रीक्त की, कई हाथा घोड़े दिये। कुछ समय पीछे सेतराम वहें ठाट से अपनी रानी को लियं कशौज आया, पिता के चरणें पर गिरा, राजा वर्दाईसेन पुत्र की देख बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर पिता पुत्र ग्रानंद के साथ रहने लगे। कई वर्ष पीछे राजा वर्दाईसेन का शरीर छूट गया श्रीरं सेतरास पाट वैठकर कन्नीज का राज्य करने लगा श्रीर वड़ा प्रतापी राजा हुआ ।

<sup>ः</sup> यह कहानी भाटों की कपालकल्पना ही हैं। भला, कन्नीज के महा-राजा का पाटवी पुत्र, श्रीर श्रकेला निकलकर ४ २० रोज पर कहीं जाकर ने।कर होवे। तदितिक्त जयचंद के पीछे तो कन्नोज पर राठोड़ों का श्रधिकार रहना सिद्ध ही नहीं होता, श्रीर यदि रहे भी हैं। तो जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र वहीं का राजा होना चाहिए। क्या वर्दाईसेन उसी का विरुद्ध था, या कोई श्रीर दूसरा था; श्रीर फिर सेतराम ने भी कन्नोज ही पर राज किया, तो सीहा से कन्नोज छुड़ाया किसने ? इसी ख्यात में दूसरी जगह जहां वंशावली दी है वहां वर्दाईसेन, श्रीर सेतराम का नाम नहीं है। वहां राव सीहा के पीछे श्रासथान का नाम है जिसके उछर गादेवी इंदी (पड़िहार) वृहम मेहराजीत की पुत्री से धृहड, धाँघल श्रीर चाचग नाम के पुत्र हुए थे।

#### तीसरा प्रकरग

### राद लाड़ा-राजी वीराँ हुलली का पुत्र टीडा

राव टीडा-इसकी एक राणी तारादे वाण राणा वरजांगीत की वेटी थी, जिसके पेट से सलखा उत्पन्न हुआ था। राव टीडा और राक सायन्तसिंह सोनगिरा में मीनमाल को मुकाम पर युद्ध हुआ। सोन-गिरं हार खाकर भागे और टोडा ने उनका पीछा किया। सोनगिरे राव की राजी सीसोदणी सबली भी युद्ध में साथ थी। उसके रथ की राठोड़ों ने जा घरा। टीडा भी आगे मार्ग रोक खडा हो गया और कहा कि रय फर दे। सीसें।दणी वोली किस वास्ते १ राव टीडा ने उत्तर दिया कि तुम्तका ले जाकर अपनी राणी बनाऊँगा। द्यों नं फहा यह बात तो तब हो जब तुम मेरे पुत्र की पाटवी करे। । राव ने इसका मंजर किया श्रीर सीसोदणी को घर लाया. सख हुआ और उसने पुत्र कान्हड़देव जाया। पाटवी वह हुआ। टीडा का बड़ा वेटा सल्ला राज्य से वंचित होकर इधर उधर भटकता फिरा। राज्य की स्वासिनी सीसीदगी हुई जो वह करे सी प्रमाण। इसका एक पद कहते हैं— "सुवड़ीती है मिल गई, सी संवल सी सत्य।" पीछे गुजरात के वादशाह की फौज मेहवे पर श्राई, भगड़ा हुआ। राव टीडा मारा गया श्रीर सलखा को कैंद कर मुसलमान साथ ले गए। राव कान्हडदेव पाट वैठा । राठोडों ने सलखा को छुड़ाने के कई प्रयत किए परन्तु कुछ न चली। तब पुरेहित बाहड व बीजड नाम के दे। भाई, जोगी का भेष धारण कर, कानों में मुद्रा पहन गुजरात गए। ये दोनों रूप, रंग ग्रीर शरीर में भी ग्रच्छे थे ग्रीर वीगा वजाने में

भी प्रवीश थे। नगर में धूम पड़ गई कि दो सुंदर जोगी वहुत हां उत्तम वीनकार आये हैं। बादशाह ने भी सुना और उनको बुलाया। उन्होंने भी अपना गुण प्रकट कर शाह को रिभाया, तब बादशाह ने प्रसन्न होकर फर्माया कि जो चाहो सी मांगी! इन्होंने हाथ जोड़कर अर्ज़ की कि हमारा भोमिया यहाँ केंद्र में है उसे छोड़ने का हुक्म दिया जावे। बादशाह ने पृछा कें।न सा भोमिया, कहा मेहवे का राव सलखा। बादशाह ने उसे छोड़ दिया। यं उसे लेकर मेहवे आये और कान्हड़देव ने उसे जागीर निकाल दी। कान्हड़देव का पुत्र त्रिभुवनसी हुआ जिससे उदावत राठोड़ों की शाखा चलि ।

राव धूहड़—राणी द्रोपदा, चहुवाण लखनसेन प्रेमसेनात की वेटी जिसके पेट से रायपाल, पीथड़, वावमार, कीरतपाल ग्रीर लग-हथ नामी पुत्र हुए।

राव रायपाल—राग्यी रत्नादे भटियाग्यी रावल जेसल उसाकीत की बेटी, जिसके कान्ह, समरांग, लच्मग्यसिंह छीर सहनपाल उत्पन्न हुए। (कर्नल टाड ने रावल जेसल का समय सं० १२०६ से १२२५ तक दिया है।)

राव कान्ह—राणो कल्याणदे देवड़ी सलखा लूँभावत की घेटी ' जिसके पुत्र जालणसी, विजयपाल।

राव जालणसी—राणो सरूपदे गोहिलाणो गोदा गजसिंहोत की बेटी, जिसका पुत्र छाड़ा।

<sup>ा</sup> जालेर के राव सामंतिसंह का राव टीडा का समकालीन होना संभव है, परंतु सारवाड़ की ख्यात में तो राव टीडा का सिवाने के परमार राजा शीतल देंव की सहायता में सुलतान श्रलावहीन खिल्जी देहली के पादशाह के मुकावने में मारा जाना लिखा है। राव टीडा के समय में गुजरात में जुदी बादशाहत स्थापित नहीं हुई थी। हाँ सुलतान श्रलावहीन ख़िल्जी ने गुजरात बावेजों से ले ज़रूर लया था।

राज रखाला—राव सलखा के पुत्र नहीं था। एक दिन वह वन में जिलार के वास्ते गया और दूर जा निकला। साथ के लोग सब पीछे रह तथे । तथ तथा लगी तो जल की खोज में इधर उधर फिरने लगा। एक खान पर उसने धूमाँ निकलते देखा। जब वहाँ पहुँचा तो देखता बदा है कि एक तपस्वी बैठा तप कर रहा है। इसने उसके चरण छूकर अपना नाम ठाम वतलाया धीर कहा कि प्यासा हूँ, छपा कर थाड़ा जन पिलाइए । तपस्वी ने कमंडल की तरफ इशारा करके कता कि इसमें जल है, तू भी पी ले छीर अपने घोड़े की भी पिला। सलया ने जलपान किया. धोड़े को भी पिलाया श्रीर देखा तो कमंडल ज्यां का त्यां भरा हुआ है, तब तो उसने जाना कि यह कोई सिद्ध है। हाय जोड विनती करने लगा कि महाराज! आपकी कृपा से कीर ते। सब ब्रानंद है परंतु एक पुत्र नहीं है। जोगी ने श्रपनी काली में से भरम का एक गीला निकाला और ४ सुपारी। कहा यह भस्म और सुणरी राणी की खिलाना, उसके ४ पुत्र होंगे। पहले पुत्र का नाम मित्रनाथ रखना। सलखा गोला श्रीर सुपारी लें घर छाया, राशियों की खिलाया, गर्भ रहे श्रीर ४ वेटे हुए, तब जीगी कं आज्ञानुसार ज्येष्ट पुत्र का नाम मिल्लनाथ रक्खा, श्रीर उसे जोगी का भेष धार्म कराके युवराज बनाया। राव सलखा के तीन रागियाँ र्था -एक जागीदे. चहुवाग मुंजपाल हेमराजे।त की वेटी जिसके पुत्र मिलनाय, जैतमाल; दूसरी राणी जोइया धीरदेव की बेटी जोइ-याणी, दीरमदेव की माता: तीसरी गोरज (गवरी) गेहिलाणी, जयमल एजसिंहीत की बेटी जिसका पुत्र सौगीत था।

कान्हड़ देव मेहवे में राज्य करता था। सलखा (अपने भाई) की उसने सल्खावासी एक गाँव जागीर में दिया, वह वहाँ रहता था। एक दिन वह अपनी राग्री के वास्ते कुछ सामान खरीदने की मेहवे

श्राया श्रीर सीदा ले. एक राठी वेगारी के सिर पर मीट धर, घोड़े पर सवार हो लीटा। मार्ग में जाते क्या देखा कि ४ नाहर एक नालों को पास बैठे हुए अपना भदय खा रहे हैं। उनकी देख सलखा घोडे सं नीचे उतर भूमि पर बैठ गया छीर राठी ने कहा कि में इस शक्तन का फल पूछ आऊँ। वह भागा हुआ राव कान्हड्देव के पास आया और कहने लगा-सलखाजी आये थे। सीदा खरीद मेरे सिर पर गठड़ी धर अपने गुढ़े (गाँव) की जाते थे, तव यह शक्तन हए। जो राणी वह चीजें खावेगी उसका पुत्र राजा होगा। यह वात में तुमकी चिताने के वास्ते श्राया हूँ। उन चीजों की सल्खाजी सहित मँगवा लीजिए। कान्हडदंव ने अपने आदमी भेज कि जाकर सल्खाजी की ले आश्री। इधर सल्खा ने दो एक घडी तक ता राठी की राह देखी थीर उसे याता न देखकर गांठ की श्रपने श्राने घोड़े पर धर लिया श्रीर चलकर गाँव में पहुँच गया। कान्हड्देव, को मनुष्य श्राये तो सलखा की वहां न पा पीछे लीट गये। पीछे से राठी भी सलखा के पास गया और कहने लगा "रावलै चार वेटे हांगे. वे इस धरती पर राज करेंगे श्रीर ठकुराई तुम्हारे घर में रहेगी"। "तुम्हारा कर दसीं दिशा में फेंब्रेगा छोर पुत्र तुम्हारे महापराक्रमी होंगे"। राठी से शक्तन का ऐसा फल सुनकर सल्खा श्रित हर्षित हुआ और उसे पगडी वँधवाई। दूसरं शक्कुनियों से भी पृछा तो उन्होंने भी वही वात कही। फिर मालाजी, बीरम, जैतमाल श्रीर सीभत चार पुत्र सलका को हुए; माला और जैतमाल एक की से श्रीर वीरम तथा सीयत दूसरी राणियों से।

राव मालाजी वा मिल्लिनाथ—जब माला वारह वर्ष का हुआ तव सेहवे राव कान्हड़दे के मुजरे की गया। राव ने भी उस पर वड़ी कृपा दर्शाई कीर कुछ रेजीना नियत कर दिया। साथ विठाकर भोजन कर के का। माला भी राव की सेवा भली भाँति करता था। एक दिन राव कान्हड्ये शिकार की चढ़ा। उसके भाई वेटे और राज-पून भी नव साथ थे। माला भी चाकरी में था। जब राव मृगया कर पाछे फिरा तब माला ने राव का पल्ला पकड़ा और कहने लगा कि घरनी का साग माँगूँ, छोड़ूँ नहीं। राव ने वहुत समकाया, परंतु उनने एक न मानी। राजपृत सब दूर खड़े देखते रहे। कहने लगे कि काका भवीजे की लड़ाई में हम क्यों वीच में बोलें, अपने आप नियट लेंगे। राव कान्हड़दे बोला कि माला! मैं तुक्ते तीसरा साग दूँगा। तब माला ने कहा कि इस बात की अभी लिखत कर दो और राजपृतं को जमानत दिलवाओ तो छोड़ दूँगा। राव ने वहीं इकरार लिख अपने राजपृतों की सीचों करा दी और फिर राठीड़ियों ने आहर माला के भाग की भूसि पर उसका अधिकार जमा दिया।

अब माला तन मन से राव कान्हड्देव की सेवा करता था। उसको बुद्धिमान् जानकर राव ने उसको अपना प्रधान बना दिया। तब राव के सर्वार कहने लगे कि जिस ठाकुर ने अपने भाई की प्रधान पद दिया उसका राज गया समभना। माला ने अपना अमल अच्छी तरह जमा लिया और राजकाज भी उत्तमता के साथ चलाने लगा, परंतु राव के राजपूत इस बात को पसंद न करें। एक बार दिल्ली के बादशाह ने देश में दंड डाला और मेहवे में भी उसके किराड़ो दंड उगाहने की आये। राव कान्हड्देव ने अपने सब सर्वार भाई बेटें। की एकत्र कर सलाह की कि अब क्या करना चाहिए। याला ने कहा कि दंड नहीं देंगे, करोड़ो को मारेंगे। यह मंत्र सब टाकुरों के मन भाया। कहने लगे कि कैसे मारेंगे ? कहा इनको जुदा जुदा कर भिन्न भिन्न स्थानों में ले जाकर मारना चाहिए। यह

सलाह सबने मंजूर की। किरोड़ी की बुलाकर कहा कि तुम अपने आदिमयों को गाँव गाँव में थेजो सो पैसे वसूल कर लावें; श्रीर निश्चय यह किया कि आज के पाँचवें दिन दे।पहर की सवका काम वना दिया जावे। बादशाही नौंकरें। में जो सर्दार था उसको ता माला अपने साथ ले गया और दूसरे आदमी पृथक् पृथक् स्थानों में गये। दूसरे ते। सभी सर्दारां ने वादशाही नौकरां की नियत दिन पर मरवा दिया, परंतु माला ने किरोड़ी की बड़ो खातिर की श्रीर पाँच दिन पोछे उसकी चुपके से कहा कि राव कान्हड़देव ने तेरे सब त्रादिमयों की मरवा डाला है परंतु मैं ता तुभी नहीं माहँगा। किरोड़ी कहने लगा कि जो एक बार जीता जागता दिल्ली पहुँच जाऊँ तो मेहवे का मालिक तुभी करा टूँ। माला ने उससं वोल वचन ले अपने आदमी साथ दे दिल्ली पहुँचा दिया। उसने जाकर वादशाह की हज़र में पुकार की कि मेहवे के राव कान्हड़देव ने वाद-शाही सब नौकरों को, जो मेहने गये थे, मरना डाला छीर में माला की मदद से वचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। माला हजरत का खास वेटा, वड़ा योग्य थ्रीर इजूर का ख़ैरख्वाह है। वादशाह ने माला को हजूर में बुलाया। वह भी वड़े ठाट से दिल्ली गया श्रीर दर्वार सें हाजिर होकर कदमबोसी की; बादशाह ने नवाजिश कर वहाँ रावलाई का टीका उसके सिर पर लगाया। जुछ दिन वह दिल्ली में रहा, पीछे से राव कान्हड़देव का शरीर छूट गया ग्रीर उसका पुत्र त्रिभुवन पाट बैठा, तव माला भ्रपने घर लैं।ट ष्राया। त्रिभुवनसी ने अपने रार्जप्तों को इकट्टा कर माला से युद्ध किया और घायल हुआ। उसकी सेना भाग गई। उसका विवाह ईदे पड़िहारों के यहाँ हुआ था, इसिलए ससुरालवाले उसे ले गये थीर मरहम पट्टी कराने लगे। माला ने सोचा कि वादशाह ने टोका दिया ते। क्या, जब

तक शिमुदनसी जीता है, राज मेरे हाथ लगने का नहीं। तब उसने शिमुदनसी के भाई पद्मसिंह की मिलाकर उसे यह दम दिया कि जो नू शिमुदनसी की मार डाले ती तुभी मेहवे की गदी पर विठा दूँ। रद्मसिंह राज के लीम से उसके भाँसे में आ गया। जाकर जी नीम के पट्टे उसके भाई के घावों पर बाँधे जाते थे उनमें संखिया मिलाया। घावों द्वारा विष शरीर में व्याप गया और त्रिभुवनसी काल प्राप्त हुआ। यह हत्या कर पद्मसिंह माला के पास आया और कहने लगा कि मुभे टीका दे। माला ने उत्तर दिया कि इस तरह टीका नहीं मिलता है, दो गाँव ले ले और वैठा हुआ खा। दो गाँव दे दिये। पद्मसिंह अपना सा मुँह लेकर चला आया। राव माला गुभ मुहूर्त दिखा मेहवे में आकर पाट वैठा और अपनी आण दुहाई फंरी। सब राजपूत भी उससे आकर मिल गये और उसकी ठकुराई दिन दिन बढ़ने लगी। राव वीदा ने मेहवा बसाया, पहले ये सिंड में रहते थे।

राव माला ने छपने भाई जैतमाल को सिंवाड़ा जागीर में दिया छीर द्विमात भाई वीरम छीर सीमत भी मेहवे के पास गुढा वाँध-कर रहने लगे। माला के पुत्र भी वड़े पराक्रमी हुए। वे वीरम की वहाँ रहने नहीं देते थे, तब वह जोइथों के पास जा रहा। (जोइये या योद्धेय एक प्राचीन चत्रिय वंश है।)

रावल घड़सी भी माला की चाकरी में आन रहा और उसे अपनी कन्या विमलादे ज्याह दी। जगमाल मालावत, रावल घड़सी और हेमा सीमालात तीनों में वड़ा मेल था। राव माला ने दिस्ली और मांहू के बादशाहों की फीजों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया। यह वड़ा सिद्ध हुआ और उसने अपने पाटवी पुत्र जगमाल के सिर पर हाथ धरकर उसे युवराज बनाया।

एक बार बर्सात के मासम में जगमाल ने हेमा सीमालात से कहा कि मेह बरसता है. पृथ्वी चारों श्रोर रमगीक बन रही है, देश सुहावना लगता है, यदि रायलजी आज्ञा दें तो हम कुछ काल के लिए यल में चलकर रहें। हेमा ने रावल जी से त्राज्ञा ली। कहा १५-२० दिन रहकर लीट ग्रावेंगे। रावल घडसी, हेमा ग्रीर जगमाल आखेट के वास्ते निकले। ऐसी सचन वनी में जाकर ठहरे कि जहाँ जाल छोर खेजड़ों की भंगी की लिये सूर्य का प्रकाश भी न पहुँचता था। वस्ती आसपास न थी। वहीं शिकार खेलने लगे। एक दिन प्रभात के समय ये घोडों पर सवार हो वन-विहार का चले। कुछ दूर पर गये थे कि एक साठो (३० पुरुष गहरा) कूँवा नज़र श्राया । पुरुप तो उसको जोत जल निकाल गाँव में चले गये थे. केवल एक खो रह गई थो। उसने लाव को समेट कंधे पर लटकाई। चरस भूगा को वाँह में डाले श्रीर सिर पर पानी का भरा हुआ घड़ा धरे वह जा रही थी। इन्होंने उससे पूछा कि मेहवे का मार्ग किघर है ते। उसने अपना हाथ लंबा कर सार्ग बतला दिया। यह देख-कर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपस में कहने लगे कि ठाकुरी ! इस वाला का वल देखा. कितना भार उठाये हुए है। उनमें से एक राजपूत ने घोड़े से उतरकर उस स्त्री का सारा वोभ अपनी · ढाल में धर लिया श्रीर उसे उठाने लगा. परंतु ढाल न उठ सकी। हेमा ने अपने एक साथो को भेज उससे पुछवाया कि वह कुमारी है या विवाहिता। जब जाना कि कुमारी है, तब तो सब घोड़ों की छोड़ छोड़कर उसके साथ हो लिये, यान वस्ती याई। राजपूत खेल खँभाले खड़ा था। इन्होंने उससे पूछा कि वस्ती किसकी है ! राजपूत—जी सीलंकियों की । प्रश्न किया कि यह किसकी बेदी है! राजपूत-यह भी राजपूत ही की लड़की है। पूछा-

ठाकुर, तुन्हारी क्या जाति है! राजपूत—में भी सोलंकी हूँ। ये सब उन्हों पर उत्तर पड़े। गाँव के दूसरे लोग भी आये, सब मिलकर इनका प्रानिश्च-सहकार करने लगे। फिर होमा ने लड़की के पिता की हुनाकर कहा कि तुम अपनी वेटी का विवाह कुँवर जगमाल के साथ कर हो। नाजपूत वोले—जी "हम मालाजी के राजपूत, किसान लोग, जंगत के रहनेवाले हैं, हमारा बड़े आदमियों से कैसा संबंध!" "हमारे वालक राजरीतियाँ क्या सममों! ये तो राजा हैं और हमारे छोस ने गवार लोग हैं।" तब होमा ने कहा—ठाकुर! कुछ भी हो, राजपूत की वेटी है। संख्या समय वाँस खड़े कर, चमरी वाँध, जगमाल का विवाह कर दिया। तीन चार दिन वे वहाँ रहे। सेवलकार्था नगभी हुई। जगमाल मेहवे आया और अपनी खो को पीहर हो में छोड़ी। दिवस पूरे होने पर उसके पुत्र जन्मा। नाम कुंशा वक्सा और वह निहाल ही में पलने लगा।

मालाजी के राजसमय में वादशाही फीज मेहवे पर आई।
माला ने अपने उमरा की वुलाकर पृद्धा कि अब क्याकरना चाहिए।
वे लोग कहने लगे कि तुक्षों से युद्ध कर उन्हें जीत लेने की ती
हमारे में सामर्थ्य नहीं । हेमा ने कहा—तो रात की छापा मारें।
सबकी यही सलाह ठहरी। मालाजी के हुक्म से सर्दारों के नाम
लिखे गये और उनकी आज्ञा हुई कि शबखून मारो ! तुर्क जहाँ रात
रहते वहाँ काठ के खंभों से कनातें लपेटकर वर से बना लेते थे
और उनके अकुसर ऐसी रचा के घरें में ठहरते थे। जब सेना
मेहवे के निकट आ पहुँची तो उन्होंने रितवाह देने की तैयारी की।
जगमाल मालावत, कूंपा मालावत, हेमा सोमालोत, .....इन
सर्दारों ने अफसरों की मारने का जिम्मा लिया और यह ठहराव
किया कि मुगल सर्दार घरों में रहते हैं सो आनों की तोड़कर थेड़ों

को घर में ले जाना श्रीर सर्दार पर घाव करना चाहिए। हर एक अपने कियं हुए मार्ग में अपना घोड़ा ले जावे, दूसरे के बनाये सार्ग से न लं जाने पावे। एंसा ठहराव कर पहर भर रात्रि गये दसरे सवारों को तो शाही सेना पर पठाया थीर ये चारों सर्दार अफ़सरों के मकान पर चलें। हेमा सीमालोत ने पहले थंभा तोड कनात में गली फीड सेनानायक पर जा घाव किया श्रीर उसकी मारकर उसके सिर का ट्रोप उतार लिया। जगमाल ने घोडा दवाया परन्तु खंभा टूटा नहीं, तब हेमा के किये हुए मार्ग में अपने घोडे को ले श्राया श्रीर घाव किया। हेमा ने यह देख लिया। सर्दार मारा गया, सुगल सेना भागी श्रीर राठाडों ने उसकी लूटा। प्रभांत होते रावलजी के मुजरे की आये। रावल भी दर्वार जोड वैठा श्रीर सबका मुजरा लिया। उस वक्त कुँवर जगमाल बोला कि सेनापति की मैंने मारा है। तब हेमा से न रहा गया। वह कहने लगा कि कुछ निशानी वताग्री। रावल ने भी यही कहा कि जिसने मारा होगा उसके पास कोई निशानी अवश्य होगी। हेमा ने त्रंत टोप निकालकर सामने रख दिया श्रीर कहने लगा जगमाल-जी ! मैंने मारा सो तुम ही ने मारा है, हम तो तुम्हारे राजपृत हैं, तुम हमारी इज़्जत जितनी वशाग्री उतना ही ग्रच्छा है. न कि ऐसा कहने से । मेरे किये हुए मार्ग में तुम अपना घोड़ा लाये श्रीर मुर्दे के ऊपर घाव किया, यह तुम्हारी भूल है। हमारा आपस में पहले ही यह ठहराव हो गया था कि एक के किये हुए मार्ग में दूसरा अपना घोड़ा न लावे, अपनी अपनी गली आप कर ले। इस वात पर जगंमाल हेमा से खीभ गया।

कुछ समय वीतने पर जगमाल ने हेमा से कहा कि "हेमाजी, तुम अपना घोड़ा हमकी दी खीर इसके बदले तुम दूसरा घोड़ा ले

लो।" हमा ने उत्तर दिया—कुँवरजी! मेरे पास जो घोड़े राजपूत हैं वह तुम्हार ही हैं और तुम्हारे काम के वास्ते ही हैं। कुँवर बोला-नहीं, यह बोड़ा तो मुफ्तको देना ही पड़ेगा। तब तो हेमा को भी जीय पर गया। कह दिया कि राज ! घोड़ा तो मैं न दूँगा। कुँवर ने जहा-ना तम मेरे चाकर नहीं। हेमा-नहीं तो न सही। इतना कर संहवा छोड आप घुधरीट के पहाडों में जा रहा और सेवासी वट गया। वह सेहवे को इलाके को उजाडने लगा। यहाँ को १४० गाँवों में उसकी धाक से धूँवाँ तक न निकलने पाता था लोग भाग भागकर जैसलमेर जा वसे। हेमा के डर के मारे वहाँ कोई रहा नहीं। कई साल तक तो यह उपद्रव लगा रहा परंतु जब राव माला रागप्टन हुआं श्रीर शरीर बहुत निर्वल हो गया, श्रंतकाल श्रांखों के आगे फिरने लगा, तर्व उसने अपने बेटे पोते कटुंब परि-वार छीर राजपृत सर्दारां को अपने पास बुलाया छीर कहने लगा कि इतने दिन ता में देश में वैठा था, अब मेरा काल निकट आ गया है। ज्योंहीं मैंने कूच किया कि हेसा सेहवे के दर्वाजों पर ब्राकर घाव करंगा श्रीर गढ की त्राल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राज-पृत जो हेमा को मारं? रावल ने ये शब्द दे। तीन बार कहे परंतु किसी ने जवान तक न खोली। (जिस सोलंकनी को जगमाल व्याह-कर उसके पीहर छोड श्राया था, उसके पेट से क्लंभा ने जन्म लिया. यह ऊपर लिख आये हैं। जब कुंसा सयाना हुआ तो वह अपने दादा के पास आ गया था। वह वडा तेजस्वी श्रीर वलवान था)। जब किसी ने मालाजी के प्रश्न का उत्तर न दिया ते। क्रंभा कहने लगा-"ठाकुरा ! बोलतं क्यां नहीं हो: खेड़ में रहनेवाले धोड़े राजपूत श्रीर रावलजी की श्राज्ञा !'' राजपूत वेलि-''जी । हेमा पर वीडा उठाना है श्रीर घुघरोट को पहाड हैं। तुम भी तो पाटवी कुँवर के पुत्र हो, क्यों नहीं बीड़ा भेलते।'' कुंभा ने भट यही कहा कि "बहुत अच्छा।'' उठकर मालाजी से मुजरा किया श्रीर कहा 'वाबाजी! इतने दिन ते। हेमा ने उजाड़ किया परंतु अब वह किसी प्रकार का बिगाड़ करे ते। कुंभा उसका ग्यारह गुना भर देगा।'' रावलजी ने पीत्र की पीठ थापकर कहा—''शाबाश कुंभा! में भी यही जानता था कि हेमा पर बीड़ा तू ही उठावेगा।'' फिर रावल ने अपनी तलवार श्रीर कटार कुंभा को दी, बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर अपनी सवारी का घोड़ा दिया। कुंभा जब वहाँ से चला गया ते। सर्दार लोग हँसकर आपस में कहने लगे कि ''हम जानते हैं, कुंभा निन्हाल में जाकर मैंड़ों पर कटार चलावेगा।'' यह बात कुंभा के कान तक पहुँच गई कि राजपूत उसकी हँसी करते हैं।

बहुत समय न बीता था कि राव मालाजी परमधाम पहुँचे श्रीर जगमाल पाट बैठा। यह समाचार हेमा की भी पहुँच गये कि रावल मालाजी मर गये हैं श्रीर कुंभा ने मेरा उपद्रव दूर करने का बीड़ा उठाया है। तब वह भी मन में संकोच लाकर बैठ रहा श्रीर यह श्रवसर दूँ दुने लगा कि कुंभा कहीं जावे ते। में धावा मारूँ, परंतु कुंभा निरंतर सावधान रहता, शख सजे रखता, दे। घोड़े सदा कसे कसाये तैयार रहते थे। काल पाकर हेमा पर कुंभा का श्रातंक जम गया श्रीर उसने देश में दै।इना छोड़ दिया। यह चर्चा सारे देश में फैल गई श्रीर उमरकोट के धणी सीटाराव मांडण ने भी सुनी कि कुंभा ऐसा राजपूत है जिसकी धाक ने हेमा को ठिकाने बिठा दिया श्रीर मेहवे की भूमि बसने लगी है। ऐसे पुरुष को कन्या देनी चाहिए। उसके सब राजपूत भी इससे सहमत होकर कहने लगे कि यह तो श्रापने श्रच्छा विचारा। मांडण ने ब्राह्मण को बुलाकर नारियल उसके हाथ दिया श्रीर उसके। समभाकर

कहा कि यह नारियल कुंभा जगमालीत की मेहवे जाकर वैंघाओ ्धीर कही कि राव मांडण अपनी कन्या का संबंध आपके साथ करता है। ब्राह्मण मेइवे आया और, जो नारियल लाया था, शुभ-मुहुर्त दिखाय कुंभा को भिलाया। कुंभा ने भी उठ जुहारकर नारियल लिया श्रीर कहा राणा ने मुफ्तको राजपूत वनाया, मेरी प्रतिष्ठा वढ़ाई। फिर ब्राह्मण को बहुत सा धन दे विदा किया श्रीर कहा कि राणाजी से मेरी श्रीर से इतनी विनती कर देना कि मैं अभी विवाह करने को न या सकूँगा, क्योंकि मैंने मेहवा छोड़ा नहीं कि हेमा उस पर चढ़ ध्रावेगा। ब्राह्मण ने ऊमरकोट श्राकर रागा मांडग को सवं वृत्तांत सुनाया। रागा वेंाला कि वात ठीक है, ग्रीर कुंभा ऐसा राजपूत है कि उसको मैं अपनी ्कन्या वहाँ ले जाकर ब्याहः दूँ ते। भी बुरा नहीं। तढुपरांत मांडग ने उत्तर भेजा कि मेहवा से ऊमरकोट एक सौ कोस के श्रंतर पर है, पचास कोस हम साम्हने धाते हैं धौर पचास कोस तुम आश्री। कुंभा ने अपने विश्वासपात्र आदमी के साथ कह-लाया कि ज्ञाप बहुत चुपके ज्ञाना, विशेष धूमधाम न करना। राणा घोड़े, छादमी, रथ लेकर नियत स्थान पर पहुँचा। र्जुसा भी श्रा गया। अपने जामाता को देख रागा वहुत प्रसन्न हुआ। विवाह कर दिया, हथलेवा ( पाणिवहण ) छोड़ते ही कुंभा ने विदा माँगी। साले ने कहा कि राजलोक (ठक्कराणी आदि) चाहती हैं कि दे। पहर रात ते। यहाँ रहें। ऐसी वातें कर ही रहे थे कि एक कासिद ने आकर खबर दी कि "हेंमा मेहने आया और दर्वाजे पर 🎢 पहुँच थावा किया है।' हेमा के गुप्तचर फिरते ही रहते थे। वह इसी ताक में था कि कुंभा थोड़ा सा भी कहीं जावे कि में मेहवे में प्रवेश करूँ। सुनते ही क़ुंभा तुरंत घोड़े पर चढ़ वैठा छीर बाग उठाई।

राणा मांडण के पाटवी पुत्र,ने कहा—त्रहनोईजी, दुलहन का मुख ते। देख लो। कुंभा ने घे। ड़े चढ़े ही रथ पर से एक ग्रोर की खोली उठाकर ग्रपनी विया का मुखचंद्र देखा श्रीर कहा—''वाह वाह, सुख होगा।'' रायसिंह भी साथ हो लिया। वह बड़ा तीरंदाज था। उसका तीर कभी खाली जाता ही न था। उसने कहा-कुंभाजी! मेहवे जाकर क्या करेंगे। आड़े मार्ग पड़ो श्रीर घुँघरोट के वाटे की राह ली जिससे हेमा की जा लेवें। कुंभा-तुम वाड़ायत सव रास्तों के जाननेवाले हो। मुभ्ते मार्ग की सुधिनहीं, जैसा उचित हो वही मार्ग लो। वे सीधे घुघरोट की चल पड़े। दो पहर रात ग्रीर दे। पहर दिन बराबर घोड़े दबाये चले गये। मेवाल के कूबे पर पहुँचे, उसको बहता पाया। एक पनिहारिन वहाँ जल का घड़ा भर-कर उस मेवाल को कहने लगी कि भाई ! थोड़ा मेरा घड़ा उठा दे। पनिहारिन ने कई बार कहा परंतु मेवाल ने कुछ ध्यान न दिया। यह दशा देख कुंभा से न रहा गया। वह मेवाल की कहने लगा कि ''ग्ररे ! तू मर्द है, मुख पर मूँछ रखता है, इस बेचारी का घड़ा क्यों नहीं उठवा देता !' मेवाल तमककर बाला कि ''ऐसे उताबले हो तो ग्राप ही उठा दीजिए' तब तो कुंभा ने निकट पहुँचकर एक हाथ से घड़ा उठाया थ्रीर पनिहारिन के सिर पर रखने की था कि घोड़ा चमका। कच्छी तुरंग था। एक, दो, तीन, चार टप्पे भरकर छलाँगें मारने लगा। इतने पर भी कुंभा ने हाथ से घड़ा न छोड़ा श्रीर घोड़े को ठण्डा कर पनिहारिन स्रे कहा—बाई निकट श्रा! जब पास आई तो कुंभ उसके सिर पर धर दिया। पनिहारिन उसकी श्रोर ध्यान से देखकर कहने लगी—''वीर! तू कुंभा जगमालीत तो नहीं है ?'' कुंभा ने उत्तर दिया ''हाँ, मैं वही हूँ।'' पनिहारिन—तू हेमा के पीछे जाता है ? कुंभा — "हाँ।" पनिहारिन — हेमा ता घर

गया होगा, तू पुरुषों में रत समान होकर उसका पीछा क्या करता है। वह तो यम की दाढ़ में पड़ चुका। भागे हुए की क्या मारना। तू लौट जा। वह कभी न कभी आया ही रहेगा। क्रंभा—''मैंने रावलजी को वचन दिया है। " अब वहाँ घोड़े छोड़ दो कीस तक पैदल वढ गये। झागे देखते क्या हैं कि हेमा झौर उसके साथी राजपूत उतरे हैं. कलेवा मँगाया गया है थ्रीर सब बैठे खा रहे हैं। हेमा डोरडा गा रहा है-- "लाडा थारे डोरडे बीस गाँठ हो" (हे वर ! तेरे डोरे में बीस गाँठे हैं ) इतने में क़ुंभा जा पहुँचा। हेमा के साथियों ने शोर मचाया कि "साथ ! साथ !" सँभलने ही न पाये थे कि कुंभा सिर पर जा खड़ा हुआ। उसे देख हेमा ने कहा-- "शावाश क्रंभा शावाश! मेरा पीछा तूने किया।" इतने में तो रायसिंह भी त्रा पहुँचा। - 'हेमा कहने लगा--'' कुंभा ! दूसरों को क्यां वीच में डालता है. हम दोनों ही लड़ें।" तब कुंभा अपने घोड़े से उतर पड़ा। रायसिंह ने उसे रीका, कहा क्यों उतरता है ? मेरे हाथ देख कि अभी सबको कवृतरों की भाँति वींधकर चुन लूँगा। कुंभा ने कहा "रावल मल्लि-नाघजी की आण है जो मुक्ते रोका तो !" उतरकर हेमा के पास गया। हेमा ने जुहार किया श्रीर कहा कुंभा ! पहले बाव तू कर ! कहता है-हेमाजी! यह नहीं होने का, पहले तुम्हीं वार करे। हेमा-भाई, तू बालक है। मैंने तेा अब अवस्था कर ली है, तेरे शरीर में अब तक लोह नहीं लगा है इसलिए पहला हाथ तू ही कर ले। मैं ता वड़ा हूँ, वालक पर पहले हाथ चलाना मुभी शोभा नहीं देता। तव कुंभा ने उत्तर दिया—"हेमाजी ! उमर में तुम अवश्य वड़े हो, परन्तु पद में मैं तुमसे बड़ा हूँ। तुमने हमारा अन्न खाया है, हमारे चाकर हो, इसलिए वृद्ध मैं हूँ। तुम चोट करो !" हेमा ने कहा-ुजो ऐसा ही है ते। सँभाल! श्रीर हाथ मारा जो कुंभा का टोप चीर,

खोपरी काट, भोंह के पास से कान पर अपती खटकी; किन कुंभा ने बार किया छीर हेमा के दो इकड़े कर दिये! जब वह गिरा ता , क्रंभा ने छपता कटार खींच उसके हृदय में इस जोत से नारा कि कटार गी न डियाँ ट्रट गईं। उस वक्त क्रंभा कहता है कि ''मालाग ! अब के यह कहोगे कि कटार हेमा की छाती में हटा है। मैंड़ी पर नहीं हुटा। यह शब्द सुख से निकलते ही छुंभा का आग निकल गया। हेमा में एय तक प्राण शेष थे। इतने में तो मेहने से राव जगयान भी नहाँ या पहुँचा। हेमा को सूचना हुई कि साय प्राया है। पूछा कौन है ? कहा राव जगमाल। 'उसे कह दो हि एक पड़ी तक मेरे पास न आवे।' जब हेमा के शब्द जगमाल की सुनाये गये तो उसने पुछवाया कि इसका कारण क्या ? हेमा उत्तर देता ई कि हे जगसाल। तेंने दो वह अपराध किये हैं इसलिए सेरा जी निजल जावे तव आना। पुछवाया कि मेरे वे अपराध वया हैं ? हेसा-प्रथम ता यह कि तूने मेरे जैसे रजरूत की घोड़े के वास्ते निकाला कीर सात वर्ष तक संहदे की धरती की उजाड रक्खा। यदि ऐसा न करता ता ब्राक वत्त सी और भूमि भी सेहने की १४० गाँनों की साघ जुइ जाती छार वह राज्य प्रवल पड़ जाता। दूसरा—त्ने कुंभा की माता की दुहागन बनाया । यदि उसके साथ सहवास किया होता तो क्रंभा जैसे श्रीर भी दे। चार पुरुपरत्न पैदा हो जाने से तेरे घर की शांभा बहुत वढ़ जाती , यदि ये दो मोटे अवगुण तेरे में न होते तो स्राज कौन ऐसा या जो तेरे राज्य की तरफ साँख चठाकर भी देख सकता। यह कहते ही हेमा का हंस भी उड़ गया। जगमाल उत्रकर आया धीर सबने सिलकर दानों का अग्निसंस्कार किया। नेहवे में आकर जगमाल ने हेमा के पुत्र की बुलाया और इसे अपने पास रक्खा। क्रंभा की ठक्कराणी सीढी का रघ भी इस इप्रसें में महेवे ह्या पहुँचा था। वह इप्रपने पित के पोछे सती हुई हीर राव जगमाल सुख से राज करने लगा।

दोहा

हेमो होठ डसेह खंखड़गा ज्यूँ आछट्याँ। विश्वी भुंहि भाँजेह कुंभे काणे ठैगई।। १।। हिमो बखाणूँ घाव कुंभा तूँ भागे कमल। हेमो जिए हाथां भुंइ पड़ियो भख छैजही॥२॥ डसे अहर जमदूत मछर छिलैते मेलियो। कुंभावालो कूँत हेमें बखसां सर हुवे।। ३।।

रावल मिल्लिनाथ के मरने पर उसका पुत्र जगमाल महेंवे की गहों पर वैठा। उसकी चहुवाए वंश की राग्यी के तोन पुत्र थे—मंडलीक, भारमल ग्रीर रागमल ि जब राव जगमाल ने दूसरा विवाह किया तो चहुवाए राणी रूठकर अपने पुत्रों सहित महेवा के निकट तलवाड़े चली गई। राव जगमाल उसे मनाने को भी गया, परंतु वह न मनी, श्रीर अपने पीहर वाहड़मेर आ रही। जगमाल के साथ आदमी वहुत थे। वे चहुवाणों का उजाड़ करने लगे; तब वाहड़मेर के स्वामी चौहाण सूजा ने जाना कि थे बुरे हैं, अपने भानजों से कह दिया कि "तुम ग्रीर जगह जा रही", परंतु उन्होंने माना नहीं, तब चहुवाणों ने मंडलीक की घोड़ियों की पूँ छें काट डालों ग्रीर उसकी भैंसों की पीठ पर खौलता हुआ तेल डाल उन्हें जलाया। मंडलीक को मामा की यह हरकत बहुत बुरी लगी श्रीर अवसर पा उसने भोजन करते समय साथियों समेत उसे मार डाला, वाहड़मेर व कोटड़ा ले लिया श्रीर राव जगमाल को इसकी सूचना दी। राव बहुत प्रसन्न हुआ ग्रीर मंडलीक को माहला को वाहड़मेर ग्रीर रायमल को कोटड़ा दिया।

## चैाथा मकरगा

## दीरसदेव एलखावत

चीरन महेवे के पास गुढ़ा वाँधकर रहता था। महेवे में तृत् कर कोई अपराधी बीरमदेव के गुढ़े में आ शरण ले लेता ता वह उसे रख लेता श्रीर कोई उसकी पकड़ने न पाता। एक समय जोहया दस्ला भाइयों से लड़कर गुजरात में चाकरी करने चला गया: वहुत दिनों तक वहाँ रहा और विवाह भी कर लिया। अब उसकी इच्छा हुई कि स्वदेश में जाना चाहिए, घ्रपनी खो को लेकर चला, मार्ग में सहेवे पहुँचकर एक कुम्हारी के घर डेरा किया। कुम्हारी से कहा कि वाल बनाने के वास्ते किसी नाई की बुला दे। वह नाई की ले आई, वाल वनवाये। नाई की जात चकोर होती है, चारों थ्रोर निगाह फैलाई, छन्छो दोड़ी, सुन्दर सो देखो छीर यह भी भांप लिया कि द्रव्य भी बहुत है, तुरन्त जाकर राव जगमाल से कहा कि आज कोई एक थाड़ेती वहाँ आकर अमुक कुन्हार के घर उतरा है, उसके पास एक अच्छो घोड़ी है और स्नो भी उसकी निपट सुन्दर माने। पश्चिनी ही है। जनसाल ने अपने आदमी भेजे कि जाकर खबर लाओ कि वह कीन है। समचर कुम्हार के घर आकर सब देखभाल कर गये। तुब कुम्हारा ने दल्ला की कहा कि ठाकुर ! तुम्हारे पर चूक होगा। दल्ला उसका अभिप्राय न समभा, पृछा क्या होगा ? वोली, वावा तुम्हें सारकर तुम्हारी घोड़ो श्रीर गृहिसी की छीन लेंगे।

दल्ला—कीन। क्रम्हारी—इस गाँव का ठाकुर। दल्ला—िकसी तरह वचाव भी हो सकता है ?

कुन्हारी—यदि वीरमजी के पास चले जाओ, तो वच जाओ।

उसने चट घोड़ों पर पलाण रक्खा और को को लेकर चल

दिया, वीरम के गुढ़े में जा पहुँचा। जगमाल के आदमी आये,

परंतु उसकी वहाँ न पाकर लीट गये और कह दिया कि वह तो गुढ़े
को चला गया। पाँच सात दिन तक वीरम ने दल्ला को रक्खा,

उसकी भन्ने प्रकार पहुनई की, विदा होते वक्त उसने कहा कि वीरम!

आज का शुभ दिवस सुभे आपके प्रताप से मिन्ना है, जो तुम भी
कभी मेरे यहाँ आओगे तो चाकरी पहुँचूँगा, मैं तुन्हारा रजपूत हूँ।

वीरम ने कुशजतापूर्वक उसे अपने घर पहुँच्या दिया।

मालाजी के पात्रों श्रीर बारमदेव से सदा खटाखट होती रहती

श्री, इसलिए महेवे का वास छोड़कर बारम जैसलमेर गया; वहाँ भी ठहर न सका श्रीर पीठा नागार श्राया, जहाँ वह लगा गाँवां को लूटने श्रीर घरती में विगाड़ करने, परंतु जब देखा कि श्रव यहाँ रहना कठिन है तो जांगलू में ऊदा सूतावत के पास पहुँचा। ऊदा ने कहा कि बारमजी! मुभमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि में तुमका रख सकूँ, तुम श्रागे जाश्रो; तुमने नागार में उजाड़ किया है सो यि वहाँ का खान वाहर लेकर श्रावेगा तो उसकी में रोक ढूँगा। तब वीरम जोइयावाटी में चला गया। पीछे से नागार का खान चढ़कर श्राया, जाँगजू के घेरा लगाया, ऊदा गढ़ के कपाट मूँद भीतर बैठ रहा। खान ने उसे कहलाया कि माल ला श्रीर बहाँ केंद्र में पड़ा। उससे बीरम को माँगा तो कहा कि "बीरम मेरे पेट में है, निकाल लो।" खान ने उदा की मा को बुलवाया श्रीर उससे कहा कि या तो बीरम को वता नहीं तो ऊदा की खाल खिंचवाकर उसमें भुता

भरवाऊँगा। उदा की माता ने भी वही एतर दिया कि "वीरस कवा की खाल में नहीं है, उछ के पेट में है की पेट चीरकर निकाल लो।" उसके ऐसे उत्तर से ख़ान दुश ही गया, छएने साधवानी से कहने लगा-- "यारो ! देखा राजपूतानियों का यल, केली निधक्क हैं तो हैं। जदा की वैद से छोड़ा छीर वीरम का प्रपराध भी जमा कर दिया। बीरम जीइयों के पास जा रहा। जीइयों ने उसका वहुत छादर सरकार किया, जाना कि यह आफत का मारा यहाँ द्याया है। पास क्चें न होगा सो दाए में उसका विग्दा ( साग ) कर दिया श्रीर वड़ा स्नेह दरसाया। वीरम के कामदार दागा उनाहें तव कभी कभी तो सारा का सारा ले छावें और जाइयां की कह दें कि कल सब तुम ले लेना। यदि कोई नाहर बीरस की वकरी सार डाले ते। एक के बदले ११ वकरियां ले लंबें धीर कहें कि नाहर जोइयां का है। एक बार ऐसा हुआ कि आसारिया भाटी दुक्त को, जो जोइयों का मामा व वादशाह का साला या छोर अपने भाई सहित दिरली सेवा में रहता था, वादशाह ने मुसल-मान बनाना चाहा, वह भागकर जोड्यों के पास छा रहा। इसके पास वादशाह के घर का बहुत माल, तरह तरह के गदेले, गालीचे श्रीर बहुया बहुया बलाभूपम थे। वे वीरम ने देखे श्रीर उनकी लंने का विचार किया। अपने आदिसयों को कहा कि छपन दुक्कण को गोठ जीमने के वहाने उसके घर जाकर सार डालें श्रीर माल ले लेवें। राजपृत भी सहमत हो गये। तव वीरम ने हुक्कर्ण को कहा कि कभी हमें गाठ ता जिमाच्या! दुक्कण ने खीकारा, तैयारी की श्रीर वीरम की बुलाया। वहाँ पहुँचते ही वह दुक्तम की सार उसका माल असवाव श्रीर घोड़ अपने डेरे पर ले आया। तव तो जोइयों के मन में विचार उत्पन्न हुन्ना कि यह जीरावर न्नादमी

घर में ग्रा घुसा से। अच्छा नहीं है। पाँच सात दिन पीछे 'वोरस ं ने ढोल बनाने के लिए एक फरास का पेड़ कटवा डाला। उसकी पुकार भी जे।इयों के पास पहुँची, परंतु वे चुप्पी साध गये। कहा हम बीरम से भगड़ा करना नहीं चाहते हैं। एक दिन बीरम ने दब्रा जोइये ही को मारने का विवार कर उसे बुलाया। दब्रा खरसल ( एक छोटी हलकी गाड़ी ) पर बैठकर आया, जिसके एक तरफ घोडा और दूसरी तरफ वैल जुता हुआ था। वोरम की छी मांग-लियाणी ने दल्ला की अपना भाई बनाया था। उसने जान लिया कि चूक है, सो जल के लोटे में दातन डालकर वह लोटा दक्षा के पास भेजा। वह समक गया कि दगा है। चाकर से कहा कि मेरा पेड फसकर्ता है से। जंगल जाऊँगा, फिर खरसल पर वैठ घर की तरफ 🚽 चला। थे। इं। दूर पहुँच बैल व खरसल को ते। वहां छे। इं। र श्राप वोडे सवार हो वर पहुँच गया। बोड़े के स्थान पर एक राठी ज्ञुतकर खरसत खोंचने लगा, वीरम अपने रजपूतों की इकट्टे कर रहा था। जब वे सलाह कर आये और दल्ला की वहाँ न देखा तब पुछा वह कहाँ गया है ? चाकर ने कहा जी ! उसका पेट कसकता था सी जंगल गया है। तव ती दिलया गहलीत वील उठा कि दुवा गया। वीरम ने कहा कि खरसल चड़ा कितनी दूर गया होगा, चली अभी पकड़ लेते हैं। राजपूत ने कहा खरसल छोड़ घोड़े चढ़ गया। इन्होंने एक सवार ख़बर के लिए भेजा। उसने पहुँचकर देखा ता सचमुच एक तरफ वैल और दूसरी तरफ आदमी जुता खर-सल खींचे लिये जाते हैं। उसने लीटकर ख़बर दी कि दल्ला तो भागा। सब कहने लगे कि भेद खुन गया, अब जोइये ज़हर चढ़-कर आवेंगे। दूसरे ही दिन जोइयों ने इकट्ठे हे। कर वीरम की गैविं को बेरा। ग्वाल ध्राकर पुकारा, वोरम चढ़ धाया। परस्पर युद्ध

ठना, वीरम धौर दयाल जोइया भिड़े, वीरम ने उसे जार ता लिया परंतु जीता वह भी न वचा और वहीं खेत रहा ।

वीरन के साथी राजपत गाँव दहेरए से दोरस की टकराणी को लेकर निकले। सार्ग में जहाँ ठहरे वहाँ धाय ने एक छाक की साइ को नीचे वीरस को एक वर्ष को वालक प्रव च डा हो। सन या. परंतु चहते दक्त उसको उठाना भृत गई। जद एक कीस निकत गये, तब बालक बाद आया, तुरंत एक सवार हरीदान दहाबत पीछा देखा। उस स्थान पर पहुँचकर क्या देखता है कि एहा सर्प चूंडा पर छत्र की भाँति फाए फैलाये पास बैठा है। यह देख पहले ते। हरीदास की भय हुआ कि कहीं वालक पर आपित की नहीं आ गई है। जब थोड़ा निकट पहुँचा तो सर्प वहाँ से हटकर दांदी सें घुस गया श्रीर सवार चुंडा की उठाकर ले श्राया, साता की गांद में -दिया श्रीर सारी रचना कह सुनाई। श्रागे जाते हुए मार्ग में एक राठी मिला। उसकी सब हकीकत कह इसका फल पृछा। राठी ने कहा यह बालक छत्रधारी राजा होगा। ये लोग पढोलियां से श्राये। वहाँ राजा लोग इकट्टे हुए। चृंहा की माता ने कहा कि मेरे पति से दूरी पड़ती है, मुक्ते ता उसी से काम है, इसलिए में सती होकाँगी। फिर चूंडा को धाय के सुपुर्द कर कहा कि "पृथ्वी माता श्रीर सूर्यदेव इसकी रक्ता करें। तू इसे लेकर छाल्हा चारण के पास चली जाना।" फिर चुंडा की माता छै।र मांगलि-याणी दोनों सती हुई श्रीर साथ सब विखर गया। चूंडाजी के

<sup>ं</sup> किसी ख्यात में ऐसा भी लिखा मिछता है कि जोड्ये बीरम से खारे थे, परंतु दहा जोड्या बीरम के उपकार का स्मरण रख उसकी सहायता देता था इसलिए दूसरे जोड्यों ने दहा दी मारना चाहा और बीरम उसकी रचा करने में मारा गया

दूसरे तीन भाई गोगादेव, देवराज श्रीर जैसिंह को उनके मामा उनकी निनहाल को ले गये श्रीर चूंडा को छाल्हा चारण के पास भेज दिया। यहाँ धाय चूंडा को सदा गुप्त रखती श्रीर भली भाँति उसका पालन पोषण करती शी।

राव वीरमदेव के चार राणियाँ थीं — १ भटियाणी जसहुड राणा दे, जिसका पुत्र राव चूंडा; २ लालां मांगलियाणी कान्ह केल-णोत की वेटी, जिसका पुत्र सत्ता; ३ चंदन झासराव रिणमलोत की वेटी, जिसका पुत्र गोगादेव; ४ इंदी लाळां, ऊगमसी सिखरावत की वेटी, जिसके पुत्र देवराज धीर विजयराज।

राव चूंडा-जबधाय चृंडा को लेकर कालाऊ गाँव में छाएहा चारण के पास पहुँची, तो उससे कहा कि वाई जसहड़ ने सती होने के समय तुमको आशीप के साथ यह कहलाया है कि इसं वालक को अच्छी तरह रखना, इसका भेद किसी पर प्रकट मत करना. मैंने इसको तुम्हारी गे।द में दिया है। चूंडा वहाँ धाय के पास रहने लगा। कोई पृछता तो चारण कहता कि यह इस रजपुतानी का वालक है। इस प्रकार चूंडा आठ नव वर्ष का हो गया। एक दिन वर्सात के दिनों में ग्वाल गाँव को बछड़ों को लेकर जल्दी ही जंगल में चराने को चला गया था और चारण के वछड़े घर पर रह गये. तब आरहा की माता ने कहा ''बेटा चूंडा ! जा इन वछड़ों को जंगल में दूसरे वछड़ों के शामिल तो कर आ। " चूंडा उनको लेकर वन में गया, परंतु दूसरे वछड़े उसको कहीं नजर न आये, तव तो रोने लगा। पीछे से चारण घर में आया। चूंडा को न देखकर माता की पूछा कि चूंडा कहाँ है ? कहा, वछड़े छोड़ने वन में गया है। चारण कहने लगा, माता तूने अच्छा नहीं किया, चूंडा को नहीं भेजना चाहिए था। जब दूसरे वछड़े न मिले ते। अपने वछड़ों को वहीं खड़े कर चूंडा एक युच की छाया में सो गया। पीछे से छाल्हा भी हुँदता हुँ दृना वहाँ पहुँचा तो देखा कि वछड़े खड़े हैं, चूंडा सोता है छीर एक सर्प उस पर छत्र किये बैठा है। सनुष्य के पाँव की खाहट पा नाग विक में भाग गया, चारण ने जा चूंडा की जंगाया, कहा बाबा, दू जंगद में क्यों आया, घर पर चल । घर आकर मा को कहा कि अब कमी इसको बाहर सत सेजना। फिर चारण ने एक अच्छा घोड़ा लिया. कपड़े का उत्तम जोड़ा बनवाया, शख लाया और चूंडा को सङा सजू कर महेवे रावल मिलनाथ के पास ले गया। नालाजी का प्रधान और कृपापात्र एक नाई था। श्राल्हा उससे जाकर भिला, यहत कुछ कहा सुनी की, ता नाई वोला, रावलजी के पाँवों लगाया। शुभ दिवस देख चारण चृंडा की राव मालाजी के पास ले गया फीर उसने बहुत क्वळ धेर्य वँधाकर अपने पास रक्खा। चूंडा भी नड चाकरी करता था। एक दिन रावल के पलँग के नीचे से। रहा श्रीर नींद श्रा गई। जब मालाजी सोने की श्रायं ती पलँग तन् एक छादमीं की सोता पाया, जगाया, चूंडा की देख रावलजी राजी हुए। अवसर पाकर नाई ने भी विनती की कि चूंडा अच्छा रजपुत है इसकी कुछ सेवा सैं।पिये। माला ने चूंडा की गुजरात की तरफ अपनी सीमा की चै।कसी के वास्ते नियत किया और अपने भले भले राजपूतों की साथ में दिया। तब सिखरा ने कहा कि रावलजी, मुभको समभक्तर साथ देना। रावल ने कहा कि जान्रो, हमारी श्राज्ञा है। वाड़ा सिरोपाव देकर चुंडा की ईदे राजपृतों के साध विदा किया। वह काछे के याने पर जा वैठा श्रीर श्रच्छा प्रवंध किया। एक वार सीदागर घोड़े लेकर उधर से निकले। चूंडा ने उनके सव घोड़े छीन लिये श्रीर अपने राजपूतों की वाँट दिये, एक घोड़ा अपनी सवारी को रक्खा। सौदागरों ने दिख्नी जाकर पुकार मचाई, तव

वहाँ से वादशाह ने अपने अहदी को भेजा कि घोड़े वापस दिलवा दे। ! • उसने ताकीद की, माला पर दवाव डाला, तव उसने चूंडा के पास दूत भेज घोड़े मँगवाये। चूंडा वोला कि घोड़े तो मैंने वाँट दिये. क्तेवल यह एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए रक्खा है सो ले जाओ। लाचार माला को उन घोड़ों का मेल देना पड़ा श्रीर साथ ही चुंडा को भी अपने राज में से निकाल दिया। वह ईदावाटी में ईदें के पास आकर ठहरा धीर वहाँ साथी इकट्टे करने लगा। े दिनों पीछे डीडगा गाँव लूट लाया। तुर्कों ने पड़िहारों से मंडीवर -छीन ली थी ग्रीर वहाँ के सर्दार ने सब गाँवों से घास की दे। दे। गाड़ियाँ मँगवाने का हुक्म दिया था। ईदों की भी घास भिजवाने की ताकीद आई तव उन्होंने चूंडा से मंडोवर लेने की सलाह की । घास की गाड़ियाँ भरवाई धीर हरेक गाड़ी में चार चार हिर्ययाखंद -राजपूर्तों को छिपाया। एक हाँकनेत्राला श्रीर एक पीछे पीछे चलने-पिछन्ने पहर को इनकी गाड़ियाँ मंडोवर के गढ़ वाला रक्या। को वाहर पहुँचीं। गढ़ को दरवाज़े पर एक मुसलमान द्वारपाल भाला पकड़े खड़ा था। जब ये गाड़ियाँ भीतर घुसने लगों तो द्वारपाल ने एक गाड़ों में वर्छा यह देखने की डाला कि घास के नीचे कुछ श्रीर कपट तो नहीं है। बर्छे की नोकं एक राजपूत के जा लगो, परंतु ंडसने तुरंत कपड़े से उसे पेंछ डाला, क्योंकि यदि उस पर लोहू का चिह्न रह जावे तो सारा भेद खुल पड़े। दर्वान ने पूछा —क्यों ठाकुरो ! सव में ऐसा ही घास है ? कहा हाँजी, ख्रीर गाड़ियाँ डगडगाती हुई भीतर चली गई। इतने में संध्या हो गई, ग्रॅंधेरा पड़ा। जी रजपूत छिपे वैठे थे, बाहर निकत्ते, दरवाजा बंद कर दिया और तुकों पर दूट पड़े। सबको काटकर चूंडा की देाहाई फेर दी, मंडोवर लिया स्त्रीर इलाके से भी तुकों की खरेड़ खरेड़कर निकाल दिया।

जव रावल माला ने सुना कि चूंडा ने मंडोवर पर अधिकार कर लिया है तब वह भी वहाँ आया। चूंडा से मिलकर कहा— शावाश राजपुत्र! चूंडा ने गांठ दी, काका भतीजे शामिल जीसे। उसी दिन ज्योतिपियों ने चूंडा का पट्टाभिषेक कर दिया और वह मंडोवर का राव कहाने लगा। चूंडा ने दस दिवाह किये थे, जिनसे उसके १४ पुत्र उत्पन्न हुए—रणमल, सत्ता, अरड़कमल, रक्षधीर सहसमल, अजमल, भीम, पूँना, कान्हा, राम, लूँभा, लाला, सुरताय और वाघा। (कहीं लाला और सुरताय के स्थान में वीजा और शिवराज नाम दियं हैं) ।

एक पुत्री हंसवाई हुई, जिसका विवाह चित्तोड़ के राणा लाखा के साथ हुन्ना जिससे मोकल उत्पन्न हुन्ना था। पाँच राजियों श्रीर उनके पुत्रों के नाम नीचे दिये हैं—

राणी सांखली सूरमदे, वीसल की वेटी, पुत्र रणमल।
तारादे गहलोताणी, सोहड़ सांक सूदावत की वेटी, पुत्र सत्ता।
भटियाणी लाडां कुंतल केलणोतरी वेटी, पुत्र अरडकमल।
सोनां, मोहिल ईसरदास की वेटी, पुत्र कान्हा।
ई'दी केसर गोगादे, उगाणोतरी वेटी, पुत्र—भीम, सहसमल,
वरजांग, हदा, चांदा, अजा।

<sup>ा</sup>त चूंडा के मंडोवर लेने के विषय में मारवाड़ की ख्यात में यह यात लिखी है कि मंडोवर पर मुसलमानों का श्रिष्ठकार हो गया था, फिर राणा उपमती के पुत्र ने सुसलमानों की मारकर मंडोवर ली। चूंडा उस वक्त सालेड़ी के पाने पर था। ईंदों ने विचारा कि हम इतने प्रक्तिशाली नहीं हैं कि सुसलमानों के हुकावले में मंडोवर पर श्रिष्ठकार रख सकें इसलिए उन्होंने चूंडा की इलावर श्रपनी वेटी ब्याह दी श्रीर मंडोवर उसकी दहेज में दी। इस विषय का एक दोहा भी प्रसिद्ध है—

<sup>&</sup>quot;पह ईंदारापाड़ कमधज कदे न पांतरे। चुंडो चँवरी चाड़ दी मंडोवर डायजे॥"

मंडोवर हाथ श्राने पर राव चूंडा ने श्रीर भी वहुत सी धरती ली श्रीर इसका प्रताप दिन व दिन बढ़ता गया। उस वक्त नागार में खोखर\* राज करता था श्रीर इसके घर में राव चूंडा की साली थी। उसने राव को गांठ देने के लिए नागार के गढ़ में बुलाया। वह चार पाँच दिन तक वहाँ रहा श्रीर वहाँ की सव व्यवस्था देखकर श्रपने राजपूतों से कहा कि चलो नागार लेवें; राजपूत भी इससे सहमत हो गये। इक दिन वह राजपूतों को साथ ले नागार में जा घुसा, खोखर को मारा, दूसरे सब लोग भाग गये श्रीर नागार में राव की दुहाई फिरी। वह वहाँ रहने लगा श्रीर श्रपने पुत्र सत्ता को मंडोवर रक्खा। नागार नगर सं० १५१२ (सं० १२१५ होंगे) कैमास दाहिमें ने वसाया था।

एक दिन राव चूंडा दरवार में वैठा था कि एक किसान ने आकर कहा कि महाराज में चने वोने को खेत में हल चला रहा था कि कूवे के पास एक खड्डा दीख पड़ा। सम्भव है, उसमें कुछ द्रव्य हो। यह विचार कर कि वह धन धरती के धनियों का है में आपको इत्तिला करने आया हूँ। राव ने अपने आदमी उसके साथ द्रव्य निकालने को भेजे। उन्होंने जाकर वह भूमि खोदी, परन्तु माल बहुत गहराई पर था, सो हाथ न आया। उन्होंने आकर राव चूंडा से कहा तो राव स्वयं वहाँ गया और बहुत से वेलदार लगवाकर पृथ्वो को बहुत गहरी खुदवाई, तो उसमें से रसोई के बर्तन निकले अर्थात—चरवे, देगें, कूंडियाँ, थालियाँ आदि। राव ने उनको देखा, ऊपर गछावड़े का

क न मालूम यह खोखर कान था। नागार तो उस वक्त गुजरात के मुसलमान वादशाहों के हाथ में था, जिनकी तरफ से फ़ीरीक़ क्व दंदानी शम्स खाँ का वाप वहाँ का हाकिम हो। ऐसा भी कहते हैं कि गुजरात के पहले सुहतान ज़फ़रक्षा ने भी राव चृंडा पर चढ़ाई की थी, परंतु हार खाकर लें। ।

नाम था ग्रीर ऐसा लेख भी था कि जो इस भाँति रसेाई कर सके वह इन वर्तनों को निकाले। राव ने कहा कि इनको चहीं डाल दे। तब सरदारों ने कहा कि इनमें से एक ग्राव चीज तो लेनी चाहिए, तब एक पली (तेल या घी निकालने की) ली। नागार ग्राक्तर उसकी तुलबाई तो २५ पैसे भर की उतरी। राव चृंडा ने ग्राज्ञा दी कि ग्रागे की भेरे रसेवड़े में इस पली से घी परोसा जावे, सबकी एक एक पूरी पली मिल, यदि ग्राधी देवे तो रसेड़दार की दंड दिया जावेगा।

एक दिन अरड़कमल चूंडावत ने भेंसे पर लोह किया। एक ही हाथ में भेंसे के दो टूक हो गये, तब सब सरदारों ने प्रशंसा कर कहा कि बाह वाह! अच्छा लोह हुआ। राव चूंडा वोला कि क्या अच्छा हुआ, अच्छा तो जब कहा जावे कि ऐसा वाव राव राणगदे अयवा छुँवर सादा (सादूल) पर करें। मुभको भाटी (राणगदे) खटकता है। उसने गोगादेव की जी विष्टाकारी (वेइज्ज़ती) दी वह निरन्तर मेरे हृदय का साल हो रही है। अरड़कमल ने पिता के इस कथन की मन में घर लिया, उस वक्त तो कुछ न वोला, परन्तु कुछ काल वीतने पर सादेकुँवर की अवसर पाकर मारा। इसके वद ते राव राणगदेव ने सांखला महराज की मार डाला। महराज के भांजे राखिसया सोमा ने राव चूंडा को पास आकर पुकार की और कहा जो आप भाटो से मेरे सामा का वैर छेवें तो आपकी कन्या व्याहक्तर एक सौ घोड़े दहेज में दूँगा। राव चूंडा चढ़ चला और पूंगल के पास जाकर राणगदे की मारा चेंडा चढ़ चला और पूंगल के पास जाकर राणगदे की मारा चेंडा उसका माल लूटकर नागोर लाया। राव चूंडा के प्रधान साव ह भाटो और ऊना राठोड़ थे। क

<sup>#</sup> सादू श्ररह्कमळ की ळड़ाई का वर्णन सांखले पँवारों के हाळ में लिख दिया गया है। टाँड साहत्र ने इसकी ऐसे लिखा है कि—राणगदेव

राव चूंडा की एक रागी मे।हिल के पुत्र जन्मा, नाम कान्हा रक्खा। मोहिलागी ने वालक को घूँटो न दी, यह खबर राव को हुई। उसने जाकर राग्री से पूछा कि कुँवर को घूँटी न देने का क्या कारण है। वह बोली कि जो रणमल को राज से निकालो तो घूँटी दूँ। राव ने रणमल को बुलाकर कहा वेटा तू तो सपूत है, पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। रगामल बोला-पिताजी, यह राज कान्हा की दीजिए। मुभी इससे कुछ काम नहीं। ऐसा कह पिता के चरण छुकर वहाँ से चल निकला श्रीर सोजत जा रहा। (रग्रमल को निकालने का दूसरा कारण वहीं पर ऐसा लिखा है ) भाटी राव राखगदे की जब राव चूंडा ने मारा तो राखगदे के पुत्र ने भाटियों को इकट्टा किया ग्रीर फिर मुलतान के वादशाही सूबेदार के पास गुया, अपने वाप का वैर लेने के वास्ते वह मुसल-मान हो गया श्रीर अपनी सहायता पर मुलतान से तुर्क सेना ले नागीर आया। उस वक्त राव चूंडा ने अपने वेटे रणमल की कहा कि तू वाहर कहीं चला जा, क्यों कि तू तेजस्वी है से। मेरा वैर लेने में समर्थ होगा। जो राजपूत तेरे साथ जाते हैं उनकी सदा प्रसन्न रखना, उनका दिल कभी मत दुखाना । जेठी घोड़ा सिखरा

भाटी का वेटा सादू गांव श्रोराठ में मोहिलों के सरदार माणक के यहां ठहरा था, तवं माणक की वेटी सादू के प्रेम में पड़ी, जिसकी मँगनी पहले श्ररड़कमल राठोड़ के साथ हुई थी। माणक ने भी सादू की श्रपनी वेटी व्याह दी। जब वह श्रपनी दुलहन को लिये लेटिता था, श्ररड़कमल ने उसे मार्ग में जा रोका, लड़ाई हुई श्रीर सादू मारा गया। उसकी स्त्री क्र्रमदेवी ने श्रपना एक हाथ श्राभूपण सहित काटकर मोहिलों के चारण को दिया श्रीर श्राप पित के साथ सती हो गई। माणक ने श्रपनी पुत्री के हाथ को दाग देकर उसकी यादगार में वहां क्रमदेसर नाम का तालाब बनवाया। मरते हुए सादू ने श्ररड़कमल को भी घायल किया था, जिससे वह भी छः महीने पीछे भर गया।

उगमणीत की देता! मैंने कान्हा की टोका देना कहा है सो इसकी काहुजीरै (काहुगाँव) से जड़े ले जाकर तिहुक दिया जादेगा।

राव की राणी मीहिताणी ने एक दिन घृत की भरी हुई एक गाड़ी आती देखी, अपनी दासी भेज ख़बर मँगवाई कि क्या रावजी को कोई विवाह है जो रोज इतना घृत आता है। दासी ने आकर कहा बाईजी, विवाह तो कोई नहीं यह घृत तो रावजी के रसेड़ि के ख़र्व के लिए है जहाँ बारह मण रोज खर्च होता है। मीहि नाणी बेली यह घृत लुखा है। रावजी से कहा कि रसेड़े का प्रवन्य सुभकों सीपिए। राव ने स्वीकारा, राणो पाँच सेर घृत में रोज काम चलाने लगी और रावजी की कहा कि मैंने आपका बहुत फायदा किया है, परन्तु इस कार्यवाही से सब राजपूत अपसन्न हो गये थे इसी लिए बहुत से रणमल के साथ चल दिये।

जब नागार पर भाटी व तुर्क चढ़ आये तो राव चृंडा भी सजकर सुकावले के वास्ते गड़ के वाहर निकला, युद्ध हुआ श्रीर सात आद- मियों सहित रांव चृंडा खेत रहा। भाटियों ने राव का सिर काटकर वर्छ की नेक पर धरा श्रीर उस वर्छे की भूमि में गाड़कर राव के मस्तक की ऊपर रक्खा श्रीर मसखरी के तैर पर भाटो आ आकर उसके सामने यह कहते हुए सिर भुकाने लगे कि "राव चृंडाजी जुद्दार"। तब राव केलण वहाँ आया। वह बड़ा शक्कनी था, कहने लगा—ठाकुरो सुनो। श्रागे की भाटो राठोड़ों के चाकर होंगे श्रीर उन्हें तसलीम करेंगे।

<sup>ः</sup> राव चंटा की मृत्यु के विषय में टॉड साहय लिखते हैं कि सं- 18६४ वि॰ में भाटी मुलतान के नवाय ज़िज़रज़ां की राव चंटा पर चढ़ा लाये। जैसल-मेर के रावल देवीदास का बेटा केलगा भी रागगदे के पुत्र तम्मू महाराजा से मिल गया थीर उन्होंने छल से राव चंटा की लिखा किथरस्पर का वैर मिटाने

राव चूंडा के सरदार रणमल की दूँ ढाड़ की तरफ ले गये। रणमल ने पिता के आज्ञानुसार साथ के सब राजपूतों को राजी कर लिया। केलण भाटी रणमल के पीछे लगा। रणमल एक गाँव में पहुँचा, एक पनघट के कूवे के पास ठहरा। वहाँ पनिहारियाँ जल भरने आई। उनमें से एक वोली—''वाई! आज कोई ऐसा यहाँ आया है कि जिसने अपने वाप को मरवाया, धरती खोई, उसके पीछे कटक आता है सो ऐसा न हो कि अपने को भी मरवावे।'' पनिहारी के ये वचन रणमल के कान पर पड़े। वह वोला अब आगे नहीं जाऊँगा, पीछा करनेवाली सेना से लडूँगा। सब पोछे फिरे, शख सँआले, युद्ध हुआ, सिखरा ने वादशाही निशान छीन लिया। सुगल और भाटो भागे और रणमल नागोर में आकर पाट वैठा।\*

के। हम अपनी वेटी तुम्हारे यहां व्याहने को भेजते हैं श्रीर ४० रथों में हथियार-वंद राजपूत छिपाये। ७०० कँटों पर दूसरे श्रादमी साथ थे। माल श्रसवाव भी भेजा। जब वे नागोर के निकट श्राये तो राव चूंडा श्रपनी दुलहन को खेने गया, भाटियों ने श्रचानक हमला कर दिया श्रीर नागोर में श्रसते हुए चूंडा की मार डाला।

<sup>\*</sup> राव रणमळ का नागोर लेना और वहाँ पाट वैठना समक में नहीं श्राता। रणमल, इसी ख्यात के अनुसार, राणा ळाखा के पास था रहा था। राणा मोकळ ने उसे मंडोवर दिलवाई और नर्वद व उसके पिता सत्ता को श्रपने पास रक्खा था। कान्हा से उसके भाई सत्ता ने राज छीन लिया था, जब रणमल ने मंडोवर लिया तो सत्ता और उसका पुत्र नर्वद दोनें। चित्तोड़ में राणा के पास जा रहे।

## पाँचवाँ प्रकरण गागादेव बीरसदेवात

गोगादेव घलवट में रहता था। वहाँ जव दुष्काल पड़ा तेः सक ( लोग या प्रजा ) चली, क्षेत्रल थोड़े मनुष्य वहाँ रह गये। श्रापाह श्राया तब लोग गाँवीं में श्राकर पसे। उनमें वानर तेजा नाम का एक राजपूत गोगादेव का चाकर था, वह भी मऊ के साध गया था। पोछे लौटता हुआ वह अपने पुत्र पुत्री और एक वैल सहित गाँव मीतासर में रात्रि को ठहरा। प्रभात के समय जब वह स्तान की गया और पानी में बैठकर नहाने लगा तब उस गाँव के स्वासी सोहिल ने उसकी वेटी की गाली दी थ्रीर कहा "अरे पापी, लोग तो यहाँ जल पीते हैं और तू उसमें बैठकर नहाता है।" इतना कहकर उसके पराणी (वहलकड़ी जिसके एक सिरे पर लोहे की ती च्या कील लगी रहती है ) मारी, जिससे उसकी पीठ चिर गई। लोगों ने कहा कि यह गोगादेव का राजपृत है ते। मोहिल बोला कि ''गोगादेव जो करेगा सो मैं देख लूँगा।" तेजा वहाँ से अपने गाँव आया। उसकी घर में प्रकाश देखकर गोगादेव ने अपने आदमी को ख़बर के लिए भेजा श्रीर फिर उसकी बुलाया। दूसरे दिन जब गोगादेव तालाब पर स्नान करने गया तो तेजा भी उसके सार्थ था। जब नहाने लगे तो गोगादेव ने तेजा की पोठ में घाव देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ ? उसने उत्तर दिया कि सीतासर के राणा माणकराव मोहिल ने मेरी पीठ में आर लगाई छीर ऐसा ऐसा कहा है। इस पर गोगादेव साथ इकट्टा करके

मोहिलों पर चढ़ा। उस दिन वहाँ वहुत सी बरातें आई थीं। लोगों ने समभा कि यह भी कोई बरात है। द्वादशी के दिन प्रात:काल ही गोगादेव चढ़ दें। ज़, लड़ाई हुई, राग्या भाग गया, दूसरे कई मोहिल मारे गये, गाँव लूटा, छीर २७ बरातें को भी लूटकर अपने राजपूत का बैर लिया।

गोगादेव जव जवान हथा तब अपने पिता का वैर लेने के लिए उसने साथ इकट्टा किया श्रीर जोइयों पर चढ चला। इस वात की सूचना जोइयों को होते ही वे भी युद्ध के लिए उपस्थित हो गये। (शत्रु को धोखा देने के लिए) गोगादेव उस वक्त पोछा मुड गया श्रीर २० कोस पर श्राकर ठहरा। श्रपने गप्तचर की वैरी की खबर देने के लिए छोड ग्राप उनकी घात में बैठा ग्रवसर देखने लगा। जोइयों ने जाना कि गोगादेव चला गया है तो वे फिर अपने स्थान को लौट आये। गुप्तचर ने आकर खबर दी कि मैंने दल्ला जोइया श्रीर उसके पुत्र धीरदेव का पता लगा लिया है श्रीर जहाँ वे सोते हैं वह ठौर भी देख श्राया हूँ। गोगादेव श्रपनी घात की जगह से निकला। धीरदेव इस अर्से में पंगल के राव राणगदे भाटी के यहाँ विवाह करने गया था श्रीर उसके विछीने पर उसकी बेटी सोती थी। गोगादेव ने पहुँचते ही दल्ला पर हाथ साफ किया धौर उसे काट डाला। ऊदा ने दूसरे पलँग पर, जहाँ वह अवला सोती थी, धीरदेव के भरोसे तलवार भाडी। उसकी कृपाण उस वाला को काट. विछीने की चीर, पलेंग की चाटती हुई घट्टी से जा खटकी। इसी से वह तलवार 'रलतली' प्रसिद्ध हुई। जब दल्ला मारा गया तो उसका भतोजा हांसू पडाइये नाम के घोड़े पर चढ़ धीरदेव को यह समाचार पहुँचाने के लिए पृंगल की दे। धीर-देव विवाहोत्तर अपनी पत्नी के पास सोया हुआ था, कंकन डोरड़े भ्रव तक ख़ुले न थे। पहर भर रात्रि शेप रही होगी कि घोड़ा पड़ा-इया हिनहिनाया। धीरदेव की आंख खुल गई, कहने लगा कि पढ़ाइया हिनहिनाया। साथ के नौकर चाकर देखें, जी! इस वक्त यहां पड़ाइया कहाँ ? इतना कहते तो देर लगी कि हांस् सम्गुख आ खड़ा हुआ। धीरदेव ने पृछा कि छुशल तो है ? उत्तर दिया कि कुशल केंसी, नानादेव वीरमीत ने आकर तुम्हारे पिता दल्ला की मारा, अब वह वापस जाता है। धीरदेव तत्काल उठा, बख पहने, हिं हिंग के पाड़े जीन कराया, सवार होने ही की घा कि राव-रायगदे भी वहाँ आ गया; कहने लगा कि कंकनडेरि खोलकर सवार होस्रो। धीरदेव ने उत्तर दिया कि स्रव पीछे स्नाकर खोलेंगे। तव ता राव राग्रगदे भी साघ हो लिया थ्रीर दोनों चढ़ धाये। गागादेव पदरोला के पास ठहरा हुआ था, घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया घा, साघ सव जल के किनारे टिका हुआ था। भाटी और जोइयं निंकट पहुँचे। घोड़े चरते हुए देखे तो जान लिया कि यह वोड़े गोगादेव के हैं, तब उनको लेकर पोछे फिर श्रीर पदरोला आये। कटक प्यासा हुआ तव कहने लगे कि जल पोकर चलें। जलपान किया, घोड़ों को भी पिलाकर ताजा कर लिया छीर फिर दो दुकड़ी हों दोनों तरफ से बढ़े। इन्हें देखकर गोगादेव ने पुकारा—अरे घोड़े लावा ! तत्र ढीढी ( कोई नाम ) वाला—" अरे ! गागादेव के घोड़े नहीं मिलते हैं, जोइये ले गये, छुड़ायो। " युद्ध शुरू हुआ। भाटी जोइया राठोड़ों से भिड़े, गोगादेव वावीं से पूर होकर पड़ा, उसकी दोनों जंबा कट गईं, उसका पुत्र ऊदा भी पास ही गिरा। घायल गागाइंच पपनी साख की तलवार को टेके बैठा घूम रहा या कि राव राखगदे घेर इंच इंग्रह इसके पास से निकला ता गागादेव कहने लगा "राव राणगदे का वड़ा सागा (साध) है। हमारा पार-

वाड़ा (ज़ुहार ?) ले लेवे।" राखगदे ने उत्तर दिया कि "तेरे जैसी विष्टा का पारवाडा हम लेते फिरें ' इतना कहकर वह तो चला गया श्रीर धीरदेव श्राया । तव फिर गोगादेव ने कहा "धीरदेव तृ वीर जोइया है, तेरा काका मेरे पेट में तड़प रहा है, तू मेरा पारवाड़ा ले।" यह सुन धीरदेव फिरा, गीगा के निकट आ घोड़े से उतरा। तव गोगा ने तलवार चलाई श्रीर वह पास श्रा पड़ा। गोगा ताली देकर हँसा, तब धीरदेव ने कहा — "अपना वैर दूटा, हमने तुभी मारा श्रीर तूने धीरदेव की, इससे महेवे की हानि मिट गई।" धीरदेव के प्राग्य मुक्त हुए तब गीगादेव वीला "कोई हो तो सुन लेना । गोगादेव कहता है कि राठोड़ों श्रीर जोड़यों का वैर ते। वरावर हो गया, परंतु जो कोई जीता जागता हो तो महेवे जाकर ों कहें कि राव रायागदे ने गागादेव की 'विष्टागाली' दी है सो वैर भादियों से हैं।" यह वात फींपा ने सुनी श्रीर महेवे जाकर सारा हाल कहा। इधर रण्खेत में जोगी गीरखनायजी आ निकले। गोगादेव की इस तरह वैठा देखा, उन्होंने उसकी जंवा जोड़ दी श्रीर श्रपना शिष्य वनाकर ले गये, स्रो गोगादेव अव तक चिरंजीव है। •

अड़कमल या अरड़कमल चूंडावत (राठोड़ राव चूंडा का पुत्र)—
जैसा कि ऊपर लिख आये हैं कि अड़कमल को मैंसे का लोह करने
पर उसके पिता ने बोल मारा (कि मैंसे का लोह किया तो क्या, मैं
तो प्रशंसा जब करूँ कि ऐसा ही लोह राव राग्रगदे या उसके बेटे
सादा पर किया जावे।) पिता का वह बोल पुत्र के दिल में खटकता
आ। उसने स्थल स्थल पर अपने भेदिये यह जानने को बिठा रक्खे
थे कि कहीं राग्रगदे या सादूल कुँवर हाथ आवें तो उनको मारूँ। तभी
मेरा जीवन सफल हो और पिता के बोल को सत्य कर बताऊँ।
छापर द्रोग्रपुर में भोहिल (चौहान) राज करते थे। वहाँ के राव ने

अपनी कन्या के सम्बन्ध के नारियल पृंगत में कुँवर सादृल राग्रगदे-वात के पास भेजे। त्राह्मण पूंगल आया और भाटी राव से कहा कि मोहि हों ने कुँवर सादृत के लिए यह नारियल भेजे हैं। राणगदेव ने उत्तर दिया कि हमारा राठोड़ों से वैर है, अतएव क्वेंबर च्याह करने की नहीं या सकता थ्रीर ब्राह्मण की रुखसत कर दिया। यह समाचार सादल को मिले कि रावजी ने मीहिलों के नारियल लीटा दियं हैं तो अपना आदमी भेजकर त्राह्मण की वापस बुलाया. नारियल लिये श्रीर उसे द्रव्य देकर विदा किया । प्रतिष्टित सरहारों के हाथ पिता को कहलाया कि नारियल फोर देने में हम अपयश और लोकनिंदा के भागी होते हैं. राठोडों से डरकर कव तक घर में घुसे वैठे रहेंगे, में तो मोहिलाणी की व्याह कर लाऊँगा। वह टीकायत पुत्र श्रीर जवान था। राव ने भी विशेष कहना उचित न समभा। इसने अपने राजपूत इकट्टे कर चलने की तैयारी कर ली और पिता के पास मीर नामी अश्व सवारी के लिए माँगा। राव ने कहा कि तू इस घोड़े की रखना नहीं जानता: या ते। ्रष्ठाय से खेा देगा या किसी को दे त्रावेगा। वेटा कहता है पिताजी! में इस वाडे को अपने प्राण के समान रक्ल्या। ग्रव पिता क्या कहं. घोड़ा दिया. कुँबर केसरिये कर ज्याहने चढ़ा, छापर पहुँचा श्रीर माण्यकदेवी के साथ विवाह किया। राव केलण की पुत्री माग्रक भटियाग्री जबर्दस्त थी। उसने गढ़ द्रोग्रपुर में विवाह न करने दिया, तव राव माण्क सेवा ने अपनी कन्या और राणा खेता की दोहिती को ओरींठ गाँव में ले जाकर सादूल के साथ ज्याही थी। मोहिलों ने साद्ल को सलाह दी कि तुम अपने किसी वर्ड भरोसेवालं सरदार की छोड जाग्री। वह दुलहन का रथ लेकर पूंगल पहुँच जावेगा, तुम तुरन्त चढ़ चलो, क्योंकि दुश्मन कहीं पास

ही घात में लगा हुआ है। सादूल ने कहा कि मैं त्याग वाँटकर पीछे चढुँगा। राठोड़ों को भेदिये ने जाकर अरड़कमल को ख़बर दी कि सादूल मोहिलों के यहाँ व्याहने की आया है, वह तुरंत नागार से चढ़ा। उस वक्त एक अशुभ शक्तन हुआ। महाराज सांखला साथ था, उसको शक्कन का फल पूछा तो उसने कहा कि अपन कालू गोहिल के यहाँ चलेंगे, जब वह श्रापकी जीमने की मनुहार करे ते। उसकी अपने शामिल भोजन के लिए बैठा लेना। पहला यास आप मत लेना, गोहिल को लेने देना। जब वह प्रास भरे तव उससे पूछना कि हमने ऐसा शक्तन देखा है उसका फल कहा। वह विचारकर कह देगा। ये गीहिल के घर जाकर उतरे, उसने गीठ तैयार कराई, जीमने वैठे, पहला प्रास कालू ने लिया तब अरड़कमल कहने लगा-ें कालूजी हम सादूल भाटी पर चढ़े हैं, हमकी ऐसा शकुन हुआ उसका फल कहो। कालू कुछ विचारकर वाला "तुम जिस काम को जाते हो वह सिद्ध होगा, तुम्हारी जय होगी श्रीर कल प्रभात को शत्रु मारा जावेगा।" जीसं चूठकर चढ़े, महाराज सांखला के वेटे **अाल्हणसी को राव राणगदे ने मारा था इस**िलए अपने वेटे का वैर लेने की महाराज श्रागे होकर राठोड़ों के कटक की सादूल पर ले चला । साद्ल भाटी त्याग वांट, ढोल वजवाकर अपनी ठकुराणी का रथ साथ ले रवाना हुआ था कि लायाँ के मगरे (पहाड़ो) के पास अरडकमल ने उसे जा लिया और ललकार के कहा—''वड़े सरदार जाव मत । मैं वड़ी दूर से तेरे वास्ते श्राया हूँ " तब ढाढी बेाला-"उड़ें मोर करें पलाई मोरें जाई पर साद्दों न जाई", मोर ( घोड़ा ) उड़कर भाग जावे परंतु सादा नहीं जावेगा। रजपूतीं ने अपने अपने शस्त्र सँभाले, युद्ध हुआ, कई आदमी मारे गये; अरड़कमल ने घेड़े से ं उतरकर मार पर एक हाथ ऐसा मारा कि उसके चारों पाँच कर रॉकें BVCL 10936

ध्रीर साथ ही सादूल का काम भी तमाम किया। उसके साथ राज-पूत मर मिटे तब मोहिलाणी ने अपना एक हाथ काटकर सादूल के साथ जलाया छीर छाप पृंगल पहुँची, सासू ससुर के पग पकड़े छीर कहा ''में छापही के दर्शन के लिए यहाँ छाई थी, छाउ पित के साथ जाती हूँ।'' ऐसा कहकर वह सती हो गई। अरड़कमल ने भी नागेर छाकर पिता के चरणों में सिर नवाया, राव चृंडा प्रसन्न हुआ छीर डीडवाणा उसे पट्टे में दिया।

राच रगमलू—(ऊपर कह आये हैं कि राव चूंडा ने अपनी राखी मोहिल के कहने से अपने पुत्र रणमछ को अपना उत्तराधिकारी न वनाकर इसे निर्वासित किया और मोहिल के पुत्र कान्हा की संडो-वर का राज दिया था। ) जब राव रणमल विदा हुआ ते। अच्छे अच्छे राजपृत स्रघीत् सिखरा उगमणीत, इंदा, ऊदा त्रिभुवनसिहोत. राठोड् कालोटिवाणो उसके साथ हो लिये। अगो जाकर एक रहट चलता देखा, वहाँ घोड़ों की पानी पिलाया। उनके मुँह छाँटे, हाथ मुँह धोकर ग्रमल पानी किया। वहाँ सिखरे ने एक दोहा कहा-''कालो काले हिरण जिम, गयो टिवांणो कूद। आयो परवत साधियो त्रिभुवन वालै ऊद॥" तव ऊदा ध्रीर काला ने कहा कि हम सिखरा को साथ नहीं जावेंगे, यह निदा करता है अतः पीछे लैं।ट जायेंगे। इतने में दल्ला गोहिलोत का पुत्र पूना उठकर आया, जिसको सिखरे ने कहा कि पीछे फिरो। वह बोला ''मैं नहीं लै। दूँगा, ऐसा श्रवसर फिर मुक्ते कव मिले।" तव कल्ला श्रीर ऊदा ने कहा कि हम पना की साथ पीछे जावेंगे। सिखरा ने कहा तुम जाग्रे।, मैं नहीं ब्राकॅगा। एक दोहा सभी भी कही-

ह्यकड़लेह सिरावणी, कहियो उगह विहाण। ऊगमणावत कूदियो, वट वंगे केकाण॥

फिर पूना राव (चूंडा) के पास चला गया। ५०० सवारें। सहित नाडोल के गाँव धणले में त्राकर ठहरा। नाडोल में उस वक्त सोनगिरे ( चहुवाण ) राज करते थे। राव रणमल्ल के यहाँ तीन वार रसोई चढ़ती धीर वह अपने दिन सैर शिकार में विताता था। जब स्रोनिगरों ने उसका वहाँ या उतरना सुना थ्रीर उसके ठाट ठरसे के समाचार उनके कानों में पहुँचे तब उन्होंने अपने एक चारण को भेजां कि जाकर खबर लावे कि रगामछ के साथ कितनेक आदमी हैं। चारण ने राव के पास भाकर भाशीष पढ़ी, राव ने उसकी पास विठाकर सोनगिरों का हाल पूछा। इतने में नौकर ने आकर अर्ज की कि जीमण तैयार है। चारण की साथ लिये नाना प्रकार की तैयारी का स्वाद लिया, फिर चारण को कहा कि तुभ्ते कल विदा मिलेगी। दूसरे दिन प्रभात ही शिकारियों ने त्राकर खबर दी कि अमुक पर्वत में ५ वराहों की रोके हैं। रणमछ तुरंत सवार हुआ और उन पाँचों शूकरें का शिकार कर लाया। रसोई तैयार घी, जीमने बैठे, भोजन परोसा गया, साथ के लोग जीमने लगे कि एक शिकारी ने आकर कहा कि पनोते के वाहले (वहनेवाली वर्साती जलधारा या छोटी नदी ) पर एक वड़ा वराह आया है। सुनते ही रामिल्ल उठ खड़ा हुआ श्रीर घोड़ा कसवाकर सवार हो चला। चारण भी साथ हो लिया। सवार होते समय जोइयों की आज्ञा दी कि पनोते के बाहले पर जीमण तैयार रहे। जब बराह को मारकर पीछे फिरे ते। रसोई तैयार थी। जीमने बैठे, आधाक भोजन किया होगा कि खबर श्राई कि कोलर के तालाब पर एक नाहर श्रीर नाहरी आये हैं। उसी तरह भोजन छोड़कर वह उठ खड़ा हुआ और वहाँ पहुँचा जहाँ बाघ था। जाते वक्त हुक्म दिया कि जीमग्र तालाव पर वैयार रहे। चारण भी साथ ही गया। जव सिंहों का शिकार कर

लौटे तो रसोई तैयार घी, सब ने सीरा पृरी ग्रादि भाजन किया। उस चारण को मार्ग में से ही विदा कर दिया ग्रीर कहा कि नाडोल यहाँ से पास है। चारण ने बोड़ा हटाया, नाडोल वहाँ से एक कीस ही रह गया था। चारण ने पुकार मचाई "देख़ो देख़ों" "बाहर ग्राई है" गाँव में से राजपूत सवार हो हो कर ग्राये। चारण को पूछा कि तुम्हे किसने खोसा? कहा— मुभे तो किसी ने नहीं खोसा है, परंतु तुम्हारी धरती लुट गई। पूछा कैसे? बोला यह रणने प्रास ग्रा रहा है ग्रीर इतना खर्च करता है, वाप ने तो निकाल दिया, फिर इसके पास इतना द्रव्य ग्रावे कहाँ से? यह कहीं न कहीं छापा मारेगा या तो सोनगरों से नाडोल लेगा, या हूलों से सोजत लेगा। इस कान से सुनी या उस कान से, मैंने तो पुकारकर कह दिया है।

कितनेक दिन वहाँ ठहरकर रणमञ्ज चित्तोड़ के राणा लाखा के पास गया जहाँ छत्तीस ही राजकुल चाकरी करते थे। वड़ा राज-ध्यान, रणमञ्ज भी वहाँ जाकर चाकर हुआ। (आगे राणा लाखा और कुँवर चूंडा की वात, राणा का रणमल्ल की वहन से विवाह करना और मे।कल के जन्म आदि का हाल पहले सिसे।दियों के वर्णन में राणा लाखा कै हाल में लिख दिया है—देखा भाग प्रथम पृष्ठ २४)।

एक वार रणमळ थोड़े से साथ से यात्रा के वास्ते गया था, पीछा लौटते हूं ढाड़ में ग्राया। वहाँ पूरणमळ कळवाहा राज करता था (यह राजा पृथ्वीराज का पुत्र ग्रीर सांभर का राजा था)। उसने रणमल्ल की पूछा कि हमारे यहाँ नौकर रहोगे। उत्तर दिया— रहेंगे। एक दिन जीधा कांधल ग्रीर पूरणमळ चै।गान खेल रहे थे। जीधा (रणमळ का पुत्र) जेठी घोड़े पर सवार था। पूरणमल्ल ने वह घोड़ा देखा, कहा हमें दे दे।। कांधल बोला कि रणमळाजी को पृछे विना में नहीं है सकता। पूरणमछ ने कहा, में छीन लूँगा। फिर जीधा कांधल ने डेरे पर आकर घोड़े की कथा रणमछ को सुनाई। रणमल अपने भाई बेटे व राजपूतों सहित दरवार में आया। पूरणमछ जहाँ वैठा था वहाँ उसका गोडा दवाकर बैठ गया। उसकी कमर में हाथ डाल पकड़कर खड़ा कर दिया और अपने साथ वाहर ले आया, घोड़े पर सवार कराया और उसके घोड़े के वरावर अपना घोड़ा रखकर ले चले। पूरणमछ के राजपूत इन्हें मारने की आये ते। रणमछ कटार खोंचकर पूरणमछ को मारने के लिए तैयार हो गया। तव तो वह अपने आदिमयों को कगड़ा करने से रोककर उनके साथ साथ हो लिया। वहुत दूर ले जाकर रणमछ ने उसे आदरपूर्वक वह घोड़ा दे इतना कहकर लीटा दिया कि "हमारे पास से घोड़ा यूँ लिया जाता है, जिस तरह तुम लेना चाहते थे वैसे नहीं"।

श्रपने पिता के मारे जाने पर रणमल्ल नागोर श्राया श्रीर श्रपने पिता के श्राज्ञानुसार कान्हा को राजगदी पर विठाकर श्राप सोजत में रहने लगा। भाटियों से वैर था से। दें । दें । इकर उनका इलाक़ा लूटने लगा। तब उन्हें ने चारण भुज्जा संढायच को उसके पास भेजा। चारण ने यश पढ़ा, जिससे प्रसन्न होकर रणमल्ल ने कहा कि श्रव में भाटियों का बिगाड़ न कहाँगा। उन्हें ने श्रपनी कन्या उसे व्याह दी जिसके पेट से राव जोधा उत्पन्न हुआ था।

अपने पुत्र सत्ता को पेहर की जागीर राव चूंडा ने पहले ही से दे दी थी, (दूसरी ख्यातों से सं० १४६५ में कान्हा का मंडोवर गद्दी चैठना पाया जाता है परन्तु वह अधिक राजन कर सका। उसके भाई सत्ता ने राज छीन लिया; और राजप्रवन्ध अपने भाई रणधीर को सीपा। सत्ता के पुत्र नर्वद और रणधीर के परस्पर अनवन हो जाने से रणधीर चित्तोंड़ गया और रणभन्न को लाया। राणा मोकल

ने रणमल की सहायता कर सं० १४७४ के लगभग उसे मंडोवर की

गदी पर विठाया )। रणमल और उसके पुत्र जोधा ने नर्बद से

युद्ध किया, वह घायल होकर गिरा, तीर लगने से उसकी एक प्रांख

पूट गई और उसके बहुत से राजपूत मारे गये। राव रणमल ने

मंडोवर ली। राव सत्ता को आँखों से दिखता नहीं या इसलिए

राव रणमल ने उसको गढ़ में रहने दिया और जब वह उससे मिलने

गया, अपने पुत्रों का उसके पाँवों लगाया। तब जोधा जिरह दक्तर

पहने शक्ष सजे उसके चरण छूने को गया। सत्ता ने पृद्धा कि

"रणमल्ल यह कीन है ?" कहा "आपका दास जोधा है।" सत्ता

वोला कि टीका इसे देना, यह धरती रक्खेगा। रणमल ने भी उसी

की अपना टीकायत बनाया और मंडोवर में उसे रक्खा और आप

एक दिन राव रणमा सभा में वैठा अपने सरदारों से यह कह रहा था कि वहुत दिन से चित्तोड़ की तरफ से कीई खबर नहीं आई है। इसका क्या कारण १ थोड़े ही दिन पीछे एक आदमी चित्तोड़

<sup>ा</sup>णा ने उसे जागीर भी निकाल दी थी। नागीर उस ज़माने में गुजरात के सुलतान के श्रिकार में था श्रीर वहां वादशाह की तरफ़ से हाकिम रहते थे। राणा मोकल के समय में फ़ीरोज़र्का श्रीर फिर शम्सर्का दंदानी वहां का हाकिम था। इसका राणा मोकल के साथ युद्ध हुश्रा था, फिर फ़ीरोज़र्का के भाई मजाहिदक्षा ने श्रपने भतीजे शम्सर्का से नागीर छीन ली तब शम्सर्का ने राणा कुम्भा से मदद मांगी। राणा नागीर का नाश करना चाहता ही था, वड़ी सेना ले चढ़ श्राया। मजाहिदक्षा भागकर गुजरात चला गया श्रीर शम्सर्का के राज्य ने नागीर दिल्ला दी। श्रतएव यह कथन विश्वासयीग्य नहीं कि राव रणमहल ने नागीर ली है। श्रीर मोकल के मारे जाने के वक्त वह नागीर में राज करता हो।

से पत्र लेकर आया और कहा कि मोकल मारा गया। राव विस्मित श्रीर शोकातर हो वोला-"हैं! मोकल की मार डाला १" पत्र वँच-वाया. मोकल को जलांजलि दी श्रीर चित्तोड़ जाना विचारा। पहले २१ पावंडे (फदम) भरे श्रीर फिर खडे होकर कहा कि "सोकल का वैर लेकर पीछे श्रीर काम करूँगा।" "सिसोदियों की वेटियाँ वैर में राव चंडा की संतान को परणाऊँ तो मेरा नाम रणमल्ल।" कटक सज चित्रकट पहुँचे। सीसोदिये (मोकल के घातक) भागकर पई के पहाड़ों में जा चढे छीर वहाँ घाटा वाँध रहने लगे। रणमछ ने वह पहाड घेरा श्रीर छ: महीने तक वहाँ रहकर उसे सर करने के कई उपाय किये. परन्तु पहाड़ हाथ न आया । वहाँ मेर लोग रहते थे। सिसे। दियों ने उनको वहाँ से निकाल दिया था। उनमें से एक सेर राव रग्रमञ्ज से आकर मिला और कहा कि जो दीवाग्र की खातरी का पर्वाना मिल जावे तो यह पहाड़ मैं सर करा दूँ। राव रणमछ ने पर्वांना करा दिया श्रीर उसे साथ ले ५०० हथियारवंद राजपूतों को लिये पहाड पर चढने की तैयार हो गया। मेर बीला, आप एक मास तक श्रीर धैर्थ्य रक्खें। पृद्धा-किस लिए १ निवेदन किया कि मार्ग में एक सिंहनी ने बच्चे दिये हैं। रगामछ वोला कि सिंहनी से तो हम समभ लेंगे. त तो चल । मेर को लिये आगे बढे । जिस स्थान पर सिंहनी थी वहाँ पहुँचकर मेर खडा रह गया और कहने लगा कि आगे नाहरी वैठी है। राम्मल ने अपने पुत्र अरडकमल से कहा कि वेटा. नाहरी को ललकार । उसने वैसा ही किया। शेरनी भापट-कर उसपर आई। इसका कटार पहले ही उसके लिए तैयार था. धूँस धूँसकर उसका पेट चीर डाला। \* अब अगुवे ने उनकी पहाड़ों

अ अगर टाँड साहब का लिखना सही है तो श्रड्कमल भी साद्ल भाटी
 के हाथ से घारल हो सादल की मृत्यु के ६ महीने पीछे ही मर गया था।

में ले जाकर चाचा सेरा के घरों पर खड़ा कर दिया। के कई साथी तो चाचा के घर पर चढे श्रीर राव आप सहपा पर चढकर गया। उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जहां छी पुरुष दोनां घर में हैं। उस घर के भीतर न जाना. इसिल्ए वाहर ही से पुकारा कि "महपा बाहर निकल !" वह तो यह शब्द सुनते ही ऐसा अय-भीत हुआ कि श्री के कपड़े पहन भट से निकलकर सटक गया; रगामल ने थोड़ी देर पीछे फिर प्रकारा तो उस खी ने उत्तर दिया कि राज ! ठाकर तो मेरे कपड़े पहनकर निकल गये हैं, श्रीर में चहाँ तंने बदन बैठी हैं। रणमञ्ज वहाँ से लीट गया. चाचा मेरा की मारा श्रीर दूसरे भी कई सीसोदियों को खेत रक्खा। प्रभात होते उन सवके मस्तक काटकर उनकी चवूतरी ( चवरी ) चुनी, वळीं की बेह वनाई श्रीर वहाँ सीसोदियों की वेटियों को राठोड़ों के साथ परणाई। सारे दिन विवाह कराये. मेवासा ताड़ा ग्रीर वह स्थान मेरों की देकर राव रणमछ पीछा चित्तोड़ आया. रागा कुंभा की पाट वैठाया। दूसरे भी कई वागी सरदारों की मेवाड़ से निकाला और देश में सुख शांति स्थापित की।

(चित्तोड़ में राखा कुंभा के शुरू जमाने में राव रखमल पर ही राजप्रवंध का दारमदार हो गया था थ्रीर उसने राखा के काका राव चूँडा लाखावत को भी वहाँ सेविदा करवा दिया जो मांह के सुस्तान को पास जा रहा था। ) एक दिन राखा कुंभा सीया हुआ था थ्रीर एका चाचावत पगचंपी कर रहा था कि उसकी थ्राँखों में से ग्राँस् निकलकर राखा के पग पर चूँदें गिरीं। राखा की आँख खुली, एका को रोता हुआ देख कारख पूछा तो उसने थर्ज की कि में रोता इसिलए हूँ कि अब देश सीसोदियों के अधिकार में से निकल जायगा थ्रीर उसे राठोड़ लेंगे। राखा ने पूछा, क्या तुम रखमछ की मार सकते

हों ? अर्ज की कि जो दीवाय के हाथ हमारे सिर पर रहें तो मार सकते हैं। राया ने आज्ञा दी। राया, एका चाचावत और महपा पँवार ने यह मत दढ़ किया तथा रात्रि के समय सेंाते हुए राव रयमल्ल पर चूककर उसे मारा। इसका सविस्तर हाल मेवाड़ की ख्यात में राया कुंभा के वर्यन में लिख दिया है। राव रयामल्ल ने भी मरते मरते राजपूतों के प्राया लिये। एक को कटार से मारा, दूसरे का सिर लोटे से तीड़ दिया और तीसरे का प्राया लातों से लिया। राया की एक छोकरी महल चढ़ पुकारी "राठोड़ो! तुम्हारा रयामल्ल मारा गया"। तब रयामल्ल के पुत्र जोधा कांधल प्यादि वहाँ से घोड़ों पर चढ़कर भागे। राया ने उनके पकड़ने को फीज भेजी, लड़ाई हुई और उसमें कई सरदार मारेगये। वरड़ा चंद्रावत, शिवराज, पूँना ई दा आदि। चरड़ा ने पुकारा "वड़ा बीजा।" तो एक दूसरा बीजा वोल उठा, कि गल फाड़कर आप मरता हुआ दूसरों को भी ले मरता है। चरड़ा ने कहा कि मैं तुम्को नहीं पुकारता हूँ। भीमा, बीरसल, वरजाँग भीमावत मारे गये और भीम चूँडावत पकड़ा गया।

मंडिल के तालाव में अपने अपने घोड़ों की पानी पिलाया। उस वक्त एक श्रोर तो जोधा श्रीर सत्ता दोनों सवार अपने घोड़ों की पिलाते घे, श्रीर दूसरी तरफ़ काँधल अपने अश्व की जलपान कराता था। काँधल ने उन दोनों सवारों से पूछा (तुम कीन हो आदि)। जोधा ने काँधल की श्रावाज पहचानी, उससे बात की, दोनों मिले श्रीर वहीं जोधा ने उसे रावताई का टीका दिया। दोनों भाई मारवाड़ में आये।

दोहा— आगै सूरन काढ़िया तुंगम काढ़ी आय। जे मिसराग्रेश सेजड़ी, लेई रिग्रमलराय।।

राव रिग्णमल नींदाँ भरे आवय लोह घगो उवारे, कटारी काढ़ मरदघग्री तिय आगे सुरन तुंगिकग्री। तो दिन मेवाड़े तो विपख्य की पापं सासन्नो तरपण वहीं जै वैसा सकुंभकरणं इतन्नं। (इंद अग्रुद्ध से हैं अर्थ ठोक नहीं लगता)। जै रिणमल होवत दल छंतार हांगकरण वहन्त किसी पर। माथा स्त सही सुरतालां, जोसमुद्रावत प्राणां। जै वरती वी प्राणां। वे हूँ सिधावी वीता हिंदू अने हमीर मीर ने सुलिया भाजे। जै भरगो पीरोज, खेत्रा जाइ खड़ै जे मारे। महनद गजामारे संभेड़ी रिणमलराय विसरामियं। कुंभा की मन बीकसें छलायो छदम तें जूड कडकर, जेम सीह आगे ससै।

(इसमें राव रणमल के वीरकृत्यों का वर्णन है जो उसने रागा को हित किये. ग्रीर ग्रंत में कहा है कि रागा ने छल छन्नकर रगमल को ऐसे नारा जैसे सिंह को ससा ने मारा था। (छंद शुद्ध न होने से खही ग्रर्थ नहीं किया जा सकता है।)

महपा परमार पई के पहाड़ों से भागकर माँह के वादशाह महसूद के पास जा रहा था। जब राणा कुंभा ने वादशाह पर चढ़ाई
की तब राब रणमल राणा के साथ था ' सीमा पर युद्ध हुआ उस
वक्त महमूद हाथां पर लोहे के कोठे में वठा हुआ था, राब रणमल
ने चाहा कि अपने घोड़े की उड़ाकर वादशाह की वर्छा मारे, परंतु
किसी प्रकार वादशाह की राब का यह विचार मालूम हो गया। उसने
तुरंत अपने खबास की, जी पीछे बैठा हुआ था, अपनी जगह विठा
दिया और आप उसकी जगह जा बैठा। इतने में रणमल ने घोड़ा
उड़ाकर वर्छी चड़ाई, वह कीठा तीड़कर खबास की छाती के पार
निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा "हजरत में तो मरा।" यह
शब्द रणमल के कान पर पड़े और उसने जाना कि वादशाह बच
गया है। वादशाह हाथी की पीठ पर पीछे की ओर बैठा घा और
राब की यह प्रतिहा थी कि वह पीठ पर तलबार कभी न चलाता था।
उसने फिर घोड़ा उड़ाया, बादशाह के बराबर आकर उसकी उठाया

छीर एक शिला पर दे पटका जिससे उसके शाम निकल गये।
महपा की वादशाह माँडू के गढ़ में छोड़ आया था। जब रामा माँडू
पहुँचा ते गढ़वालों ने महपा को कहा कि अब हम तुमको नहीं
रख सकते हैं। राव रणमल ने उसे माँगा तब वह घोड़े पर चढ़कर
गढ़ के दरवाजे आया और वहाँ से नीचे कूद पड़ा। जिस ठै।र से
महपा कूदा उसकी पाखंड कहते हैं। पोछे महपा को सिकीतरो
का वरदान हुआ।

( दूसरी बात इस तरह पर लिखों है )—राव चूंडा काम आया तव टोका राव रणमल की देते थे कि रणधोर चूंडावत दरवार में आया। सत्ता वहाँ वैठा हुआ था। रणधोर ने उसकी कहा कि 'सत्ता कुछ देवे तो टोका तुम्हें देवें।" सत्ता ने कहा कि 'टोका रणमल का है, जें। मुभे दिलाओ तो भूमि का आधा भाग तुभे देऊँ।" तव रणधोर ने घोड़े से उतर दरवार में जाकर सत्ता की गद्दी पर विठा दिया और रणमल की कहा कि तुम पट्टा ली। उसने मंजूर न किया और वहाँ से चल दिया, राणा मोकल के पास जा रहा। राणा ने उसकी सहा-यता की और मंडोर पर चढ़ आया। सत्ता भी संमुख लड़ने की आया। रणधीर नागोर जाकर वहाँ के खान को सहायतार्थ लाया। (उस वक्त नागोर में शम्सखाँ गुजरात के वादशाह अहमदशाह की तरफ़ से था।) सीमा पर युद्ध हुआ, रणमल तो खान से भिड़ा और सत्ता व रणधीर राणा के संमुख हुए। राणा भागा और नागोरो खान की

अवह महमूद ख़िल्जी मालवे का सुल्तान जब खीवीबाड़ा फतह करके, स० ८७३ हि० स० १४६६ ई० सं० १४२६ वि० में लौटता था तो मार्ग में -वीमार होकर मर गया। राखा कुंभा ने कभी मांडू फतह नहीं किया था ख्रीर रखमल की महमूद को मारने में कुछ भी सखता नहीं। राव रखमल सं०१४६६ में चित्तोड़ पर मारा गया। सुलतान महमूद उसके ३० वर्ष पीछे मरा था।

रणमल ने पराजित कर भगाया। सत्ता श्रीर रणमल दोनों की फीज-वालों ने कहा कि विजय रणमल की हुई है, दोनों भाई मिले, परस्पर राम राम हुआ, वातें चीतें कों, रणमल पीछा राणा के पास नया श्रीर सत्ता मँडोवर गया «

सत्ता के पुत्र का नाम नर्वद क्रीर रामधीर के पुत्र का नाम नापा था। (सत्ता आँखों से वेकार हो गया था इस लिए) राज-काज उसका पुत्र नर्वद करता था। एक वार नर्वद ने मन में विचारा कि रगाधीर धरती में आधा भाग क्यों लेता है, मैं उसकी निकाल ट्रॅंगा। धोड़े ही दिन पीछे ४००) रुपये कहीं से आये, उनका आधा भाग नर्वद ने दिया नहीं; दूसरी वार नापा ने एक कमान निकलवाकर खींचकर चढ़ाई और तोड़ डाली। नर्बद ने कहा भाई तोड़ी क्यों? नापा बोला-धरती का हासल आवे इसमें से आधा माँगूँ, कल शैली आई थी उसमें से मुफ्ते क्यों न दिया ? नर्वद ने आधे रुपये दे दिये। वह पालों के सोनिगरीं का भांजा छीर नापा सोनिगरीं का जमाई था। एक दिन नर्बद ने श्रपने मामा से पूछा ''मामाजी, तुमको में प्यारा या नापा ?'' कहा-''मेरे तो तुम दोनें। ही बरावर हो'', परंतु विशेष प्यारा तू है क्योंकि तेरे पास रहते हैं। नर्वद ने कहा कि जो ऐसा है तो नापा की विप दे दे। मामा ने कहा "भाई, मुक्तसे ऐसा काम नहीं हो सकता"। नर्वद ने एक दासी की लोभ देकर मिलाया श्रीर नापा को विप दिलवाया जिससे वह मर गया। अब रणधीर को सारने को नर्वद ने कटक इकट्टा किया। रणधोर ने अपने आदमी भेज कामदार मुतसदियों से पुछवाया कि यह सेना किस कार्य के लिए इक्हों की जाती है परंतु उन्होंने यही उत्तर दिया कि "हम

<sup>़</sup> नागोर के हाकिम शम्सर्ज़ा दन्दानी की मोकल राणा से लड़ाई होने श्रीर राणा के हारने का हाल फारसी तवारीखों में भी मिलता है।

नहीं जानते।" वे आदमी आकर दयाल मोदी की द्कान पर वैठ गये। ु नर्बद इस दयाल से सलाह किया करता था, जब बालक था तव से रणधीर ने उसकी पालना की थी। रणधीर के मनुष्यों ने मोदी से सामान लिया। उसने थ्रीर ते। सव चीज़ें दे दों, परंतु घृतन दिया। जव उन्होंने घो माँगा तो उत्तर दिया कि 'काले के पोला बहुत है:" श्रीर फिर घृत दिया। रणधार के मनुष्यों ने पोछे श्राकर कहा--राजा. यह पता नहीं लगता कि कटक किस पर तैयार हो रहा है। उसने पूछा—दयाल मोदो ने तुमको कुछ कहा ? उत्तर—ग्रीर तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु घृत देते समय ये शब्द कहे थे कि "काले केपोला वहत है।" रणधीर वीला—दयालिया श्रीर क्या कहता; काला मैं थ्रीर पीला मेरा सुवर्धा. सो वह कटक मेरे ही पर है। तब उसने भी सेना सजी. फिर ग्राप राखा के पास गया। राखा ने पूछा-"मामा जी, कैसे आये १11 रणमा ने उत्तर दिया कि तुम्हे में डोवर देने के लिए श्राये हैं, राणा ने भी सहायता देनी कही। ये राणा की लेकर सत्ता पर चढे। सत्ता ने अपने पुत्र नर्वद से कहा कि तू भी नागोरी खान की ले था। नर्वद कीस तीनेक ते। गया, परंतु जव ताप पड़ी तो पोछा फिर छाया और छिपकर माता-पिता की वात चीत सुनने लगा। सत्ता ( अपनी खो ) स्रोनिगरी से कहता है-''सोनगिरी ! नर्वद जानता है कि मेरा पिता कपूत है जो राषधीर को थ्राधा भाग देता है, परंतु रणधोर के विना मँडोवर रह नहीं सकता। श्रव नर्वद नागारी खान की लेने गया है सी खान श्राने का नहीं, क्योंकि वह रगांमल के हाथ देख चुका है। यह भी अच्छा हुआ, मैं लंडु महरूँगा "। (पिता के ऐसे वचन सुनकर) नर्वद वोल उठा-"मुक्ते नागोरी खान के पास किसलिए भेजा, मैं भी युद्ध कहूँगा श्रीर काम आऊँगा ''। सत्ता वीला-''मैं भी यही कहता था''। नर्वह ने नकारा वजवाया, युद्ध किया श्रीर खेत पड़ा। इतने रजपूत उसके साथ मारे गये—ई'एा चोह्य, ई'दा जीवा आदि।

नर्वद निषट घायल हुझा या श्रीर उसकी एक श्रांख फूट गई थी। रायाकी उसकी उठवाकर अपने साथ ले गये श्रीर रयमल को राया ने मँडोवर की गदी पर विठाकर दीका दिया। सत्ता भी राया के पास जा रहा श्रीर वहीं उसका देहांत हुआ।

( दूसरे स्थान में ऐसा भी लिखा है )—"जब राव चूँडा नारा गया तो राजतिलक रणमल को देते थे, इतने में रणधीर चूँ डावत दर्बार में आया। सत्ता चूँडावत वहाँ वैठा हुआ था, उसको रए-धीर ने कहा कि सत्ता ! कुछ देवे तो तुभी गद्दी दिला हूँ।" सत्ता वोला कि "टीका रणमल का है।" रणधीर ने अपने वचन की सत्यता के लिए शपथ खाई, तब सत्ता ने कहा कि आधा राज तुभी दूँगा। रणधीर तुरंत घोड़े से उतर पड़ा श्रीर सत्ता के ललाट पर तिलक कर दिया। रगमल को कहा कि जुछ पट्टा ले लो, वह उसने मंजूर न किया और राखा मोकल के पास गया। राखा ने सहा-यता की, सत्ता भी सम्मुख हुआ श्रीर रण्धीर नागोरी खान को लाया। सीमा पर लड़ाई हुई, रख्यल ते। खान के मुकावले की गया श्रीर रणधीर वसना ने राणाजी से युद्ध किया। राणाजी हार खाकर भागे, परंतु खान को रसमल ने भगा दिया। सत्ता व रस-मल दोनों के साधियों ने जयध्विन की, रणमल अपने दोनों भाइयों से मिला, वात-चीत की श्रीर फिर पीछा में किलजी के पास चला गया। सत्ता गदी बैठा और राज करने लगा। कालांतर में सत्ता व रणधीर के पुत्र हुए, सत्ता के पुत्र का नाम नर्वद श्रीर रण-धीर के पत्र का नाम नापा था।

रणमल नित गोठें करता था इसलिए सोनगिरों के भले आदमी 🗸 देखने की आये थे। उन्होंने पीछे नाडील जाकर कहा कि राठीड काम का नहीं है, यह तुमसे न चूकेगा, तुमको मारेगा, इसलिए ्रतमको अन्वत है कि अपने यहाँ इसका विवाह कर दो। तब लोला सोनगिरा की बेटो का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर भी सोनगिरों ने देखा कि यह छादमी अच्छा नहीं है, तब उन्होंने रण-मल पर चक करना विचारा। एक दिन रग्रमल स्रोया हुआ था तब लोला सोनगिरे ने आकर अपनी खी से कहा कि "रामी वाई राँड हो जावेगी ?" खी वोली—"भलेही हो जावे, यदि एक लड़की मर गई तो क्या।" ठक्कराशी ने अपने पति को मद्य का प्याला पिला-कर सुलाया थ्रीर वेटी से कहा कि रगमल से चूक है, उसकी ी निकाल दे ! रामी ने आकर पति को सूचना दी कि भागे ! चूक है। घातक उसे मारने की आये, परंतु वह पहले ही निकल गया और घर जाकर सेानिगरों से शहुता चलाई, परंतु वे वार पर न चढ़ते थे। उनका नियम था कि सोमवार के दिन आशापुरी के देहरे जाकर गाठ करते, अमल वारुगी लेते और यस हो जाते थे। एक दिन जब वे खा पीकर मक्त पड़े हुए थे तो अचानक रग्रमल उत्तपर चढ श्राया श्रीर उसने सबको मारकर ग्रखावे के कूएँ में डाल दिया। अपर सगे साले को डाला। कहा, मैंने सासूजी से वचन हारा है। उनका इलाका लिया, राणा मोकल से मिलने के वास्ते गया श्रीर वहीं रहने लगा। जब चाचा सीसोदिया श्रीर महपा पॅवार ने मोकल को मारा तब रखसल को उस चूक का भेद भ मालूम हो गया था, परंतु राणा को कुछ खबर न हुई। एक दिन महपा श्रीर चाचा मलेसी डोडिये के घर गये जो राणा का खवास था। रणमल ने अपने जासूस साथ लगा रक्खे थे कि देखें. थे क्या बाते' करते हैं। चाचा सहपा ने मलेसी की अपने में मिलाने का वहुत प्रयत्न किया, परंतु वह न मिला। जास्स ने जाकर सारा वृत्तांत रणमल से कहा और उसने राणा की सुनाया, परंतु मेाकल ने इसपर विश्वास न किया। रणमल मॅंडोवर गया ग्रीर पीछे से रागा पर चूक हुआ। उसने अचलदास खीची की मदद के वास्त गढ़ से नीचे आकर डेरा किया था तव महणा ने चाचा को कहा कि आज अच्छा अवसर है, फिर हाध आने का नहीं; तव चाचा मेरा और महपा वहुत सा साथ लेकर त्राये। राणार्जा ने कहा कि ''ये खातग्रवाले प्राते हैं सो प्रच्छा नहीं है। जो गेहूँ में न ग्राने चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है "। उस वक्त मन्तेसी डोडिया ने अर्ज की कि आपको राव रणमल ने चिताया या कि ये आपसे चूक करना चाहते हैं। राणा वीला कि ये हरामखोर अभी क्यों आये ? मलेंसी ने अर्ज की कि दीवाण ! पहले ते। मैंने न कहा. परंतु अब ते। आप देखते ही हैं। (चाचा मेरा आन पहुँचे ) घोर संग्रास हुन्रा, नौ ग्रादिसयों की राखा ने मारा श्रीर पाँच की हाडी रागो ने यमलोक में पहुँचाया, पाँच का काम मलेसी ने तमास किया, ग्रंत में राणा मारा गया। चाचा व महिपा के भी हलको से घाव लगे, कुँवर कुंभा वचकर निकल गया। ये उसके पीछे लगे, कुंभा एक पटेल के घर पहुँचा। पटेल के दे। घोड़ियाँ थीं। उसने कहा कि एक घोड़ी पर चढ़कर चले जाओ और दूसरी को काट डालो, नहीं तो वे लोग ऐसां समभोंगे कि इसने घोड़ी पर चढाकर निकाल दिया है। कुं भा ने वैसा ही किया। जो लोग खोजने पाये थे ने पीछे फिर गये। मोकल को मारकर चाचा तो रागा वना और महपा प्रधान हुआ। कुंभा आफत का मारां फिरता रहा। जन यह समाचार रणमल की लगे तो वह सेना साध

लेकर ग्राया, चाचा से युद्ध हुआ धीर वह भागकर पई के पहाडें। पर चढ़ गया। रणमल ने क़ुंभा को पाट बैठाया और आप उन पहाडों में गया, बहुत दै। इधूप की, परंतु कुछ दाल न गली. क्यों कि वीच में एक भील रहता था, जिसके वाप की रणमल ने मारा था। वह भील चाचा व सहपा का सहायक बना। एक दिन रणमल अकेला घोडे सवार उस भील के घर जा निकला। भील घर में नहीं थे. उनकी मा वहाँ वैठी थी। उसकी वहन कहके पुकारा श्रीर वैठकर उससे वातें करने लगा। भीलनी वाली कि वीर! तैंने वहुत बुरा किया, परंतु तुम मेरे घर आ गये अव क्या कर सकती हूँ। अच्छा, अब घर में जाकर सो रहा। राव ने वैसा ही किया। थोड़ी देर पीछे वे पाँचों भाई भील ग्राये, उनकी मा ने उनसे पूछा कि वेटा ! ग्रभी रणमल यहाँ आ जावे ते। तुम क्या करे। १ कहा, करें क्या, मारें: परंतु वहे वेटे ने कहा-"मा! जो घर पर आवे तो रामल की न मार्रे।'' मा ने कहा--''शावाश वेटा! घर पर श्राये हुए तो वैरी को भी मारना उचित नहीं । 'रणमल को पुकारा कि वीर वाहर त्रा जाग्रा। वह त्राकर भीलों से मिला। उन्होंने उसकी वड़ी सेवा मनुहार की और पूछा कि तुम मरने के लिए यहाँ कैसे आये ? कहा कि भानजा ! मैंने प्रतिज्ञा की है कि चाचा को मारूँ तब अन्न खाऊँ. परंतु करूँ क्या तुम्हारे त्रागे कुछ वस नहीं चलता है। भीली ने कहा. श्रव हम तुमको कुछ भी ईजा न पहुँचावेंगे। फिर रग-मल अपने योद्धाओं को लेकर पहाड तले आया: भीलों ने कहा कि पहाड के मार्ग में एक सिंहनी रहती है सो मनुष्य को देखकर गर्जना करेगी। रणमल तो पगडंडी चढता हुआ, सिंहनी के समीप जा पहुँचा, वह गर्ज उठी, तुरंत ग्रड्वाल ( ग्रड्कमल ) ने तलवार खींच उसपर वार किया और वहीं काटकर उसके देा दुकड़े कर दिये।

सिंहनी का शब्द सुनकर उपर रहनेवालों ने कहा कि सावधान ! परंतु वह एक ही वार वोलने पाई थी इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी पश्च को देखकर वोली होगी । इतने में तो रणमल घोड़ों को नीचे छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया थीर दर्वाजे पर जाकर वर्छी मारा । भीतर जो सतुष्य थे, वे चैंकि पड़े थीर कहा, रणमल खाया । चाचा मेरा से लड़ाई तुई, सीसीदियों को मारकर पाँवों तलो पटका चाचा मारा गया थीर महपा छो के कपड़े पहनकर पहाड़ पर से नीचे कृद भाग गया । रणमल चे चाचा की वेटी के साथ विवाह किया, मनुष्यों को धड़ों के वाजेट थीर वर्छियों की चँवरी बनाकर वहां सीसोदियों की कई कन्चाएँ रणमल ने धपने साइयों को व्याह दीं थीर पीद्या लेंटा ।

सहपा भागकर माँ हु के वादशाह की शरण गया। जन यह खबर राणाजी द रणमल की हुई तन उन्होंने वादशाह पर दवाव डालकर कहलाया कि हमारे चेार को भेज दे। वादशाह ने महपा की कह दिया कि अब हम तुमको नहीं रख सकते हैं। महपा ने उत्तर दिया कि अकको कैंद करके शत्रु की सत सैंपिए और आप घोड़े सकार हो गढ़ के द्वार पर आ घोड़े समेत नीचे कूद पड़ा। घोड़ा तो पृथ्वी पर पड़ते ही मर गया और महपा सागकर गुजरात को वादशाह के पास पहुँचा। जब उसने वहाँ भी बचाव की कोई सूरत न देखी तो चित्तोड़ ही की तरफ चला। वहाँ राज्य तो राणाजी करते घे, परंतु राज का सब काम रणमल के हाध में था। महपा रात्रि के समय लकड़ियों का भार सिर पर धरकर नगर में पैठा। उसकी एक खी अपने एक पुत्र सहित वहाँ रहती थी, जिसको उसने दुहागन कर रक्खा था। उतके घर आया, पत्नो ने अपने पित को पहचानकर भीतर लिया। अब वह घर में वैठा रहे और सुत के मोहरे व रससे वनावे। एक दिन एक मोहरी अपने पुत्र को

देकर कहा कि जाकर दीवाण के नज़र कर दे छीर जी दीवाण कल प्रश्न करें तो अर्ज़ करना कि महपा हाज़िर है। \_ वेटे ने हजर में जाकर मोहरी नज़र की श्रीर दीवाय ने पूछा तो श्रर्ज कर दो कि महपा हाज़िर है। रागाजी ने उसे बुलाया। उसने अर्ज़ की कि मेवाड़ की धरती राठोड़ों ने ली। यह बात सुनते ही दीवाण के मन में यह भय उत्पन्न हो गया कि ऐसा न हो कि रणमल मुभे मारकर राज हो ले। राणा ने सेना एकत्रित की श्रीर ने रणमल की चुक से मार डालने का विचार करने लगे । रशमल के डोम ने किसी प्रकार यह भेद पा लिया श्रीर राव से कहा कि दीवाण त्राप पर चुक करना चाहते हैं, परंतु राव को उसकी वात का विश्वास न आया ता भी श्रपने सव पुत्रों को वह तलहटी ही में रखने लगा। (श्रवसर पाकर) एक दिन चूक हुआ। २५ गज्ञ पछेवड़ी राव के पलंग से लपेट ही. जिसपर राव सोया हुआ था। सत्रह मनुष्य राव की मार्ने के लिए आये, जिनमें से १६ की ती राव ने मार डाला और महपा भागकर वच गया। रणमल भी मारा गया। यहाँ रणधीर चुँडावत. सत्ता भाटो लूणकरणोत, रणधीर सूरावत थ्रीर दूसरे भी कई काम त्राये। (रणमल के पुत्र) जीवा, सीहा, नापा तलहरी में थे सो भाग निकले। उनके पकड़ने की फीज भेजी गई, जिसने आडावळा ( अर्वली ) पहाड़ के पास उन्हें जा लिया और वहाँ युद्ध हुआ, जहाँ चरड़ा चाँदराव अरड़कमलोत. पृथ्वीराज. तेजसिंह आदि और भी राठौड़ों के सर्दार मारे गये, परंतु जीधा कुशलतापूर्वक मँडीवर पहुँच गया।

श्र पहले वतलाया जा चुका है कि राव रखमल ने महाराखा छंभा के समय में राखा मोकल के वड़े भाई राव चूँडा को सेवाड से श्रलग करा दिया श्रीर सव राज-प्रवंध श्रपने हाथ में लेकर श्राप बेटों सहित चित्तौड़ ही में रहते

नर्वद सत्तावत ने राणाजी को आँख दी जिसकी वात-जब राणा मोकल और राव राममा सँडोवर पर घड छाये. ( सत्ता के पुत्र ) नर्वद ने यद किया और वायल हुआ। उस वक्त उसकी वाई आँख पर तलवार वहीं. जिससे वह आँख फूट गई। राणा नर्वद की उठाकर श्रपने साध लाया. घाव वँधवाये श्रीर मरहम पट्टी फरवाके उसकी चंगा किया। लाख रुपये की वाषिक आय का कायलाएं का ठिकाना उसे जागीर में दिया। राखा मोकल चाचा मेरा के हाथ से मारा गया और रामा क्रंभा पाट वैठा. उसने राव रममल की चुककर सरवाया। तर्वद तव भी दीवाण ही के पास रहता था। एक दिन दीवाग दर्वार में बैठे थे तब किसी ने कहा कि ''आज नर्वद जैसा राज-पूत दूसरा नहीं है।" रागा ने पूछा कि उसमें ऐसा क्या गुण है जो इतनी प्रशंसा की जाती है ? उत्तर दिया कि दीवाग ! उससे कोई भी चीज माँगी जाने वह त्ररंत दे देता है। रागा ने कहा हम उससे एक चीज़ सँगवाते हैं, क्या वह देगा १ अर्ज हुई कि नर्वद उस दिन मुजरे को न आया था। दीवाग ने अपने देगा। एक खवास को उसके पास भेज कहलाया कि "दीवाण ने तुससे आँख माँगी है।" नर्वद वोला-दूँगा। खवास की नज़र वचा पास ही भलका पड़ा हुआ था, जिससे आँख निकाल रूमाल में लपेट उसके हवाले की। यह देख खवास का रंग फक हो गया, क्योंकि दीवास ने

लगा। तब सबको संदेह हो गया कि रणमल की नीयत राज दबाने की है। राव चूँडा मींडू के बादशाह के पास जा रहा था, उसकी पीछा बुलाया छीर उसने ही दीपमालिका की रात्रि की पहुँचकर सोते हुए राव रणमल की मर-वाया। उसका कुँवर जीधा भाग गया था, जिसका पीछा करता हुआ चूँडा मँडोवर पहुँचा छोर वहाँ भी सीसोदियों का भंडा फहराया। वारह वर्ष तक मँडोवर राणा के अधिकार में रहा। अंत में राव जोधा ने चूँडा के दें। वेटों की मार मँडोवर पीछा लिया।

खवास को पहले से समक्ता दिया था कि यदि नर्बद तेरे कहने पर अपनी आँख निकालने लगे ते। निकालने मत देना, परंतु नर्बद ने ते। आँख निकाल हाथ में दे दी। खवास ने वह कमाल दीवाण के नज़र किया और दीवाण ने आँख देख बहुत ही प्रचात्ताप किया। आप नर्बद को डेरे पधारे, उसकी बहुत आश्वासन ऐकर उसकी जागीर ड्योड़ो कर दी।

#### छठा प्रकरण

# नर्वद उत्तावत च सुपियारदे की बात

जव नर्वद मँडोवर में राज करता था तव रूग के स्वामी सीहज़ सांखले ने अपनी पुत्री सुपियारदे की नारियल जसकी पाल भेजे ( प्रर्थात् सुपियारदे की सगाई नर्वद के साथ की ), परंतु जब नर्वद घायल हुआ धीर मंडीवर का राज रामा मोकल ने रामल को दिला दिया तथा रामा नर्वद को अपने साध ले गया, तब साँखले ने अपनी कन्या जैतारण के स्वामी नरसिंह सिंघल को व्याह दी। नर्वद पर राणा की बड़ी छवा थी। एक दिन रागा के टोलियों ने उससे मुजरा करके खम्मायच राग गाया, उसे सुनकर नर्वद ने लंबी साँस छोड़ी। दीवाण (राया कुंभा) ने इसका कारण पूछा ते। कहा, "ऐसे ही।" फिर दीवाण ने फर्माया कि " क्या मंडोवर के वास्ते" ? उत्तर दिया कि "वह तो काका के पास है, जो सेरे घर ही में है"। दीवाण ने प्राज्ञा की ''तो जो बात हो सो कहो !" तव नर्वद बोला कि दीवाया! साँखले ने मेरी माँग नरसिंह सिंधल जैतारणवाले को च्याह दी, जिसका रंज है।" रागा ने तुरंत दूत भेज सीहड़ साँखला को कहलाया कि नर्वद को माँग दो। तब साँखले ने अर्ज़ कराई कि सपियारदे का तो विवाह कर दिया, दूसरी छोटी वेटी है सो च्याह दूँगा। राणा ने नर्वद को कहा कि जाओ सी हड़ की छोटी बेटो के साथ विवाह करे। नर्वद ने कहा "दीवाण! जो सुपियारदे मेरी श्रारती करे ते। व्याह करूँ " रागा-करेगी। नर्वद-दूत भेज

पक्षा कर ली जावे। राणा ने किर दूत भेजा, साँखले ने वह बात स्वीकारी, नर्वद की बरात चढ़ी। पीछे से दीवाण की सभा में वात चली कि जो सुपियारदे श्रारती उतारेगी ते। नर्वद विवाह करेगा। नरसिंह सिंधल भी वहाँ बैठा हुआ था। उसने जब यह बात सुनी ते। वीला "क्या नर्वद जबर्दस्ती आरती करावेगा ?" लोगों ने उत्तर दिया-"'यह तो करना ही पडेगा"। नरसिंह अपने घर श्राया। उधर से साँखले के ग्रादमी भी सुपियारदे की लेने के वास्ते ग्राये। कहा कि विवाह है सो भेजो। नरसिंह ने इनकार कर दिया। यारदे ने कहा कि मैं जाऊँगी, तव उसके पति ने कहा कि यदि वहाँ धारती न करे तो भेजूँ। वह वोली नहीं कहेँगी. कैल वचन दिया. पति के गले हाथ घर शपथ की श्रीर पीहर गई। जब नर्वद तोरग पर छाया, वारजोट पर खड़ा हुछा श्रीर कहा कि श्रारती की तैयारी करान्री, तब सुपियारदे की कहा गया, परंतु यह नट गई कि मैं तो त्रारती न कहाँगी। तब उसकी छोटी वहन आई। नर्वद से कहा गया "राज! सुपियारदे ब्रारती करती है "। नर्वद वोला-"तुम सुभो ग्रंधा समभक्तर मेरी हँसी करते हो, यह सुपियार है नहीं है '। फिर भ्रपने साथियों से कहा कि लड़ाई का नकारा वजवात्रो ! साँखलं ने अपनी वेटी से जाकर कहा-"वाई ! यहाँ कीन देखता है, आरती कर दे, नहीं तो अभी यह हमको मारेगा "। सुपियारदे आई और नर्वद से कहा-"राज ! तुम तो आरती कराते हो, परंतु वहाँ पति ने मना कर दिया है, इसलिए मुक्ते दुख होगा "। . नर्वद ने कहा—यह मेरा वचन है, जो वह तुभो दुख दे तो मुक्ते सूचना करा देना, मैं आकर तुभो ले जाऊँगा। नरसिंह ने गुप्त रीति से अपने नाई को भेजा था कि जाकर सब बनाव देखे। वह नाई वहाँ खडा या। उसने सुपियारदे के चीर पर कुछ चिह्न लगा दिया और नर्वद

ने बिह्या अतर से भरी हुई पिचकारी चलाई, जिसके छींटे भी दुपट्टे पर लगे। नर्वद ने हाथ से टटोल कर कहा, यह सुपियारदे हैं। आरती की, विवाह हुआ, नर्वद अपनी ठक्कराणी की लेकर पीछा गया।

जव सुपियारदे अपने पति के घर वापस आई तव नाई ने नर-सिंह से कहा कि इसने आरती की। उसने अपनी सी से पूछा तो वह .सट गई कि मैंने झारती नहीं की। नाई वेला—तुमने झारती की, मेंने तुम्हारी साड़ी पर निशान किया है छीर उसपर इतर के छींटे भी लगे हैं। साड़ो देखी गई, सुपियारदे का भूठ खुल गया। तव तो उसके पति ने उसको चाबुक मारे श्रीर मुश्कें वाँधकर पलेंग से नीचे पटक दिया। इतना ही नहीं, किंतु उसकी एक सेंातं की वुलाकर उसके सामने पलँग पर ले बैठा। तव सुपियारदे कोध को मारे अपने पति का नाम लेकर वेॉली (राजपूताने में िक्रयाँ थ्रपने पति का नाम नहीं लिया करती हैं )—''नरसिंह सिंधल ! तू मुभी मार डालता, मेरी वोटी वोटी काट देता तो मैं कुछ न कहती; परन्तु तूने मेरे सामने दूसरी हो को पलँग पर चढ़ाया इस-लिए मैं जो अब कभी तेरे पलेंग पर पाँव धरूँ ते। अपने भाई के पलेंग पर धक्त।" फिर दासी ने जाकर साँखला की सासू से सब हाल कहा। वह आई तव नरसिंह तो माता की देखकर वाहर निकल गया और वह ( सासु ) सुपियारदे के वंधन छुड़ा उसकी अपने साथ ले गई।

ग्रव सुपियारदे गहना पाता उतार मोनव्रत धारण कर एक कोठरी में जा वैठी ग्रीर नर्वद को पत्र लिखा कि तुम्हारी घारती करने का मुक्ते यह फल मिला है। पत्र पढ़कर नर्वद बोला कि मैं भी यही चाहता था। ग्रव मैं तैयार हूँ। दो बैल मोल लिये, उनको रातव खिलाता ग्रीर गाड़ी में जोतकर भूमि चलने में बढ़ाता था।

उनको ऐसे सधा लिया कि एक दिन में तीस कोस जाकर पीछे चले ग्रावें। जब उसकी विश्वास हो गया कि अब वैल यथेष्ट काम देने के योग्य है। गये हैं तो वह गाड़ी में वैठकर चला श्रीर संध्या समय जैतारण की वाडी में संकेतानुसार जा उतरा। जो मनुष्य सुपियारहे का पत्र लाया था उसके साथ मदीनी पोशाक भेजी। सुपियारदे वस्र पहन पाग वाँध, शस्त्र सज , घर से निकल पड़ी। उस दिन गाँव में रावलों का खेल होता था। सिंधल सब देखने की गये थे, केवल सपियारदे का ग्रंधा श्रग्रर घर में था। जब उसके श्रागे होकर वह चली ती अंधे वीदा ने पुकारा "कीन गया रे" ? चरवादार ने उत्तर दिया कि वहाँ तो कोई नहीं है। श्रंधा कहता है—"नहीं किस तरह. वह अवश्य कोई गया है"। ऐसा कह वह भीतर रावले में गया और ध्रपनी स्त्री से कहा कि जाकर सुपियारदे की खबर कर। स्त्री वोली क्यों ? कहने लगा जब वह व्याह कर ग्राई थी तव मैंने उसके पाँव की मचकाहट सुनी थी, ग्राज फिर वैसा ही शब्द सुना है। वीदा की खी ने अपनी दासी की देखने के वास्ते भेजा। सुपियारदे जाती हुई अपने पलँग पर लंबा वींटा सा रखकर उसपर सीरख (रज़ाई) छीढ़ा गई थी, उसे देख दासी ने पीछी आकर कह दिया कि "बहुजी तो पाढ़ी हुई हैं"। वीदा की विश्वास न हुआ। धपनी छो को कहा कि तू स्वयं जाकर देख। सास गई और देखा तो सीरखपड़ी हुई है, सुपियारदे नहीं है। पीछी दै।ड़ो, फहा—"बहू गई"। सुपियारदे वहाँ पहुँची जहाँ खेल हो रहा था। रावल थाली फिरा रहे थे। उसने धागे वढ़कर एक सोनेकी मोहर थाली में डाली ध्रीर चलती वनी। नर्वद गाड़ी जीते खड़ा ही था, वह भट जा चढ़ो। यहाँ जब रावल ने याली खपने मुखिया के पास लाकर घरी तो उसमें मोहर देखकर उसने पूछा कि यह किसने

डाली है। कहा, किसी जवान आदमी ने डाली है। सिंधल सब उठ खड़े हुए। कहने लगे, यह तो क्चळ दाल में काला है। खेल समाप्त हुआ। इतने में तो एक आदमी ने आकर ख़बर दी कि सुपियार दे चली गई है, गाँव में डोल हुआ, सिंधल चढ़े। धार्म गाड़ों की लीक देखकर कहने लगे कि नर्बद लिये जाता है। ये भी पीछें लगे कलें गये। सार्म में लुखों नदी आई, जो पूर वह रही घी। नर्बद ने कहा, नदी का प्रवाह तीं करें, खतर नहीं सकेंगे। सुपियार दे वेली—वहली को नदी में डाल दो। नशे में हुवकर मर जाऊँ तो पर्वाह नहीं, परंतु पीछे आनेवालों के हाथ में पड़ने न पाऊँ। यह सुनते ही नर्बद ने वैलों को नदी में चलाया, वे भी नथनों से खास का बेग छोड़ते हुए पार पहुँच गये। सिंधलों ने भी अपने बोड़े उस पूर में डाल दिये। प्रभात होते नर्बद अपने गाँव के समीप पहुँच गया।

यहाँ जब नर्वद के छोटे भाई आसकरण ने देखा कि भाई अब तक्ष नहीं आया है तो वह चड़ा। सार्ग में उसको भाई मिला। तब नर्वद ने उसको कहा—"भाई, तू सुपियारदे को घर ले जा! में युद्ध कहँगा"। आसकरण ने उत्तर दिया "आप ले पथारें, में सन्मुख होकर महँगा"। तब नर्वद तो सुपियारदे सहित घर आया और आसकरण सिंधतों के साथ लड़कर खेत पड़ा। जब उसकी खो सती होने को चलने लगी तो कहा कि 'जिसके वास्ते मेरे पित ने प्राण्य दियं उसको देख ते। लूँ"। सुपियारदे को देखकर वे। ली— 'रजपूतों पर तो मरने का ऋण ही है, परंतु जेठजों ने विश्राम भला लिया"। इतना कह वह सती हो गई।

सिंघल पीछे लीट पड़े छीर सार्ग में एक गाँव के पास ताजाव पर ठहरे। वहाँ पनिहारियाँ जल भरने की छाई थीं। उनमें से एक ने नर्वद सत्तावत व सुपियारदे की वात

१२७

पृछा—नीरा बैर (स्त्री) किसकी गई है ? नरसिंह सिंधल घोड़े की रानों में दवाये वट वृत्त की शाखा पकड़कर भूलने लगा छीर कहा ''बैर मेरी गई, जो बल से जाती तो जाने न देता, परंतु स्त्रियों का स्त्रभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी की रोकी नहीं रुकती हैं"। तब दूसरी बोली—''नहीं वीरा, बैर कभी न जाती, परंतु तूने बहुत बुरा किया, उसके सामने खटिया पर सीत की सुलाया तन गई, नहीं तो काहे की जाती"।

# सातवाँ प्रकरण राव जाधा

(राणी भटियाणी का पुत्र) काहू के पास रहता था। नापा (नरपाल ) साँखला उसका तरफ़दार रांगाजी के पास चित्तोंड़ में था। उसने राव की कहलाया कि ''रावजी! पीछे ही ते। कभी राव रणमल का वैर लेने पधारेगे तो अभी क्यों नहीं आते हो।'' १ जोघा सब सामान दुरुल कर सवार हुआ और पृछा कि महेवे के मार्ग में वस्ती कहाँ कहाँ आती है। किसी ने कहा कि वस्ती ते थोड़े ही ठिकानों पर है, परंतु आगे मोडी मूलवाणी का गुड़ा है। राव उस गुढ़े पहुँचा। मोडी को खबर हुई। उसने वड़े सस्कार के साध ठह-राया फिर विचारा कि राव जीधा जैसा पाहुना मेरे यहाँ कब छावेगा, इसकी मेहमानदारी किससे करूँ। उसके पास किसी साहकार ने अपनी सजीठ ग्रीर खाँड रख छोड़ी थी, उसने सीचा कि यह मजीठ श्रीर खाँड फिर किस दिन काम श्रावेगी; घृत ते। गीवेां का वहुत सा है हो। मजीठ को पिसवाकर मैदा तैयार कराया छीर उसमें घी शक्तर मिलाकर सीरा वनाया, कैरों ( करील ) का साग कराया, गोठ तैयार हुई, आकर विनती की कि अरेगने पधारें। रावजी अपने सव साधियों सहित धाये। पाँतिया हुआ, भली भाँति परोसगारी की और सव जीमकर तृप्त हा गये! पिछली रात को वहाँ से कूच हुआ थ्रीर प्रभात द्वीने पर जब सब ठाकुरों ने प्रपने अपने दाध हेखे तो लाल रंग के। यह देखकर सव विस्मित हुए। किसी. ने कहा कि मोडी से इसका कारण पुछवाया जावे। रावजी ने दो सवार उसके पास भेजे। सवारों की छाते देख मोडी उनके सामने

ष्पाई। कहा, तुम्हारे छाने का कारण मैं जान गई। रावजी राव ्र रणमल का वैर लेने पधारते हैं सो परसेश्वर ने तुम्हारे पर रंग चढ़ाया है। यहाँ खेती तो होती नहीं इसलिए धान कम मिलता है, सूजी पड़ी थी, जिसका सीरा बनाया था। रावजी की श्राशिष कहना ध्रीर मालूम करना कि यह भोजन श्रापकी श्रमृत ही होगा। सवारों ने फ्राकर रावजी से वही वात फर्ज़ की। रावजो प्रसन्त हुए श्रीर वहाँ से हरभम साँखला के गाँव बहेंगटी श्राये। हरभम शक्तनी था। उसका भानजा जैसा भाटी रावजी के पास खड़ा था। उसकी रावजी ने अपने शामिल भोजन को बैठा लिया, वह भी मुजरा कर वैठ गया। तब हरसम ने सिर धुना श्रीर अर्ज़ की कि छापने छपा की सो यह प्रापकी संपत्ति का हिस्सेदार होगा श्रीर हम धरती के साखी रहेंगे। राव ने थोजनीत्तर शकुन का फल पूछा। हरअम ने कहा, इसका फल यह है कि आज जितनी भूमि है और जितनी में रावजी का वाडा फिरे वह सब आपके वंश में बनी रहेगी श्रीर आपका प्रताप वहेगा। यह सुनकर राव जोधा हिर्पित हुआ श्रीर चलते वक्त जैसा को साथ लिया। वहाँ से रावत लुणा के गाँव सेतरावे पहुँचे। लूणा भूमधड्कके के लाथ उनसे मिला। इससे रावजी के मन में कुछ क्रीव साम्रा गया। रावत लूणा की ठकुरानी सोनिगरो के साथ रावजी के निम्हाल की तरफ कुछ संबंध होने से उन्होंने उसकी जुहार कहलाया। उसने उनको अन्तःपुर में बुलाया, निछरावल की श्रीर कहा-- "वाबा, हमारे पास जो कुछ धन धरती दिखती है वह सब तुम्हारी है, भाजन कीजिए। सब अच्छा होगा"। रावजी उतरे, गांठ तैयार हुई, श्ररोगे परंतु मन की कसक न निकली। रावत लूणा रावजी से उख्सत हो जा सीया, तव सीनगिरी ने जाकर उस कमरे का ताला वाहर से लगा दिया श्रीर रावजी की सूचना दी।

ų

जोधा ने वहाँ के सब धोड़े थ्रीर मालमता लृटा। इससे दूसरे भी सव भूमिये डर गये और आ आकार रावजी के अधीन वने। वहाँ से सवार हो, सार्ग में के दूसरे भूमियों की नमा नमाकर छाय लेता हुआ राव जीवा रू ग में साँखलों के यहाँ आया। वे नारियल लेकर सामने हाजिर हुए। टीकाइत रावत ने श्रपनी वेटी रावजी की परणाई, ध्रीर पूर्ण उत्साह के साथ विवाह किया। जब यह समाचार राणाजी को पहुँचे ते। उन्होंने नापा साँखला को इजूर बुलाकर पूछा कि तुन्हारे भी इन दिनों में राव जायाजी की कोई खबर आई है। पहले ता जव उससे इस विषय में पुछवाया जाता ते। यही कहता कि कोई खबर नहीं आई; परन्तु इस बार ते। कहा कि दीवाण ! यह वात सच है, मेरे पास भी ऐसी ही खबर आई है। यह सुनते ही दीवाण के चेहरे का रंग वदल गया। नापा की फर्माया कि किसी ढव से मामला सुधर भी जावे। उसने अर्ज़ की "दीवाण सलामत! राठोड़ों को वैर का सामला वड़ा वेडब है, जिसमें वैर भी राव रणमल का"। तव तो दीवाण को छीर भी विशेष भय हुछा, नापे ने अर्ज़ की कि वैर कर्रा (वेढव) है, धरती देने से मिटे। दोवाण ने भी इस वात की माना। नापा ने घर पर आकर तुरंत रावजी के पास कासिद भेजा धौर कहलाया कि यहाँ कुछ वल नहीं है आप शीव पधारिये। तब राव की फीजें जगह जगह मेवाड़ में फील गई। देश की दशा देखकर दोवाग को वड़ी फ़िक हुई। नापा की कहा कि किसी प्रकार वात वन जावे ते। ठीक है, नापा ने अर्ज़ की 'दीवाण किसी वड़े आदमी को भेजकर वातचीत करावें"। राणाजी ने अपने प्रधानों को भेजा. उन्होंने जाकर राव जाधा से कहा "रावजी! जो होनी थी सो तो हुई, यह देश ही तुम्हारा वसाया हुआ है, यदि तुम्ही सारागे ता रखनेवाला कीन हैं"। रावजी ने कहा, "यह वात ता ठीक,

परंतु वैर वाँधना तो सहज है और छूटना कठिन है"। दीवाण के प्रधानों ने फिर कहा कि "हमने धरती दी, तब रावजी के उमराव वेलि कि शर्तिया लड़ाई होनी चाहिए।" दोवाण के प्रधानों ने इसको स्वीकार कर दोवाण से आकर अर्ज़ की। राणाजो भी राजी हो गये। दोनों छोर की सेना छामने सामने खड़ो हो गई, खेत साफ किया। रगाखंभ रोपे गये। रावजी की सेना पूर्व में श्रीर दोवाण की पश्चिम में रही। फिर रावजी के प्रधानीं के मन में आई कि धरती लेवें तो ग्रन्छा है, तव उन्होंने रावजी से अर्ज़ की कि किसी प्रकार पृथ्वी लेकर मॅंडोबर में मिलाना ठीक है, लड़ाई में तो आपकी आगे ये ठहर न सकेंगे। धरती लोने की वात रावजी के मन में भी छाई। उमराव बीले कि जी हुक्स ही ती द्वंद्वयुद्ध कर लें, अर्थात् म् एक सामंत हमारा श्रीर एक उनका मैदान में उतरकर युद्ध करे, जिसका सामंत जीते उसी की जीत समभी जावे। प्रापका नचत्र ऐसा है कि आप ही की जीत होगी। राव ने भी यह वात मानी। दोवाया को तरफ़ से विक्रमायत भाला छीर राव जोधा की तरफ़ से वीजा उदावत आया। वीजा ने विक्रमायत को एक ही हाथ में मार लिया। नापा साँखला दोवाण के पास खड़ा था। अर्ज़ की कि जो हाल वीजा का हुआ वैसा ही दोवाण का होता, परंतु धरती देने से वह वला टल गई। लैं। दे हुए राव जोघा ने मेवाड़ की भी लूटा ग्रीर मॅंडोवर जाकर सं० १५१५ जेठ सुदो ११ शनिवार दे।पहर को जोधपुर नगर की नींव डाली।

दूदा जोधावत, जिसने नरसिंह सिंधल के पुत्र मेवा की मारा—एक धार राव जोधा सीया हुआ था और उसके सरदार बैठे वातें करते थे। एक ने कहा कि भाटियों के साथ बैर न रहा, दूसरा वोला राठोड़ों के बैर है। तीसरे ने उत्तर दिया, एक बैर है—आसकरण सत्तावत का छौर नर्वद सुपियारदे लाया, वह वैर नहीं लिया है। राव जाधा न यह वात सुन ली धीर पृद्धा कि वया कहते थे ? पहले ता रजपूतीं ने बात टाली, परंतु जब राव नं स्राप्तह को लाख पृद्धा ते। कहा कि न ता प्राप्तकरण की छीर न नर्बद के पुत्र है, उनका वेर कीन ले! राव उस बक्त तो कुछ न बोला—प्रभात की उसका पुत्र द्दा, जिल पर राव की छपा नथी, जब छुजरे की आया तो राव ने उसकी कहा कि "दूदा, सेवा सिंधल की मारना चाहिएं, क्योंकि उसके पिता नरिनंह ने ज्ञासकरण सत्तावत को-नर्वद सुपियारदे लाया, इसके वदले-मारा है"। दूदा ने पिता से सलाम की श्रीर तत्काल चला। राव जीधा ने कहा कि मैं साथ किये देता हूँ, अकेला सत जा। वह मेघा है। दूदा ने उत्तर दिया "दूदी मेघै, कै मेघो दूदै"-- अर्थात् या दृदा सेवा की सार लेगा या सेवा दूदा की। घर घावा, अपने आदिमयों की साथ लेंकर चढ़ चला, जैतारण से तीन कीस पर जाकर उतरा ध्रीर दृत भेज सेवा की कहलाया कि "दूदा जीधा-वत श्राया है. श्रासकरण सत्तावत को माँगता है"। मेघा ने उत्तर भेजा कि "इतनी देर से क्यों प्राया" ? पीछा फहलाया कि "जान पड़ने पीछे तो दूदा ने जल भी आगे आकर पिया है"। मंघा ने महल पर चढ़कर अपने नौकरों से कहा रे! घोड़ियाँ इधर मत ले जाना, दुदा जीवावत श्राया हुआ है सो ले लेगा। यह शब्द सुनकर दूदा ने पूछा कि यह कीन वीलता है। कहा--"जी! मेघा"। क्या उसकी प्रावाज इतनी दूर तक पहुँचती है ? लोगों ने कहा-वह मेधा सिंवल है, क्या तुमने कभी उसका नाम नहीं सुना ? फिर दूदा ने कहलाया—सुभे तेरी घोड़ियों से काम नहीं श्रीर न तेरे माल से वास्ता है। मुक्ते तो तेरा मस्तक चाहिए, से अपने द्वंद्व युद्ध करें। दसरे दिन सेघा अपना साथ ले सुकावले को आया और

दूदा की कहा— "दूदाजी, मेरें रजपूत सब मेरे पुत्र की जान में गये हैं, यहाँ मैं थोड़े साथ से हूँ।" दूदा ने उत्तर दिया कि हम रजपूती की क्यों कटावें, अपने दें। लें। लड़ लें। या ती दूदा मेघा की मार ले, या मेघा दूदा की दूध पिलावे। अंत में यही ठहराव हुआ, दें। नें के रजपूत दूर खड़े हुए तमाशा देखते रहे। दें। नें योधा मैदान में आये। दूदा वे।ला "मेघा! याव कर"! सेघा कहता है, पहले तू वार कर! दूदा ने किर वही शब्द कहे, तब मेघा ने तलवार काड़ी। वह दूदा ने ढाल पर रोक ली और फिर एक ही हाथ में मेघा का सिर तन से जुदा कर दिया। मस्तक लेकर दूदा चला, तब रजपूती ने कहा कि इस सिर को घड़ पर रख दे! यह वड़ा रजपूत था। दूदा ने वैसा ही किया। उसके गाँव में भी किसी तरह का उजाड़ न करने दिया और आप पिता के पास आया तथा सिर सुकाया। राव जोधा ने प्रसन्न होकर घोड़ा सिरोपाव दिया।

सीहा सिंधत—सीहा सिंधल कमल पँवार है। उसके सव थोड़े नर गये तब एक दिन उसने अपने रजपूतों से कहा कि ठाकुरी योड़े नहीं हैं, कहीं से लाने चाहिएँ। वह चढ़कर गाँव घोलहरे आया और गेयंद कूँपावत को मारकर उसके २०० घोड़े खोस लाया। दूसरे दिन वह सीजत के गाँव माँडहे गया; वहाँ महेश कूँपावत रहता था। सीहा ने उसके सम्मुख जाकर शख डाल दिये और कहा कि मैंने तो ऐसा कमें किया है सो अब मुक्तको खीच खिलाओं (दंड दो या मारो)! महेश ने उसको खीच न खिलाया। यह दात मांडण (कूँपावत) ने सुनी। कहा, महेश ने अच्छा नहीं किया। जब सीहा आया था तो उसकी खीच खिलाना उचित था। मांडण और सीहा दोनों दीवाण (मेवाड़ के महाराणा) के चाकर थे। एक बार भामाशाह ने दीवाण को गीठ दी और प्रत्येक सरदार की पत्तल में मोतियों से भरी हुई एक एक पुड़िया रख दी। मेवाड़ के उमराव तो उन पुडियों को ले गये, परंतु सीहा ने अपनी पुड़िया नहीं ली। दोवाग ने वारियों से पूछा (वारी जाति के लोग पत्तल-दोने बताते और सरदारों की चाकरी करते हैं ) कि पत्तलां में इद्य निला! उन्होंने अर्ज़ की कि दूसरी पत्तलों में ते। इन्छ नहीं था. परंतु सीहाजी की पत्तल में मोती पाये। सरदार सव खा-पीकर एठ गये तब सीहा के जोड़े (पगरखी) सांडण के सन्मुख रख दिये और सब सिंधल बोल उठे कि हम्हारे भाग्य फलेंगे। मांडण के सन में इस वात की कसक पड़ गई। सीहा कहने लगा कि मांडण मुफ्तको मारेगा। फिर सीहा दीवाण की चाकरी छोड जालोर में गजनीखाँ के पास जा रहा। वहाँ उसे डोडियाल पट्टे में भिली। यांड्या ने जाना कि अब सीहा गया तो वह भी दीवाए की सेवा छोड सारवाड में कल्ला वीदावत के पास चला गया। वहाँ उसने ग्रपनी कटार डालकर कहा-कला! तू वीदा का वेटा है से। अव जो त कटार वॅधावे तो मैं वाँधूँगा। कल्ला अपने साथ सहित मांडग की सहायता को चला। मार्ग में उदयसिंह देवड़ा वाहर की पालड़ी (गाँव) में रहता था। उसके पास अच्छे अच्छे राजपूत थे। सीहा ग्रीर मांडग दोनों की वेटियाँ उदयसिंह की व्याही थीं। मांडण की वेटी पति की छपापात्र ध्रीर सीहा की कन्या दुहागन थी। सांडण ने अपने चारण के हाथ वेटी की कह-लाया कि बाई ! तू अपने पति से कह देना कि "इम यहाँ अपना वैर लेने की देखित हैं, घापके ललाट पर दही चढ़ाया है, घ्राप बड़े सरदार हो सो टाला दे देना"। उसी समय सीहा के चाकर ४ राजपूत रिसाकर सिंघलवाटी छोड़ डोडियाल की स्रोर जाते थे। उनकी मनाने के लिए सीहा भी उधर आ गया। उनकी

देखकर सीहा घोडे से उतर पड़ा। राजपूतीं ने उसके भेजन की तेयारी करना चाहा ते। उसने कहा कि यहाँ मांडण पास ही है. अपने चलकर साथियों से मिल जावें। राजपती ने कहा "सीहाजी! तो चाँद की कीन गोदी में पकड सकता है" ( साबी टलने का नहीं ? )। सीहा वहीं उतर पड़ा: एक राजपूत वकरा लेने गया. दूसरा घृत, चावल, मैदा लाने की दै। इन राजपूर्ता की माता वैलगाडी पर चढी ते क्या देखती है कि वरिष्ठयाँ चयक रही हैं। मांडण आ पहुँचा और वहीं ब्राह्मणों की गाड़ियाँ जा रही थीं। उधर जाकर पूछा कि हम गजनीलाँ के चाकर हैं. वताओ सीहा सिंधल कहाँ है ? ब्राह्मण बोले महाराज! इसारा स्वामी भी कहीं पास ही होगा। मांडण प्रपने कटक के शामिल होकर सीहा पर जा गिरा तव उस राजपुतानी ने गाड़ी पर से उतर-कर बेटों की कहा कि "अरे पुत्री ! सीहा बहुत राजपूतीं का धनी है, इस वक्त देखना है कि तुम किस तरह अपना कर्तव्य पालन करते हो। ! इन राजपूतें ने राख सँभाले श्रीर खूब खड़े, सीहा मारा गया। राघा वालात नामी राजपुत सीहा के पास था। वह पग से 'खोडा एक पाँव काठ की वाडी में रखता था। उसने मेवा के सामने वह घोड़ी फेंक दी और कहा आई, इतने दिन इसकी दाना चारा मैंने खिलाया अब तुम खिलाना । वरछा हाथ में पकड़ लिया श्रीर बड़े पराक्रम के साथ लंड मरा। सीहा की मारकर मांडण कूँ पावत लौटा श्रीर उदयसिंह देवड़ा के यहाँ श्राया। इतने में वह राजपूत जो कहीं (भोजन का) सामान लोने गया था, आ पहुँचा। माता से पृछा कि तेरा कुछ गया ते। नहीं ! कहा, कुछ भी नहीं गया। वेटा तू वच गया। राजपूत वाला तेरे सव ही गये, मैं भी लड़ मरूँगां श्रीर वह भी मांडण के पास जा, लड़ाई कर मारा गया।

यह बात सब जगह फैल गई कि सांडण कुँ पावत ने सीहा सिंधल फो मारा है। जब उदयसिंह ने यह सुना तो बील उठा कि "मा जही सांडगारी" ( एक गाली है ) "मेरी तलहटी में सीहा की मारा"। सांटण की वेटो ने पति ( उठते हुए ) का पत्ना पकड़ा थ्रीर कहा ''आप क्या करते हैं, आपके वैर फिरता है, आपके सिर पर ते। एहीं का तिलक लगाया था"। ऐसा कहकर पीछा विठाया। डदयसिंह को राजपूत सब कचहरी में आ इकट्टे हुए बाट जोहते थे कि शक्त सजनर स्वामी आवे तो भगड़े को चलें। उस वक्त सीहा की वेटी ने निकलकर कहा-- "ठाकुरे। वह तो मांडण का जमाई है, उसकी बेटो की बात मान ली है। तुम्हारे में कोई रजपृतानी का जाया है कि नहीं जो इस भूमि की लाज रक्खे ?" तुरंत राजपृतों ने पायगाह में से ⊏र घोड़े खोल लिये छै।र एक एक घोड़े पर दी दो सवार हो १६० शह्यवंद जा पहुँचे। हाथों में ढालें पकड़ घोड़ों पर से उतर पड़े श्रीर भगड़ा किया। कल्ला वीदावत श्रीर ५० श्रादसी सांडण के सारे गये. मांडण घायल हुआ। ये सही सलामत खड़े रहे। उस वक्त (सारवाड़ का) राव चंद्रसेन घुघरोट के पहाड़ों नें था। सो राव के सैनिकों ने याकर सब देवड़ों को ठिकाने लगाया। उसी दिन से कल्ला की साहिबी टूट गई, सिंधलों से लड़ाई की तब कल्ला १५ वर्ष का था। सांडया की जागीर में वृद्धि हुई।

## ञाठवाँ प्रकरण

# नरा सूजावत श्रीर राव गांगा

नरा सूजावत-( राव सूजा का पुत्र, जिसको उसके पिता ने फलोदी जागीर में दी थी।) राठोड़ खींवा ( चेमराज ) पे। इ-करण में राज करता या जहाँ वालनाय जोगी का आश्रम या। वह गढी हो खासी हरभू साँखला मेहराजीत की कन्या का विवाह जेसलमेर के भाटी कलिकर्ण के खाध हुआ था, वह अपने पिता ही के घर रहती थी। उसके एक कन्या नचत्र ( मूल ) में उत्पन्न हुई, ( प्राय: हिंदुओं में इस नचत्र में पैदा होनेवाले वालक को बुरा समभते हैं ) इसिलए इसको वन में फॉक आये। उसी अवसर पर हरभू फत्तोदी गया या, पीछा लै।टते हुए उसने जंगल में वालक के रोने का शब्द सुना श्रीर एक वालक की पड़ा देखकर पूछा यह किसका वालक है, तो यहीं उत्तर मिला कि कोई डाल गया होगा सो रोता है। हरभू उसकी उठाकर घर पर ले आया और धाय ्रखकर भली भाँति उसका पालन-पोषण करने लगा। (उसकी स्त्री ने ) जब उस वालिका का वस पहचाना तो कहा कि इसको क्यों लाये. यह ता बुरे नचन में पैदा हुई है। हरभू ने उत्तर दिया कि नहीं. यह शुभ नचन में जन्मी है। इसका परिवार बढ़ेगा श्रीर यह अपने पिता तथा पित दोनों के क़ल को उज्ज्वल करेगी। नाम उसका लच्मी रक्खा। उन्हों दिनों में हरभू के भी कन्या जन्मी। ये देानी मै।सी भानजियाँ परस्पर क्रोड़ा करती बड़ी हुई तब संबंध की फिकर करने लगे। इरभू ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि वाई लच्मी का नारियल पोहकरण के खींवा राठोड़ की ले जाकर दे था। ब्राह्मण गया छीर कहा कि किलकर्ण भाटी की वेटी छीर हरभू साँकला की दीहिती का नारियल लाया हूँ। खांना वेला—हमने सुना है कि उसके यह बुरे हैं इसिलए यह सगाई में न कहाँगा, यदि हरभूजी की कन्या दें तो व्याह लूँ। तब ब्राह्मण पाछा लेंटा, सारी वात हरभू से कही। हरभू कहने लगा कि भाई जिसके घर वेटी जन्मी वह जन्म हार गया, घब क्या किया जावे। फिर घपनी कन्या का नारियल खोंवा के पास भेज दिया। उसने भी उसे वधा-कर लिया छीर छुम सहूर्त में जान बना विवाह करने छाया। लक्मी का नारियल छीर भी दो तीन जगह भेजा गया, परंतु सबने पीछा फिरा दिया।

राव सांतल जोधपुर में राज करता या छौर सूजा शिकार खेलता फिरता या। एक वार वह गढ़ों के पास आ निकला। तव हरभू ने उसके साथ लक्सी का विवाह कर दिया। उसके दें पुत्र वाया छौर नरा हुए, सांतल के वेटा नहीं था। इसलिए (उसके पीछे) सूजा गदी वेटा छौर लक्सी राजराणी हुई। उसका भाई जैसा राव सूजा के पास याकर रहा, जिसकी संतान जैसा आटी हैं। राव सूजा ने मारवाड़ का अच्छा प्रवंध किया; वाया को वगड़ी छौर नरा को फलोदी जागीर में दी। राणी लक्सी फलोदी में नरा के पास रहती थी। एक दिन वर्षाकाल में घड़ी चार एक रात गये नरा ध्यनी माता के पास भोजन करने आया था, उस वक्त एक दासी ने भरीखे में जाकर देखा छौर वेली—"आज पोइकरण पर खोंवण होती है" (विजली चमकती है)। तव लक्सी ने नि:श्वास छोड़ा। नरा ने पूछा—"माता! तुम्हारे वाया छौर नरा जैसे पुत्र हैं फिर नि:श्वास क्यों डाला"? "रावजी भी आनंद में हैं।" माता बोली "वेटा, सुमसे सत पूछा"। नरा ने ग्रागह किया तो

कहा- ''इस पोहकरणवाले ने क़ुमारेपन में मेरी निंदा की थी"। नरा वेला-"माजी । इसके घर में तुम्हारी मासी है इसलिए मैं क्रुछ नहीं वीलता हूँ. कही तो अभी उसका गढ़ छीन लूँ"। लह्मी ने कहा "वेटा ढील मत कर"। तब नरा ने अपने पुरेहित की कहा कि तू सहायता दे ते। पोहकरण लेऊँ। पुरेाहित ने उसे खीकारा। नरा वोला कि कल मैं तुम्तपर क्रोध करके तुभने बुरा भला कहूँगा, त भी सभी वैसा ही उत्तर देना श्रीर रिसाकर ऊँट पर चढ़ पोह-करण चला जाना। प्रभात हुआ, पुरेाहित आया, तव नरा क्रोध कर उसे कहने लगा-"हरामखार! तु सुके सुँ ह मत दिखा! तू मेरे राज में विरोध फैलाता है, में तुभी नहीं चाहता, जा काला मॅह कर' ! प्रोहित ने भी वैसा ही उत्तर दिया—"नरा! तू किस तरह वोलता है, हाल ता रावजी सलामत हैं, ध्रौर उनके इँवर भी वहुत हैं; तृ किस वाग की मूली हैं"। इतना कह उठा श्रीर चाकर के पास से छागल (पानी भरने की मशक ) ले कीठड़ी में जा ऊँट पर पलागा कस वैठकर चल दिया और यह कहा-''नरा! ग्रव तुभी जो जुहार कहाँ तो ग्रपने वैरी को कहाँ"। चाकरें ने ब्राकर नरा से कहा कि ब्रापकी खासा सवारी के ऊँट पर प्ररोहित ने काठी माँडी है। नरा बोला-" 'उस हरामखोर की जाने दें ! किसी प्रकार वह मेरी निगाह से टलें''। पुरेहित पोहकरण गया। जहाँ उसकी सुसराल थी, वहाँ जाकर वह सदा घर में वैठा रहता वाहर कभी न निकलता था। उसके ससुर तथा साले ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं नरा से लड़कर श्राया हूँ। सुसरालवालों ने राव खींवा से जाकर यह बात कही कि हमारा जमाई नरा से रिसाकर आया है। तब खींवा ने पुरोहित की वुलाया श्रीर नरा से रिसाने का कारण पूछा-कहा, यहाँ

स्राया करा, खर्च लो स्रीर स्नानंद में रहो; यहाँ भी तुम्हारा घर है। पुरोहित बोला—"राजा, खर्च खाते हैं सो स्नाप की का है, हाल तो रावजी विद्यमान हैं उनके कई पुत्र हैं, एक नरा रूठ गया तो क्या हुआ?"।

पुरे। हित जैठ सास में छाया या तब इसली फली हुई घो। जीगी के आश्रम में उसका एक वृत्त था सी राव (खींवा) के पुत्र रोज वहाँ आते और ऊपर चढ़कर फल तीड़ते थे। एक दिन वालनाथ प्राया तो उसे ऐसकर कुँवर उतर गये। जागी ने कोध में जाकर इमली की तो निष्फल कर दिया और कुँवरी की जहा कि "तुमसे गढ जावेगा थ्रीर हमारे चेली से मठ छूटेगा, व घरवारी हो जावेंगे"। इतना फहकर नायजी चलते हुए। कई मनुष्यों ने उनको रोका परंत पीछे न फिरे। राव खींवा की ठक्कराणा ई'दी वालनाथ की परस सक्त थी। पहले नाथजी के वाल भेजकर फिर श्राप भोजन किया करती थी। उस दिन ठक्कराणी का मनुष्य भोजन लेकर गया ते। किसी ने कहा कि नाथजो ते। ग्राज चले गये। पूछा-न्यों ? उत्तर दिया कि कुँवरों ने कप्ट पहुँचाया श्रीर जाते हुए ऐसा ऐसा कह गये हैं। यह समाचार सुनते ही ईदी भीजन पर से एठ खड़ो हुई श्रीर नंगे पाँव भागी गई। खात कीस पर जाकर देखा कि जाल के वृत्त के नीचे नाथजी सीये तुए हैं। वह पहुँच-कर पगचंपो करने बैठ गई। नाय जी की प्रांख खुली, इसे देखकर पूछा ''माता तू क्यों आई ? मेरा वचन फिरने का नहीं''। ईदी पेली, तो हमारी क्या गति होगी ? नाथजी ने कहा "तेरे पुत्र होगा, वड़ा बीर, उसका नाम लूँका देना । वह स्नात वरस का होगा तव धरती पीछी आवेगी, परंतु इस जाल तक । अद में दूसरी तरफ़ जाऊँगा"। ई दो पीछी घर आई।

एक दिन राव खींवा वहेरीं की देखने के वास्ते श्रीगरास गाँव को जाता था। पुरे।हित को कहा कि तुम भी चलो। वह बोला-हम त्राह्मणों का वहाँ क्या काम है ? राव तेा ८० सवार साथ ले चढ़ गया, और गढ़ का द्वारपाल हाथ में कटार लिये खड़ा था। पुरो-हित ने उससे पूछा कि कहाँ जाते हो ? पौलिया वाला कि यह कटार किसी की देने जाता हूँ कि सुघरा लावे। पुरोहित ने कहा--''जी मुक्ते दो, में सुधरा लाऊँ"। दर्वान—''नहीं महाराज, आपको सुधराने के लिए क्या हूँ"? पुरे हित-कीई भय नहीं, चाकर ले चलेगा। ऐसा कह कटार लिया, कॅंट मॅगा उस पर रजाई पटक चाकर को तो वहीं छोडा धीर ग्राप चढकर देहरे के मार्ग से पला। ग्रागे एक पद्योवाल ब्राह्मण मिला उससे कहा--रे! वित्त ले जाते हैं वाहर कर । ब्राह्मण पुकार चठा, राव नरा ऊँटों पर शख्नवं साथ लिये तयार खडा ही या । पाँच सौ सवारों से छागे वढ़ा ते। सार्ग में पुरे।हित को देखा कि कँट की खींचता चला आता है। राना सोहड़ ने कहा कि जाहाण ज्याता है कुछ बात न होवे, बाहर का मामला है। राव नरा बेाला ''में इन्छ नहीं कह सकता, चले आश्री"। वह त्राह्मण भी साय हो लिया। रागा ने फिर कहा कि नती कोई खेाज नजर आते हें छीर न कोई धसका (बैठाने का स्थान ) दिखता है, अपने जावेंगे कहाँ १ नरा ने उत्तर दिया कि ''पोहकरण लेंगे"। राणा कहता है— तव तो कोड़ीधज वोड़े का मुँह कूटो ! घोड़े ने नथने फटकारे, जिनका शब्द गाँव छोगरास में कदडू पहाड़ी तक सुनाई दिया। राव खींवा कोली (वस्तुविशोष) हाथ में लिये न्याल (खुली कीठडी ) में वैठा छांट ( मुँह धीना ) डालता हुम्रा वील उठा ''कोड़ीधज घोड़े के फरड़ेक'' (नथनी का शब्द ) सुनने में छाते हैं, गढ़ भी सूना है। वह वमनिया भी पाँच छ: महीने से आकर ठहरा हुआ है, कुछ उपद्रव सा नजर आता है। खबर के वास्ते पाँच छ: सवार भेजे जा पहाड़ी पर जाकर खड़े रहे। इतने में नरा का साथ प्रान पहुँचा। सवारों ने पूछा कि कीन ठाकुर है ! कहा-"नरा वीकावत का साथ है, अमरकोट व्याहने के वास्ते जाता है"। सवारों ने कहा कि कोड़ोधज घोड़ा ते। नरा सृजावत के पास है। किसी ने उत्तर दे दिया कि इमारा घोड़ा वीमार या सो इसको साँग लाये हैं। फिर पृछा कि इतने ऊँटो पर शस्त्र क्यों लदे हैं ? ''कहा—हमारे वैर भाव है, श्रीर राजाओं के साथ श्रख शख होने ही चाहिएँ।" उन सवारों ने राव खींवा से जाकर कहा कि कुछ दाल में काला है। संघ चला जाता है, सब केसरिया किये हैं, सिर पर सेहरा वँघा है धीर खम्मायच राग गाया जाता है। इतने में नरा पोहकरण जा पहुँचा। पुरेाहित ने आगे बढ़कर पोलिये की पुकारा कि भाट आ अपनी कटार ते! वह जागकर आँखें मलता हुआ थ्राया. खिड़की खोली थ्रीर कहा--''लाओ दे दे।'' । पुरे।हित ने कहा ''यह ले भाई, हमारे कीन हाघ लगावे"? ज्योंही द्वारपाल ने कटार लेने की हाथ वाहर निकाला कि नरा ने वर्छी मारी जे। पीठ में जाती निकली। वह तो पृथ्वी पर गिरा धौर नरा भीतर घुस पड़ा तथा नगर में अपनी आण दोहाई फिरा दी। खींवा ने खबर की सवार भेजवाया। उसने पीछा त्राक्तर कहा कि नरा सूजावत ने पेाइकरण लिया और वहाँ उसकी दुहाई फिर गई है।

(निराश हुआ) खोंवा पेहिकरण से तीन चार कीस वाजू में होकर निकता। आर्ग में एक गड़िरया मिला जो एक सिसकते हुए वक्तरे की कंधे पर लादे चला आता है। उसने आकर खींवा की वह वकरा दिया। खींवा ने वावा से पूछा कि यह क्या वात कहता है! वावा वीला—खींवा! आंप जितने कीस जाकर इस वक्तरे की खार्ये उतनं वर्षों में नरा की मारेंगे, खींवा ने पाँच छक्कड़ (३० पैसे) देकर उससे वकरा लिया। गड़िरये ने पैसे लेने से इच्कार किया तो कहा कि ले ले! हमारे यह शक्कन की बात है। फिर १२ कीस मिश्रीयाये (गाँव) जाकर वकरा खाया। जव नरा ने गढ़ में प्रवेश किया तो खींवा की छी ने कहा—''वेटा हमको क्यों निकालता है १ हम तो कैर काँटा खाते हुए बैठे थे''। नरा बोला—''नानीजी! तुम कैर काँटे खाओ, हम वहाँ गेहूँ खावेंगे''। ऐसा कह राजलोक की बाहर निकाला। वे बाहड़मेर जाकर वसे श्रीर वहाँ से दीड़ धूप करने लगे। नरा ने पोहकरण की भूमि श्रावाद की श्रीर सांतलमेर का गढ़ बनवाया।

जन (खींना का पुत्र) लूँका नारह वर्ष का हुमा तब रान खींना, चाचा नरजांग लूँका सुन मिलकर चले और उन्होंने पेहिकरण के पशु छीन लिये। रान नरा छुड़ाने को चढ़ा, लड़ाई हुई। नरा ने लूँका के पीछे घोड़ा दिया और उसे जा लिया। तन उसने चलते चलते ही तलनार का एक हाथ ऐसा किया कि सिर तन से जुदा हो गया और नरा का घोड़ा घड़ को लिये ही २०० कदम तक चला गया। नरा की मारकर खींना झादि गाँव भिणीयाणे में ठहरे और नरा के साथी पोहकरण आये। हकीकत कही तो नरा की खियाँ सती होने की निकलीं। देखें तो पित के घड़ पर मस्तक नहीं है। पोहकरणों के पास मस्तक मेंगनाया। उन्होंने कहा—हम तो मस्तक नहीं लाये, नहीं दो सी कदम पर गाड़ो में सिर पड़ा हुआ है सो मेंगना लो। नहीं एक कैर एक गागवण और एक और वृत्त था जिनमें पड़े हुए नरा के मस्तक की लाये। उसे गोद में रख खियों ने सत किया। तरा के पीछे उसका पुत्र गोयंद टीके वैठा। नित लड़ाइयाँ होने लगीं। धरती वसने न पाने। तन रान सूजा ने गोय ए और खींना दोनों की

बुलाकर उन्हें झाधा-आध सूमि वाँट दी छोर जहाँ नरा दा मस्तक पड़ा था वहीं सीमा वाँधी जो झाज तक चली जाती है। सं० १५५१ चैत्र विद ५ की नरा मारा गया। गोयंद के पुत्र जैतनाल छोर हमीर थे, झाधी फलोदी हमीर की मिली छोर जैतनाल के सांतलमेर रहा। छछ झर्से पीछे राव मालदेव ने दोनों के ठिकाने छीन लिये।

राव गांगा वीरसदेवीत-कितनेश वड़े ठाक़र जोधपुर प्राये। उनमें से कितनेक तो मुँइता रायसल के यहाँ ठहरे श्रीर सर्दार दरीसाने था बेठे। इतने में वर्षा था गई। तब उन ठाक़ुरों ने वीरमदेव की नाता सीसीदणी को कहलाया कि वरसात से वहाँ रुक गये हैं सो भोज-राणो ने उत्तर भेजा कि चकमें नादि का प्रवंध करा दीजिये। श्रीदृकर हेरे पधारो, यहाँ भ्रापको कौन जिमानेगा। फिर ठाकुरी ने गांगा की नाता के पास खबर भेजी, ते। उसने कहलाया कि ''ग्राप दरीलाने ठहरें, त्रापको सेवा की जावेगी।'' भलो भाँति रसोई वनवाकर उनको जिमाया, ठाकुर वहुत प्रसन्त हुए। उसने अपनी धाय को भेजकर पुछवाया भी कि छीर जो कुछ चाहिए से। पहुँचाया जावे। ठाञ्चरों ने कहलाया कि सर्व आनंद है श्रीर साथ ही यह भी संदेश भेजा कि छापके कुँदर गांगा को जोधपुर की मुवारक-बादी देते हैं। राणी ने आशिप भेजी और कहलाया कि "जोधपुर मैंने पाया, तुम्हारे ही हाथ है"। राव सूजा का देहांत तुझा झीर टोका हेने का समय घाया तब इन ठाकुरों ने गांगा को तिलक दिया छीर बीरसदेव की गढ़ से नीचे उतारा। उतरते हुए मार्ग में राय-मल सुँहता मिला । उसने कहा कि यह तो पाटवी छुँवर है, इसको गढ से क्यों उतारते हो ? उसकी पीछा ले गया, तब सब सदीरों ने मिलकर उसको सोजत दो। वीरमदेव पागल हो गया। मुँहता रायमल उसका काम सँभालता या श्रीर वह दिन भर पलँग पर वैठा रहता

था। राव गांगा सोजत पटे का एक गाँव लूटता ते। रायमल जोध-ं पुर के दो गाँव लूट लेता था। इस तरह दोने शिक्षां में विरोध चलता रहा। जैतां जोधपुर का धीर कूँपा सोजत का चाकर था (ये दोनों भाई राव रणमल के पुत्र थे)। जैता की वसी वगड़ी राव वीरमदेव के विभाग में छाई थी। वीस हजार का पटा था। जैता की वीरमदेव ने अपनी सेना का सेनापित वनाया और बगड़ी उसके बहाल रक्सी। वह भी सोजत का हितैच्छु था। गांगा ने उसको कहा कि तुम वगड़ी छोड़कर बीलाड़े आ रही। तब उसने बगड़ी में अपने धायभाई रेडा की पत्र लिखा कि अपनी वसी वीलाड़े ले जाना। धायभाई ने सोचा कि जो वीरमदेव वगड़ी नहां छुड़ाता है तो फिर हम क्यों छोड़े और वहीं बना रहा। बीरम ग्रें।र गांगा के सेनिकों ने युद्ध हुन्ना, राव वीरम की जीत हुई ग्रीर राव गांगा के सैनिक भाग निकले। गांगा ने पूछा कि इसका क्या कारम कि मेरे लोग हार गये। किसी ने कहा कि जब तक जैता के बगई। है तब तक तुम नहीं जीत सकते। राव ने जैता की बुलाकर उपालंख दिया, तब उसने फिर रेडा धायभाई की लिखा कि तूने मुक्तको रावजी के पास से उपालंभ दिलवाया, अब वगड़ी की रखना। रेडा ने विचारा कि रायमल की मारूँ तो ठीक हो। इस इरादे से वह सोजत गया, रायमल से मिला, वह वस्त पहनकर दर्वार में जाता था। रेडा की भी कहा कि चली मुजरे की चलें। उसको साथ लिये राणोजी के मुजरे की गया। राणोजी ने पृछा--''वीर! यह कीन है ?'' कहा जैताजी का घायभाई, तब पावां लगाया। पोछा लीटते वक्त राग्रो ने रायमल की कहा कि ''बीर! इसकी दृष्टि मुक्ते बुरी दीखती है, तू इसका विश्वास न करना"। रायमल वीला कि यह ते। अपना ही आदमी है तो भी सीसोइगो ने यही कहा कि

वैधवाये। राव वीरम वीला—"हरदास, तूने मेरा घोड़ा खो दिया।"
हरदाम ने उत्तर दिया कि "जो मेरे रहते घोड़ा गया हो तो मुक्ते छपा— लंग हो"। (इस पर प्रप्रसन्न होकर) हरदास वीरमहेव की छोड़- कर नागर में सरखेलखाँ के पास जा रहा। वीरम हिमात भाई गोखा सुजावत साजत श्राया श्रीर सीसोदणी से मिलकर कहा कि मुक्ते तुम श्रपने में शामिल कर लो। सीसोदणी ने रायमल से पृद्धा, उसने हंकार कर दिया, परंतु सीसोदणी ने रायमल ने विचारा कि श्रव यहाँ रहने का धर्म नहीं है, राव गांगा की कहलाश कि "एव हम श्रावो तो हुंडो सिकरेगी, सृजा के पास धरती न जावेगी। में काम श्राकेगा, धरती हमको दूँगा।" तव राव गांगा श्रीर खुँचर मालदेव दोनों कटक जोड सोजत श्राये। राव बोरम दूधा के पलँग की प्रदक्ति वर वाहर निकता श्रीर श्रपना साथ इकहा कर मुकावले की चला। स्व लड़ाई की, रायमल ज्भता हुश्रा मारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा हमा सारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा हमा सारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा हमा सारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा हमा सारा गया श्रीर सोजत पर राव गांगा का श्रवा हो गया।

### नवाँ प्रकरण

## हरदास जहड़ की दूसरी वार्ता

हरदास ऊहड मोकलीत के २७ गाँव सहित कीढणा पट्टे में था। वह नज़ड चाकरी (प्रति वर्ष राज्य में नियत परिमाण का ई धन पहुँचाना) नहीं करता, केवल आकर मुगरा कर जाता था, इस्रालप क्रॅंबर मालदेव उससे अप्रसन्न रहता था। उसने कीढणा भाँण की दिया। हरदास ऐसा वैसा सतुष्य न या कि उसके सन्मुख यह वात करने का किसी का हियात पड़े। चाकरी भाँग करता श्रीर पट्टा हरदास खाता था। इस तरह तीन वर्ष वीत गये। आँग और हरदास के कामदारों में परस्पर भगडा है। गया, हरदास ने यह बाद सुनी श्रीर पूछा कि क्या मामला है ? तब उत्तर दिया कि पट्टा तुमसे उतर गया है। वह बोला कि पट्टा उतर जाने पीछे गाँव में रहकर मैंने अन्न-जल लिया सी बुरा किया: फिर छोड़कर सीजत में वीरमदेव की पास चला गया। वहाँ जब घोड़े की वास्ते कहा-सुनी हुई तो वहाँ से भी छोड़ी श्रीर नागार की चला,। उस वक्त शेखा सूजावत पोपाड़ में रहता था। उसने आकर उसकी मार्ग में रोका धीर कहा कि क्या मारवाड़ में कोई ऐसा राजपूत नहां है जो हरदास के घावें की मरहम पट्टों कर सके। हरदास वाला-शेला! सुफको समफकर रखना, जो तू राव गांगा से लड़ने में समर्थ हो तो सुभी ढावना। शेखा ने कहा कि तम खुशी से रही। वह वहाँ ठहर गया। अन शेला और हरदास रात-रात भर महल में बैठे सलाइ करें थ्रीर शेखा की ठक्करानियाँ रात भर वैठी ठंडे मरें। एक

दिन उन्होंने अपना दुखड़ा सास के धारो जाकर रोया, कि हम ते। टंडे सरती वैठी रहें और हुम्हारा वेटा रातें। हरदास के साथ सलाह किया करें। सास वोली कि आज हरदास पीछा जावे तब सुभे खबर दंता। वह पिछली रात को लीटा, रोखा की नाता सार्ग में राय धाँगन में खड़ी थी। हरदास ने उसे देखकर मुजरा किया। इसने कहा 'वेटा हरदास! कहीं रोखा की माता की टपरी को सत खजाड़ देना।' हरदास ने उत्तर दिया ''माजी! पहले हरदास की माता की टपरी को सत खजाड़ देना।' हरदास ने उत्तर दिया ''माजी! पहले हरदास की माता की टपरी उठेगी, उसके पोछे रोखा की मा का टापरा उजड़ेगा। विना टापरा उजड़े जोधपुर आने का नहीं। या ते। टापरा उजड़े या जोधपुर आवे।''

राव गांगा को भले आदमी शोखा को पास आये छीर कहा कि जितनी धरती में करड़ ( घास विशेष ) हो वह तुम्हारी छीर जितनों में भुरट पैदा हों वह हमारी रहें। तब शोखा ने कहा कि हरदास धरती वाँट हो, वात तो ठीक है, परंतु हरदास ने यह बात न मानी। उस वक्त जगगा आसिया ने यह दोहा कहा—

#### दोहा

"जहड़ मन आणे नहीं कहे वचन हरदास। का सेखा सिगला लहै का गांगे सब बास ॥"

हरदास वेाला—''ऊहड़ से यह नहीं हो सकता। या तो सब श्रांस शेखा ही के रहे या गांगा के। एक जोधपुर के दो भाग कैसे करें? एक पहाड़ी है जिसे वर्छी में पिरोक्तर में तुमकी ला दूँगा।" थले छादमी पीछे लीट गये श्रीर कहा—वह तो यह वात नहीं स्रामता, लड़ाई करेगा। राव गांगा ने सेना एकत्रित की, वीकानेर से राव जैतसिंह को भी बुलाया; श्रीर शेखा तथा हरदास नागेर में स्रारखेलखाँ के पास सहायता की गये। कहा, हम तुभकी श्रीर दै। लतखान को (वेटी) व्याह देंगे, हमारी मदद कर। शेखा वाला ''रे इरदास! वेटियाँ किसकी देगा ?'' उसने उत्तर दिया ''कहाँ की वेटियाँ, तलवारों की सिर पर फोंक उड़ेगी, यदि जीते रहे ते। वहत से रिणमल (राव रणमल के वंशज) हैं, जिनकी दो लडकियाँ दे देंगे छी।र जो मारे गये ते कौन व्याहे श्रीर किसकी बात।" दीलतखान की लिये शेखा वेराही गाँव में ग्रा उतरा श्रीर राव गांगा ने धांधाणी में ग्राकर डेरा डाला। दोनां को वीच दो कीस का अंतर था। राव गांगा ने शेखा को फिर कहलाया कि जहाँ प्रभी छाप ठहरे हैं वही अपनी सीमा रहे, त्राप काका हैं, पूज्य हैं, परंतु उसने एक न सानी। यही उत्तर दिया कि "काका के बैठे जब तक अतीजा राज करे तब तक मुक्ते नींद आने की नहीं। मैंने खेत बुहारने की सेवकाई की है, अब अपना युद्ध ही हो।" तव तो गांगा ने भी साफ कह दिया कि "बहुत प्रच्छा, कल युद्ध करेंगे।" गांगा के ज्योतिपी ने कहा "राज ! कल ते। अपने योगिनी सन्मुख की है धीर विरोधी के पोठ की।" राव गांगा ने राव जैतसी की पुछवाया कि कल तो योगिनी सम्मुख वतलाते हैं। जैतसी ने उत्तर भेजा कि युद्ध करना ते। अपने हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। इतने में चारण खेमा कन्हैया बाला "जामनी किस पर सवार है ?'' कहा, सिंह पर। उसने कहा "यह तो सव बाह्यणी की भुलावा देने की वातें हैं, जागनी का वाइन ता धीर ही होता है।" त्राह्मण वेला "काग पर सवार है।" तव चारण ने कहा कि "काग तो तीरों से भाग जाता है, इसलिए शेखा भी गांगा के दे। ही तीरों से भाग जावेगा।" प्रभात हुछा, सरखेलखाँ के एक हाथी था, नाम उसका दर्याजोई। उसके दोनों तरफ चालीस चालीस हाथी पाखरें पड़े हुए रक्खे और उसकी भी लीहे से गुर्क कर दिया श्रीर फीज के मुँह पर उसकी रक्खा। राव गांगा मुकावले पर आया,

तव दै। तत्वान वे ता ''रोखाजी तुम ते। कहते थे वे भाग जावेंगे"। शेखा ने कहा ''खाँ साहब! जोधपुर है, यूँही तो कैसे भाग जावें।'' तव तो वह चसका. जाना कि चूक न हो। इसी वक्त राव गांगा ने ललकारा "खान! कह तो तेरे तीर साहँ छीर कह ता महावत के।" द्वाची झाने बढ़ा, तब सहाबत की तीर सारकर गिराया। वृसरा तीर हाथी के लगा और वह भागा। दैालतखाँ ने भी पीठ दिखाई। तव तो शेख ७०० सवारी सहित घोड़ी से उतरकर रणखेत से पड़ा। वह ती सागना जानता ही न था। सबके सब मारे गये, शेखा भीर हर-दास इपने अपने वेटों सहित काम आये, तुर्क भागे। राव गांगा ने देखा कि शेखा घायल खेत में पड़ा है तब एससे पूछा "शेखाजी धरती किसकी ?" राव जैतसी ने उसपर छत्र कराया, जल पिलाया, प्रमल खिलाया, तव शेखा ने घांख खोलकर पृद्धा "तू कीन है ?" कहा "राव जैतसी"। शेखा ने कहा-"रावजी! हमने तुम्हारा क्या विगाड़ा था ? इस तो काका भतीजा धरती को वास्ते लड़ते थे, अव जो मेरी गति हुई है वैसी ही तुन्हारी भी होगी।" इतना कहते ही शेखा को प्राण मक्त हए। खान के हाथियों में से अच्छे अच्छे तो कुँवर मालदेव ने ले लिये श्रीर खासा सवारी का वड़ा हाथी भागकर सेड़ते गया, उसे सेड़तियों ने वाँध रक्खा। उसकी लिए मालदेव श्रीर सेंडतियों में विरोध पड़ा। (सं० १५१५ में वीरसिंह जोधावत ने सेड़ता वसाया और सं० १६११ में राव मालदेव ने मेड़ता लिया ) दै। लतलान भागा जिसकी साची की घूमर —

''वीवी पूछें र दोलतिया ते हाथी कथा किया रूड़ा रूड़ा रावै लिया पाडा पाछा दिया।''

''बीबी पूछें रे दोलतिया ते मीयां केथा किया ऊँचै मगरे धार खणाई सो बाथे वाथे दिया।''

मेडतिये (राठै।डों ) ने उस हाथी के घावों की वँधवाया. श्रीर ~ उसकी भीतर ले जाने लगे परंत पोल छोटी सी हाथी जा सकी महीं तव दर्वाजे की तुडवाकर ग्रंदर ले गये। शक्कनियों ने कहा कि यह काम बुरा किया कि दर्वाजा तुडवाया। वीले अव क्या है, जो होना या सो हुआ। राव गांगा ख्रीर कुँवर मालदेव ने सुना कि हांथी वीरमदेव के पास मेड्ते गया ते। उसकी मालदेव ने पीछा मँगवाया, कहलाया-- ''यह हाथी हमारा है, हमने लड़ाई करके लिया है सो भेज दे। " परंतु मेड़तियों ने दिया नहीं। वीरम-हैव ने समभाया भी कि दे देना चाहिए, परंतु वे बोले कि कुँवरजी हमारे यहाँ पाहने आवें तो उनकी मेहमानदारी करके हाथी देंगे। मालदेव धाया. गीठ तैयार हुई, कहा अरोगिये। हाथी भी धाता ही है। क्रॉवर ने कहा कि पहले हाथी लेकर पीछे जीमेंगे। रायमल द्दावत ने कहा-"क्वॅंबरजी! ऐसे ही हठीले वालक हमारे भी हैं सो हाथी नहीं दे सकते: आप पधारो !' मालदेव ने कोध में छाकर कहा कि "हाथी ता नहीं देते हो परंतु मेड्ते के स्थान पर मूलियाँ व्यवाऊँ तो मेरा नाम मालदेव जानना।" इतना कहकर चला श्रीर जोधपुर श्राया। जब वह बात राव गांगा नं सुनी तो वीरमदेव की कहलाया कि "तुमने यह क्या किया। जब तक में बैठा हूँ तब तक तो तुम मेरे ईश्वर हो. परंतु जिस दिन मैंने प्रांख बंद की कि मालदेव तुमकी दुख देगा. इसलिए वह हाथी उसको दे देना ही उचित है ।" तब बीरमदेव ने देा घे।डे ते। राव गांगा के वास्ते श्रीर हाथी सालदेव के पास भेजा। मार्ग में हाथी के घाव फटे श्रीर पोपाड में मर गया। घोड़े ले जाकर नजर किये थ्रीर छाथी मर जाने के समाचार कह सुनाये। राव गांगा बोला कि हमारी धरती में श्राकर मरा से। हमारे पहुँच गया।

सालदेव ने कहा ''श्रापके श्रा गया, मेरे नहीं श्राया, जब ले सक्रॅगा ले लॅंगा'ः।

एक वर्ष वीता कि राव गांगा ते स्वर्ग की सिधाया ( राव गांगा की क्वॉबर मालदेव ने राज्य के लीख से करोखे से नीचे गिराकर सार डाला था), मालदेव गही वैठा श्रीर वीरसदेव से कगड़ा चलाया। इनकी सास खाने देवे नहीं; श्रीर कहै, मेड़ता छोड़ी। श्रजनेर जा रही। श्रजमेर में पँवारी का राज था, वीरम ने उन्हें सारकर श्रजमेर लिया श्रीर वहाँ जा रहा।

अ अजमेर का नगर सं० १५०० वि० से सं० १४१२ वि० तक मेवाड़ के महाराणा कुंभकर्ण के अधिकार में था, फिर सालवे के खुलतान महमूद खिलजी ने सं० १४१२ में लिया। सं० १४८६ के लगभग गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने उस पर अधिकार जमाया। शेरशाह सूर के अहद में राव मालदेव ने अजमेर लिया, पर तु थोड़े ही असे पीछे, सं० १६१६ वि० में, वह नगर वादशाह अकवर के अधिकार में आया। शायद पटान बादशाहों या जोधपुर की तरफ से श्रीनगर के पैवार वहाँ शासक रहे हों।

## दसवाँ प्रकरण

## राव मालदेव

राव मालदेव-( जब वीरमदेव ने ध्रजमेर लिया ता) राव सहसमल पॅवार भागकर राव माल देव के पास गया। उसने पाँच गाँवों सहित रेवाँ उसे जागीर में दी। एक दिन रायसल ने आना-सागर पर गोठ की छीर खबकी बुलाया। खेमा मुँहता की उसने कहा कि गीठ जीमने जाते हैं तुम राव (वीरम) की बिठली ( अज-मेर के तारागढ का प्राचीन नाम ) मत प्राने देना। जब बिठली चढ़ेगा तब रेयाँ की पहाड़ी देखेगा, श्रीर उस वक्त सहसा की याद उसे आवेगी तो वह कहेगा कि इसकी सारे विना जल न पीऊँगा। ऐसा कहकर रायसल ता गाठ जीमने गया. श्रीर (बीरम ने ) खेमा में हता की कहा कि आप भी मिठाई मँगवाकर विठली पर जाकर खावें। खेमा नं बहुत सा बरजा पर न माना श्रीर गढ़ पर जा चढ़ा श्रीर सारवाड की तरफ देखकर कहा कि "यह रेयाँ की पहाड़ी ही न हो, यह तो निकट ही है। इस सहसा को न मारूँ तो मेरा नाम ( वीरम ) नहीं।" संध्या की रायसल पीछा श्राया। मुँहता ने उससे कह दिया कि मैंने ते। वहत मना किया परंतु राव ने एक न सुनी।

राव मालदेव नागोर में रहता था। वह कहा करता कि ''वीरम-देव मेरी छाती में खटकता है।'' उस वक्त नागोर के थाणे में दस हज़ार घोड़े थे। जैता, कूँपा, अखैराज सोनगिरा, छौर बीदा भारमलीत ये ठाकुर जाकर रेयाँ में उतरे। उनकी मालदेव ने छाज्ञा. दी कि अजमेर जाकर वोरमदेव की वहाँ से निकाल दे। वे राते! रात बीरम पर चढ़कर आये। वह भी तैयार ही था, लड़ाई हुई, बोरस का बहुत ला लाध सारा गया। तीन घेड़ि उसके नीचे कट गये। चोड़े पर चढ़े हुए उसने दुश्मनों के दस वर्छे छीनकर वाग को लाघ पकड़ रक्खे। सस्तक पर घातों की चैंकि की पड़ने से उनमें से बहते हुए रक्त का प्रवाह डाढ़ी पर उतर रहा है, युद्र से तुप्त हुई दे।नां सेनाएँ विलग विलग खड़ी हुई हैं, जिनमें घायल वीरम अपने योद्धाओं की बल विधा रहा है। इतने में पंचायण आया थीर कहा-"रे। प्राज जैसा ग्रवसर वीरम को मारने का फिर क्षव मिलेगा।" सर्दारें ने कहा-"अजी! हमने ती ऊपर आई हुई बहा दी एक बार बड़ी कठिनाई के साथ टाला, प्रव हमारे किये तो वीरस मरें नहीं. यदि तुम सार सकी तो वह वोरम।" तब तीस सवार साथ लिये पंचायण आगे बढा और वीरम की ललकारा। पंचायम की देखंकर यह बीला-" अरे पंचायम ! तू है क्या, आव! प्राव ! ठोक प्राया: परंतु तेरं जैसे छोकरे सारवाड़ में बहुतेरे हैं ! कीत है जो बीरा की पीठ पर घाव कर सके।" यह वचन सनकर पंचायण जहाँ का तहाँ वाग थाम खडा रह गया। वीरम वाला-"जा ऐसा हो तो वहाँ खड़े ही की मारूँ, परंतु जा! चता जा! छोडता हैं।" उसने भी वाग फेर ली। कुँपा ने कहा "वीरम इस प्रकार सहज में मरनेवाला नहीं है।" फिर ये तो नागार आये श्रीर वीरमदेव व्यपने घायलों को उठवाकर ध्रजमेर गया। राव मालदेव को रायसल का वडा भय रहता और सदा उससे चमकता रहता था। किसी ने तो कहा कि रायसल मारा गया, किसी ने कहा "नहीं, जीता है" तव सालदेव ने अपने पुराहित मूला की भेजा कि सही खबर लावे। वह आकर वीरमदेव से मिला श्रीर कहने लगा कि यह धरती तुम्हारे रहै नहीं, वृथा रायसल को मरवाया। वीरम बीला "ठहरी !" रायसल के घाव लगे थे, ऐसा कारी घाव कोई न था, इसलिए उसे कहलाया कि तू तकिया लगाकर वैठना, इस मुला की तेरे पास भेजते हैं। साधारण पुराहित की कहा जाश्री, रायसल से मिली। इतने में तो घोड़े पर काठी रख हियार वाँध, सवार होकर रायसल स्वयं वहाँ आ खड़ा हुआ। पुरेाहित उसे देख पीछा लीटा और मालदेव की कहा कि रायसल मरा नहीं है वह तो घोड़े पर चढा फिरता है। रायसल पीछा श्राया तन उसके बाव फट गये. श्रीर वह मर गया। जब यह खबर राव मालदेव की हुई तो उसने फिर फीज भेजी श्रीर वीरम की अजमेर से निकाल दिया। वह कछवाहा रायसल शेखावत के पास गया। उसने वारह मास तक वीरम की वडे ष्रादर सत्कार के साथ प्रपने पास रक्खा। वहाँ से चलकर वीरम ने वाली वणहटा श्रीर वरवाडा लिया श्रीर वहाँ रहने लगा। मालदेव ने फिर इस पर फीज भेजी जो मीजाबाद छाई. तब उसने कहा कि "श्रवकी बार मैं काम शाऊँगा बहुत क्या अब बचने का नहीं।" खेमा मुँहता ने कहा—"अजी खेत की ठीर ता निश्चित करो।" दोनों सबार होकर चले। मुँहता आगे वढ़ा हुआ चला गया, कहा "जो मरना ही है तो मेड़ते ही में लड़ाई कर न मरें, पराई धरती में क्यों मरें ?" खेमा ने वीरमदेव की ली जाकर मलार हो की मसलमान थानेदार से मिलाया श्रीर उसके द्वारा राण्यंभार की किलेदार से मिले। किलेदार वीरम को पादशाह ( शेरशाह सूर ) के इज़र ले गया। पादशाह भी उसके साथ सेहरवानी से पेश आया। फिर सर पादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाया। राव भी अस्सी हुज़ार सवार लेकर अजमेर मुकावले को आया। वहाँ बीरम ने एक तर्कींव की-कुँपा के डेरे पर वीस हजार रुपये भिजवाये श्रीह

कहलाया हमें कन्वल मेंगवा देना; श्रीर वोस ही हजार जैता के पास भेजकर कहा, सिराही की तलवारें भिजवा येना, फिर राव मालदेव को सूचना दी कि जैता खीर कूँपा पादशाह से मिल तये हैं, वे द्वमको पकड्वर इज्र में भेज देंगे। इसका प्रमाण यह है कि उनके हैरे पर जनाये कपयों की येलियाँ भरी देखा ती जान लंगा कि उन्होंने सन्हाय प्रमाया है। इतने में जलाल जलूका ने कहा "इज-रत सहामत । एक याद्धा उसकी तरफ का बुलाया जावे, पादशाइ की तरफ से में जाऊँगा, इसी पर हार जीत रक्खी जाने।" पादराह ने बीरम की पूछा कि क्या तू इसमें सहसत है ? उत्तर दिया कि इजरत! पहले पठान की मैं देख लूँ। जब पठान आया तो दंखकर कहा कि ऐसे ही दे। खादमी खेर ही पर्वात् हमारे तीन हीं, खेर वह वीरा भारमलात का श्रेजेगा जा इन तीनी की मारकर इनकी शह लं प्रळूता चला जावेगा, अतएव ऐसा करना ते। उदित नहीं। राव मालदेव की मन में बीरम के वाक्यों ने शङ्का उत्पन्न कर दी थी। उसने खबर कराई कि रूपये की वात लघ है या नहीं। जब अपने डमराव के डेरों में घेलियाँ पाई तो सन में भय उत्पन्न ही गया।

संध्या का समय है, जैता कूँपा श्रीर असेराज सेानगरा कूँपा के तंतृ में वैठे हैं। वहाँ राव ने श्राकर इनको ये समाचार कहे। वे वे ले, हम श्रापको जोधपुर पहुँचा देंगे। तब राव सुखपाल में वैठकर चला। सेमा के हाथ पर राव का हाथ था। जैतसी उदावत ने कहा ''सेमाजी! जोधपुर श्रीर समेल के वीच में बावड़ियाँ वहुत हैं, इतनी गैं वें वहां मिलेंगी'' तब सेमा हाथ करककर पोछा श्राया। प्रभात युद्ध हुआ, बहुत से श्रादमी मारे गयं; सूर पादशाह ४ मास तक जोधपुर में रहा। मालदेव ने जब में इते के बंवृत काटे थे तब बीरम ने कहा था कि मैं जोधपुर के श्राम काटूँगा। राव मालदेव धुवरोट

के पहाड़ों में जा रहा। जोधपुर में (आटो) ति तोकसी वरजांगीत कि ते-, दार था। वह पादशाह से लड़कर अपने ३०० राजपृतों सहित काम प्राया। जब वीरम वहाँ के प्राम कटवाने लगा तो लोगों ने कहा कि यह तुमको डिचत नहीं, तब उसने एक डाली काट ली। पादशाह. इरमाड़े में थाना रखकर दिल्लो चत्ना गया। चीरमदेव दूदावत ग्रीर द्रोबपुर का राव कल्याग्रामल दोनी चढ़कर घुवराट के पहाड़ी में पहुँचे श्रीर वहाँ राव मालदेव की वसी की कैद कर हरमाडे लाये। मार्ग में किसी बुढ़िया ने पूछा कि यह कैं।न है ? कहा-फल्याण-पुर का खामी। वृद्धिया बोली-"मेरे दादा श्रीर काका के आद-मियों को वँधुवा कर अच्छा चला, सिर पर थाडणी श्रीड ले !" ये वचन कल्याणमल ने सुने, वहां शपथ लो कि वेंधुओं की छुड़ाकर प्रन्न जल लूँगा। वीरम वीला, जी! ये ती अपने शत्र हैं श्रीर जो तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक सातवें दिन कल्याम को द्व पिज्ञाया फ्रीर कहा व्युक्तों के वाबत मैं पठास की जाकर कहता हूँ। इस पर कल्याणमल ने, जो शक्जन जानता था. उत्तर दिया कि तुम पठागा की सत कही। फल प्रसात ही राव सालदेव की फीज आवेगी, सब वॅधुवे छूट जावेंगे, जिनकी आई है वे सरेंगे. श्रीर पठान भाग जावेंगे। वारम ने उसकी भोजन करने की कहा परंत उसने यही जवाद दिया कि अब में भी काम ही आकॅगा। प्रभात हुआ. राव माल्देव की सेना थाने पर चढ़ दौड़ो। पठान तो भाग गये थ्रीर ं कल्याणमल मुकाबले पर आया । सालदेव बीला, ''कल्याणमलजी! तुम क्यों मरते हो, हम तो तुम्हारे ही वास्ते आये हैं।" उत्तर दिया-"नहीं साहव! पादशाही थाना दृटे तव किसी बड़े श्रादमी ं को लंडकर मरना चाहिए।" इतना कह उसने लंडाई की, सारा े गया। उदयक्तर्ण रायसलोत ( शेखावत ) भी खेत रहा। भागे हुए

पठान दिल्ली पहुँचे छौर राव मालदेव अपने वसीवालों को छुड़ाकर घुघराट के पहाड़ों में ले गया। बीरम मेड़ते में आ बसा। छंत में राव मालदेव ने जोधपुर भी लिया। वहाँ जो तुर्क थे वे भाग गये। (सं० १६१८ में राव मालदेव ने जालोर विजय किया था, छौर सं० १६४४ में कुँवर गजसिह ने उसे पुन: फतह किया\*)।

अ जब हुमायूँ पादशाह से चुनारगढ़ के हाकिम शेरशाह सूर ने दिल्ली की वादशाहत छीन ली थोर हुमायूँ भागा तो पहले राव माळदेव ने शेरशाह से मुकावला करने के वास्ते, जो नागोर में पड़ा हुआ था, हुमायूँ के सहायता के लिए बुळाया; परंतु जब शेरशाह की धमकी पहुची थोर राव ने भी देखा कि हुमायूँ का हाळ पतळा है तो उसने हुमायूँ को धोखे से पकड़कर शेरशाह के सुपुर्द कर देना विचारा। हुमायूँ को यह खबर मिळ गई थोर वह सीधा श्रमरकोट की चळ दिया।

तारीख शेरशाही में लिखा है कि जव शेरशाह ने सुना कि मालदेव ने श्रजमेर नागोर ले लिये हैं तो स० ६५० हि० ( स० १४४४ ई०-सं० १६०० वि॰ ) में वेशुमार फौज लेकर रवाना हुन्ना। फतहपुर सीकरी में उसने श्रपनी सेना कई विभागों में वाँट दी। राव मालदेव भी पचास हजार राठौड़ लेकर श्रजमेर के पास श्राया । शेरशाह ने रेत से भरे हुए टाट के थैंले श्रपने पड़ाव के गिर्द चुनवा दिये थे। एक मास तक दोनों सेनाएँ लड़े विना मुकाबिले पर पड़ी रहीं। श्रंत में शेरशाह ने राव के सर्दारों की तरफ से एक जाली श्रजी श्रपने नाम लिखवा, रेशम की थेली में वंद कर राव के वकील के डेरे के पास डलवा वकील ने वह थैली राव के पास पहुँचाई। मज़मून उसका यह था कि "पादशाह कुछ चिंता न करें, ऐन लड़ाई के वक्त हम राव की कैद करके श्राप के हवाले कर देंगे।" उस चिट्टी से राव की अपने सर्दारों पर शक ही गया; यद्यपि उन्हें।ने वहुत समकाया कि यह सब छुल है ग्राप हमारी तरफ से पूरा विश्वास रक्लें, परंतु राव का शक न मिटा, विना छड़े ही जोधपुर की चल दिया। शेरशाह ने पीछा किया। जैतारण के पास राठौड़ सर्दारों ने राव से श्रर्ज की कि श्रापने श्रपनी विजय की हुई भूमि तो छोड़ दी, श्रागे की भूमि हमारे वाप दादों की है। वह विना मारे मरे बदापि न ट्रेंगे, शीर पादशाही

जयमल वीरमदेवात थ्रीर राव मालदेव—वीरमदेव के सरने पर जयमल मेड़ते में टीके वैठा तव उसकी राव मालदेव ने कह-लाया कि मेरे जैसा तेरे शत्रु है। तू भूमि दूसरों की मत दे, कुछ खालसे के लिए भी रख! ईडवे के जागीरदार अर्जुन रायमलीत की जयमल ने बुलाया। दूत ने जाकर उसे पत्र दिया थ्रीर कहा कि "अर्जुनजी! जोधपुर से रावजी का पत्र धाया है इसलिए तुमकी मेड़ते बुलाया है।" पूछा कि पत्र में क्या लिखा है! कहा, ऐसा लेख है कि "(जयमल) तू सारा देश ध्रपने चाकरों की देता है

फौज पर हमला किया। ये सर्दार जैता थोर कृंपा थे। वड़ी वीरता से लड़े थीर वादशाही फौज के एक हिस्से की मारकर भगा दिया, अंत में खवासर्खा ने उनकी राजपूतों समेत मारा। उनकी वहादुरी का वृत्तान्त सुनकर शेरशाह ने कहा "वाजरे के दानों के वास्ते मेंने देहली की वादशाहत खोई होती।" राव मालदेव भागकर जोधपुर गया, शेरशाह ने वहाँ भी पीछा किया तो सिवाने के गढ़ में जा रहा। खवातर्खा जोधपुर का हाकिम सुकर्र किया गया, जिसने गढ़ के पास खवातपुर नाम का गाँव वसाया।

मेड़ते का वीरसदेव राय सूजा के पाटवी कुँवर वाघा का वेटा नहीं, जैसा कि क्रीर ख्यातों में लिखा है, कि तु राव जोधा के पुत्र दूदा का वेटा था, जिसे मेड़ता मिला था। जब राव मालदेव ने मेड़ता उससे छीन लिया तो वह शेर-शाह के पास सहायता को गया। कहते हैं कि उसने एक सी उन्दा डालें मँगवा कर वादशाही मुंशियों से एक सी फर्मान राव के सद्गीरों के नाम लिखवा कर डालों की गादियों में सिलवा दिये क्रीर वे डालें घोंगरियों द्वारा उन सद्गीरों के विकवा दीं; फिर राव मालदेव को यह सब हाल कहलाकर चिताया कि तुम्हारे सद्गीर बादशाह से मिले हुए हैं। राव ने सचमुच डालों में फर्मान पाये श्रीर विश्वास कर लिया कि मेरे सद्गीर शत्रु से मिले हुए हैं इसलिए विना लड़े भाग गया।

राव बीरमदेव सं० १४८४ वि० में महाराणा सांगा की सेवा में वयाने के प्रसिद्ध युद्ध में वादशाह वावर से लड़कर रायसल श्रीर रतसिंह समेत मारा गया था।

क्कळ खालसे में भी रखेगा. क्या ऐसा कोई है जो बीच में खड़ा भी रहेगा ?" अर्जुन ने कहा कि मेरे पट्टा विरोप है, में खड़ा रहूँगा। फिर कहा कि ऐसा कीन है जो बीच में आबेगा ? तब तो अर्जुन को बरा लगा. उसने कहा कि मैंने वड़ा वाल वाला है। जालसू के रहनेवाले एक साँखले ने कहा कि मैं याद दिलाऊँगा। शाबाश बड़े रजपूत! जयमल बोला, तो सावधान हो रहा! राव सालुदेद की ती दिल से लगी थी, दसहरा पूजकर बड़ी सेना की साथ चढे ग्रीर गाँव गंगारडे में अर र डेरे दिये। उसकी फीज चारों ग्रीर फिरी और सेड्ते की प्रजा लटने और मारी जाने लगी। अवला रायमलीत ने ( राव से ) कहा कि जयमल मुभ्ने वुलाता है, परंतु में युद्ध के दिनों में यहाँ वैठा हूँ। जयमल ने आयहपूर्वक कह-लाया है कि अवला शीव आ! मैंने उत्तर भेजा कि पृथीराज असै-राज की बुलाओ: में युद्ध के दिन बीच में खड़ा रहूँगा. यदि मुफ पर कृपा करा ता पूरी करा नहीं ता मैं जयमल का साथ दूँगा। राव ने कहा कि पहले जयमल की मारकर पोछे अचला की मारेंगे श्रीर जो वह जयमल के साथ हुआ तो दोनों को साथ ही गारेंगे।

जैतमाल जयमल का प्रधान था। अखैराज भादा और चाँदराज जोधावत जयमल को प्रतिष्ठित सरदार और दोनों मोकल के वंशज राव काका वावा को भाई थे। जयमल ने अपने भले आदमी राव सालदेव को पास भेजने का विचारकर अखैराज को कहा कि तुम जाओं! वह वोला कि आप मुक्ते क्यों भेजते हैं और जो भेजते हैं तो युद्ध की सामान ठीक कर रखिये। अब अखैराज और चाँदराज दोनों चले। (राव मालदेव के प्रधान) पृथीराज और अखैराज को जुल नाता था। ये पृथीराज को ढेरे पर आये और राम राम पह-लाया। पृथोराज ने जवाव भेजा कि मैं स्नान करके धाता ही हूँ पीछे अपने दर्बार में चलेंगे। देखते क्या हैं कि वहाँ तलवारी के शान चढ रही हैं. कई राजपूत बंद्कों के निशाने लगा रहे हैं और बड़ा हंगामा अच रहा है। इतने में पृथोराज भी वल पहनकर छा गया. इनकी साथ लिये दर्शार में गया, मालदेव से मुजरा किया; एक तरक ती नंगा भारमलोत और दूसरी तरफ पृथोराज वैठा, इनकी रावजी की संमुख विठाया। पृथोराज ने रावजी से अर्ज की कि मेड़ते के प्रवान श्राये हैं। रावजी वेलि-"क्या कहते हैं!" पृथोराज-मूर्ज कराते हैं कि इसकी मेडता दीजिए! हम राव की चाकरी करेंगे। राव मालदेव — ''मेड़ता नहीं दिया जावेगा, दूसरा पट्टा देंगे।'' यह सुनते ही अखैराज बेाल उठा कि "यह बचन आप फर्माते हैं या किसी के कहने से कहते हैं, मेड़ता दे कीन और ले कीन; जिसने आपकी जीवपुर दिया उसी ने हमें को मेडता दिया है।" तब नंगा भार-मनोत कहने लगा—"चेत करे।! तुमको रावनी ग्रभी मार डालेंगे।" चाँदराज कहता है कि ''रावजो के सईस जयमलजी के चरवादारों केत सारेंगे. हमें तो तुम मारोगे श्रीर तुम्हें हम मारेंगे।" ये वातें सनकर राव माजुदेव ने कहा-"'पृथीराज! मेडते के प्रवान ये ही हैं या दूसरे १'' पृथोराज—''जा महाराज! ये ही हैं।'' राव माल देव—''मेडते की प्रवानां की ती पन पत्तली भाई।" ( अर्थात् बड़े चरव हैं ). तह ध्यसैराज उठा श्रीर अपना द्रपट्टा फटकारा ते। उसके तार तार निखर गये और चाँदराज ने घेड़े का तंग खोंचा ता घोड़े के चारें ही पाँच पृथ्वी पर से उठ गये। ये तो सवार होकर चल दिये और पीछे से रावजी ने अपने सर्दारों के पास खुत दुपहें पटकवाये. परंत जयमल के रज त के तुर्य तार कोई बिलेर न सका। अलैराज ने प्राकर जयमल की सब इकीकत कही, जयमल बीला मुमकी मृत्यु से क्या डराते हो, यह बात कभी नहीं होने की।

राव को घोड़े गंगारड़े को तालाव पर पानी पीने का प्राये थे उनकी ईसरदास ले घाचा। जयमल ने कहा रे! वड़ा घाड़ा पाड़ा। वह दोला-तुम नहीं जानते हो, राव ता कभी तुमसे टलने का है नहीं। दूसरे ही दिन फीज छाई, दोनें। छनियाँ मिलीं, गोली-गोले चलने लगे, उस वक्त श्रर्जुन ने रायमलीत की वुलाकर कहा कि त्से जो वोल वोले थे वह समय छाज छा गया है। वह नंगा भारमहोत को संमुख हुआ, इतने में अखैराज बढ़कर राव को हाथियां को आगे ष्राया ग्रीर एक पर हाथ चलाया, उसकी दे। पसलियाँ टूट गईं। तव उसने कहा मुक्ते तो पृथीराज से काम है। पृथीराज कहता है-"अरे वावने ! देर से क्यों छाया ?" अखेराज कहता हं "रावजी को हाथियों की सेवा करता था।" फिर प्रयागदास ऐराकी पर सवार होकर छाया धीर जयमल की सीस नवाया। उसने कहा—छाग्रो प्रयाग! इसी लिए तो मैं तेरं होपों पर ध्यान न देता था। राव मालदेव को योखाओं ने प्रयाग को मस्तक में वावों की चैकिड़ी की। उसने उनको ललकारा, बर्छा तीला खीर बेला "रावजी के माथे में मासँ" ईश्वरी साया से वर्छी हाथ में से फिसल गया। तव उसने राव के गले में कमंद डालने का प्रयत किया, एक वार ते। कमान गर्दन के ऊपर से निकल गई, परंतु दूसरी वार ते। घाड़े के चावुक मारकर गले में डाल ही दी। इतने में पीछे से कई ग्राइमियों ने ग्राकर प्रयाग पर हाथ मार उसके दुकड़े दुकड़े कर डाले। कमंद राव के गले में ही रही छीर वह अलग हुछा। यह देख मालदेव की सारी सेना भाग निकली। पृथीराज श्रीर नंगा भारमलीत लड्ते रहे। हिंगीला पीपाड़ा नामक एक राजपूत पृथोराज का चाकर था, जिसको उसने एक तल-बार बख्शी थो। उस वक्त हिंगोल ने ( अपने स्वामी से ) वह तल-वार माँगी। पृथोराज ने कहा-- ''याद ते। श्रच्छे समय पर दिलाई, 'परंत वह एक नी ने का सवार आता है, निश्चय वह सुरताण जयम-लोत है। इतने में सुरताण ने निकट ग्राकर पृथीराज पर बर्छी चलाया; उसने वह चोट ढाल पर टाल दी थ्रीर सुरताण से-कहा "अरे नन्हें तू मत आ! तेरे पिता की भेज जो आकर सुफ पर घाव करे !" तत्पश्चात कमर से तलवार खेालकर हिंगोला को प्रदान की। उसने कहा "वाह रे पृथोराज मारवाड़ के सामंत !" पृथीराज वाला "नहीं भाई! मेडते का क्रॅंबर ही प्रच्छा है।" प्रयोराज को किसी योगीश्वर ने वरदान दिया या कि तेरे संमुख लोह नहीं लगेगा. अतएव अखैराज भादावत ने पोछे से श्राकर हाथ मारा। पृथोराज ने कहा "फिर रे भादावत! भजी हाँडो चाटो !'' अखैराज ने कहा "हाँडी भी बड़े घर की चाटी है, उसमें खीच बहुत है।" पृथोराज मारा गया. नंगा भारमलेख भी काय आया, राव मालदेव की सेना परास्त हो भागी, तब जयमल को वधाई दी गई कि "राव मालदेव भागा है।" वह बीला "रे छाती श्रागे से दूर हुआ है।" राव मालदेव के साईस पकड़े गये, जूला नाम का मेड्ते का एक बलाई था, उसके साथ नकारा देकर भेजा। जब वह वलाई गाँव लाँवियाँ निकट पहुँचा तत्र वेाला-भाई नगारा तो बजा लेवें. यह तो राव माल्देव के नगारे हैं सो कल छिन जावेंगे। यह कहकर नक्कारा बजाया। राव के साथियों ने देखा ता चाँदे ने कहा कि ये ता मेरे भाई हैं तुम काहे की इनसे भिड़ते हो, में समभा दूँगा। रात्र मालदेव ने चाँदा से कहा कि चाँदा ! मुभाको किसी तरह जोधपुर पहुँचा दे । चाँदा वेला श्राप इतना भय क्यों खाते हैं, जयनल के हि ईश्वर तो नहीं है, मैं ध्यापकी कुशज्जतापूर्वक जोवपुर के गड़ में दाखित कर दूँगा, वह बाव के साथ हुआ श्रीर उसके सब घायती व वोड़े हाथियों समेत

इसे जोधपुर पहुँचा दिया। जयमल सुखपूर्वक मेड्ते में राज करने लगा।

जयमल राटौढ़ से राव मालदेव ने मेड्ता ले किया था छार जयमल महाराणा उदयसिंह के पास था रहा था। सं०१६२४ वि० में जब शाहंशाह शह वर ने चित्तोंड़ पर चड़ाई कर गढ़ पर घेरा डाला तो महाराणा उदयसिंह के गढ़ छोड़कर चले जाने पर भी सीसोदिया पत्ता थार राटौड़ जयमल बड़ी वहा-दुरी के साथ एक असे तक बादशाही फीज से लड़ते रहे। जब जयमल शक वर की गोली से घायल हुआ तो दूसरे दिन जोहर की आग जला केसरिया कर सीसोदिये शाही फीज से लड़ मरे थार जयमल भी एक आदमी के कंधे पर सवार हो तल वार चलाता हुआ युद्ध में मारा गया। मेवाड़ के उमरावों में बदनेतर के राटौड़ टाकुर जयमल के बंश में हैं।

रावसाह देव की तर्फ से मेड़ते में देवीदास जैतावत रहता था। जब शल-मेर व नागोर के स्वेदार शर्फ हीन हुसैन मिर्ज़ा को श्रकवर बादशाह ने मेड़ता फतह करने की भेजा तो जयमल व देवीदास ने मुसलमानों से खूब शुद्ध किया। श्रन्त में जयमल तो गढ़ छोड़कर वाहर निकल गया, परंतु देवीदास की रजपूती के वल ने इसमें श्रपनी हतक समभी। उसने सब माल श्रसवाव में श्राग लगा दी, श्रपनी श्रीरतों व बचों की जीते जला दिया श्रीर गढ़ में से बाहर श्राकर श्रपने राजपतों समेत हुरमन के सुकावले में दड़ी वीरता से काम श्राया। बादशाह ने मेदता जगमाल (राजा भारमल कल्वाहे का छोटा माई) के बहर दिया।

इकतीस वर्ष राज करके सं०१६१६ वि० में राव मालदेव का परले। कवास हुआ। उसके वक्त में मारवाड़ का राज पूरे छोज पर रहा। उसके वारह पुत्रों में से वड़े रामितंह से तो अप्रसन्त होकर उसे देश निकाला दिया, वह मेवाड़ के राखा के पास आ रहा। रायमल महाराणा सांगा के साथ वयाने के युद्ध में वावर वादशाह के मुकाबके मारा गया। चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी हुआ, परंतु उसकी निकालवर वादशाह अकवर ने उद्यक्तिंह की जोधपुर का राज दिया। आसवर्ण के दंशज जुनिया (अजमेरा) में हैं। गोपालदास ईट्टर में मारा गया। दृश्वीराज, रत्तरिंह, मेरजी, विक्रमादिख, भीमितंह आदि भी मालदेव के पुत्र थे।

## ग्यारहवाँ प्रकरण पाबू राठोड़ की बात

धांधल महेवे में रहता था. वहाँ का बास छोड़कर पाटण की तालाव पर मान उतरा; तालाव में प्रप्तराम्रों की नहाती हुई देखा, एक ग्रप्तरा को उसने पकड़ लिया तो उसने कहा कि वड़े राजपूत तूने बुरा किया। धांधल वोला कि तू मेरे घर में रह, प्रप्सरा ने इस वात को खोकारा, परंतु इस शर्त पर कि यदि तू मेरा भेद लेगा तो में तत्काल चलो जाऊँगी। घांधल ने भी इसको मंजूर किया, उसको लेकर वह कीलू में आया, जहाँ कम्मा धोरंधार में राज करता था। वहाँ श्रव्सरा को पेट से घांधल को एक पुत्र पावू श्रीर एक पुत्री सोन-वाई उत्पन्न हुई। अप्सरा को रहने का महल जुदा था। वहाँ धांधल नित्य जाया करता था। एक दिन उसके मन में विचार श्राया कि आज चुपके से जाकर देखूँ कि श्रप्सरा क्या करती है। दिन के पिछले पहर में उसके स्थान में गया ते। क्या देखता है कि वह सिंहनी का रूप धारण किये हुए लेटो है श्रीर पावृ सिंह रूप में माता को स्तन पान कर रहा है। धांधल को देखते ही उसने छपना श्रसली रूप वना लिया श्रीर पात्र भी वालक हो गया। कहने लगी ''मैंने तुमसे यही प्रतिज्ञा कराई थी कि जहाँ तुमने मेरा पीछा सँभाला कि मैं चली जाऊँगी. से। अब मैं जाती हूँ।" इतना कहते हीं वह तो गगनमंडल में उड़ गई छीर धांधल देखता ही रहा। पावू को उसी महल में रक्खा, एक घाय उसकी दूध पिलाने की सगाई ग्रीर एक दासी भी रख दी। कुछ ग्रर्से पीछे धांधल मर

गया। उसका वड़ा बेटा बूड़ा छपने पिता का स्थानाधिप हुआ श्रीर सव लोग उसी की सेवा करने लगे, पावू के पास कोई न रहा।

धांधल की एक पुत्री पेसाबाई का विवाह तो जिंदराव खीची की साथ हुआ था। श्रीर सोनवाई सीरोही के स्वामी देवड़ाराव की च्याही गई थी। पिता का देहांत होने के समय पावू पाँच वर्ष का या, परंतु घा करामाती। साँड़ पर सवार होकर शिकार खेलने को जाया करता था। ग्राना बाघेला के ठिकाने में एक ही माता के पुत्र सात थाई थोरी (भंगियों के मुत्राफिक एक नीच जाति है) रहते थे। आना के देश में दुष्काल पड़ा तव वे थेारी-चाँदिया, देविया, खावू, पेमला, खलमल, खंगारा धौर वासल-पशुओं को सार मारकर खाने लुगे। यह समाचार ग्राना को पुत्र की पहुँचे। उसने आकर धोरियों को डाट डपट वताई, लड़ाई हो गई ख्रीर कुँवर मारा गया। फिर तो घोरी घपनी गाड़ियाँ जीत ग्रपने वाल-वचाँ की लेकर वहाँ से भागे। आना ने जन सुना कि मेरे पुत्र की मार-कर थोरी थागे जाते हैं, तो उसने पीछा कर उनको जा लिया, पर-स्पर युद्ध हुआ और आना ने धोरियों के वाप की मार लिया। वह तो पीछा फिर गया. परंतु उन थोरियों को किसी ने प्राश्रय न दिया। जहाँ जावें वहाँ यही उत्तर मिले कि स्नाना वाघेले के शत्रुक्षों की रखने की सामर्थ्य हमारे में नहीं। वे इधर उधर भटकते हुए धोर'-धार में छाये छीर कस्मा ने उनकी स्थान दिया; परंतु उसके कामदारी ने उसे कहा कि राजा, ये ज्ञाना के पुत्र की सारकर ज्ञाये हैं, यदि म्राप इनको रक्खेंगे ते। म्राना के साथ वैर वँध जावेगा भीर अपने में इतनी शक्ति नहीं कि आना की पहुँच सकें। तव आना को भय से कन्या ने भी थारियों को उखसत दे दी श्रीर कहा घांधलों के पास जान्रो, वे तुमको पाश्रय देंगे। ये अपने गाड़े लेकर वृड़ा

के पास आये और मुजरा किया और कहा हमें शरण दीजिए। वूडा वोला मुभ्ने ते। ष्रावश्यकता नहीं है, मेरे भाई पावू के पास कोई चाकर नहीं, सो वह तुमको रख लेगा। थोरी पावू के घर गये। पूछा पावृजी कहाँ हैं; धाय ने उत्तर दिया कि शिकार खेलने गये हैं। घोरी भी वहीं पहुँचे, स्रागे पायू ने मृग को सारने को वास्ते तीर सँभाला या कि घोरियों ने पूछा " अरे छोकरे ! पावृजी कहाँ हैं ?" पायू ने उत्तर दिया कि वह तो आगे आखेट को गया है। शोरियों ने विचारा कि वन में बालक प्रकेला है इससे यह साँडनी छीनकर हो जावें तो श्राज का भोजन चले। पाव तो करामाती धादमी था। उसने इनके मन की वात जान ली श्रीर कहा "श्ररे धोरियो। यह साँड्नी तुम्हों ले जाओ। 12' वे साँडनी लेकर डेरे पर आये और मार खाई। हरिया की मारकर पावू तीसरे पहर घर आया। तव थीरी भी उसके मुजरे की पहुँचे थीर उसे देखकर सबने जाना कि यह ती वही वालक है जिसने इसकी साँड्नी दा थो ! फिर उन्होंने धाय से पृद्धा कि "पावृजी कहाँ हैं !" धाय वोली "वीर ! यह वैठे तो हैं। तुम नहीं पहचानते !" उन्होंने मुजरा किया तव पावू ने चाँदिया की कहा "अरे! हमने अपनी साँडनी तुमको सौंपी थी वह कहाँ है ?" चाँदिया वाला आपने हमका खाने के लिए दी थी सी हम ती उसकी खा गये। पावू ने कहा-अरं ! साँड्नी की कैसे खा सकते हो. खाने के लिए तो सीधा दिलवा देंगे, तुमने साँड़नी नहीं खाई है। थोरियों ने कहा महाराज ! हम तो उसे खा गये, श्रव कहाँ से लावें। तब पायू ने अपने आदमी को कहा कि इनके डेरे पर जाकर खबर ते। कर। थोरी भी साथ हो लिये श्रीर डेरे पर जाकर क्या देखते हैं कि जहाँ पर साँड्नी की हिड्डियाँ पड़ी हुई थों वहाँ वह वैठी हुई जुगाली कर रही है। घे।रियों ने भ्रपनी स्त्रियों से पूछा कि यह साँड़नी यहाँ

कहाँ से आई ! उन्होंने भी यही कहा कि पहले तो यहां नहीं थी, हमारी नज़र भी अभी पड़ी है। उन तो घोरियों ने विचारा कि यह राजपृत दड़ा करामाती है, यही अपने को रख सकेगा। जांढ़नी को जिये हुए वे पातृ के पास आये। उसने कहा—रे ! तुम तो कहते ये कि सांढ़नी को हम खा गये। उन्होंने (हाथ जोड़कर) कहा—आपकी करामात का परचा हमने पाया और वे पातृ के चाकर हो गये।

बृड़ा की वेटो का विवाह गोगा (चतुवास) के साथ हुआ था। उसकी दत्त में किसी ने गै।वें दों, किसी ने छीर कुछ दिया। उस वक्त पावृ ने कहा 'वाई ! में तुभी दोदा (उपनाम वृढ़ा रावण) सूमरा की साई किसी प्रकार ला दूँग।"। गोगा अपनी वधू को लेकर गया छोर पावृ नं हरिया योरी से कहा-"अरे हरिया! दोदे की साँढ़ियों का पता लगाकर ला कि वाई की ला देवें, नहीं ती वाई के सुसरालवाले हँसी एड़ावेंगे कि काका कव साँढियाँ लाकर देगा। इरिया तो पता लगाने को गया छोर चाँदिया निःय प्रति पावृ से कहा करता कि छाना वाषेले से में चैर चाइता हूँ सो आप दिलावें। पायू ने कहा कि "दिला-ऊँगा।'' पाचृ की वहन सोनवाई को ( जो देवड़ेराव को साघ व्याही गई थी ) एक छीर सैंात वावेली भी थी । वावेली के पिता ने छपनी पुत्री के लिए वहुत से प्राभूषण भेजे थे इसलिए सीत की वतला वतला-कर वह अपने गहनों की वड़ाई मारने लगी, यहाँ तक कि दोनों सोते आपस में बील पड़ीं। बाबेली ने सोना की ताना दिया कि ''तेरा भाई योरियों के साथ खाता है।'' इस पर साना को कोध ष्याया । तर्व राव बाला कि "राटोड़, रीस क्यां करती हो ? बात ते। सच है, पातृ घोरियों को साथ रहता ही है।" साना वाल उठी कि "आपने कहा सो ठीक; परंतु जैसे मेरे आई के घोरी हैं वैसे रावजी के तो उमराव भी नहीं।" यह सुनते ही राव क्रोध-

वश हो उठा, हाथ में चायुक था, दो-चार हाथ सीना की पीठ पर जमा ही दिये। सोना ने पत्र लिखकर अपने भाई के पास भेजा कि बायेली के कहे रावजी ने मुक्त पर चायुक चलाये हैं। पत्र पढ़ते ही पावू ने चाँदिया को बुलाकर कहा कि तैयार हो जा! ष्प्रपने सिरोही चलेंगे, वाई का पत्र ग्राया है। पायू ग्रीर पाँच सात थोरी चढ़ निकले। पातृ की सवारी में कालवी घोड़ी थी, जिसकी उत्पत्ति ऐसे हुई कि-काछेले चारण समुद्र-तट पर माल मारने को गये थे, उनके पास एक घोड़ी थी। किनारे पर उतरे हुए ये कि रात्रि की एक दरियाई घोड़े ने प्राकर उस घोड़ी की सूभर किया, जिससे कालवी बछेरी पैदा हुई। उस बछेरी की जिंदराव (खीचो) ने चारुगों से माँगा परंतु उन्होंने दिया नहीं; बूड़ा ने भी उसकी लेना चाहा, पर न मिली। पाव ने वही बछेरी चारहों से माँगी ध्रीर उन्होंने भो यह कहकर भेंट की कि "जब कभो काम पड़े ते। तुम इमारी सहायता करना।" पावृ ने उत्तर दिया कि "तुम्हारे काम के वास्ते नंगे पैर जाने की तैयार हूँ।" यह देख जिंदराव धीर चूड़ा चारगों के साथ कीना रखने लगे। पाचू उस वहेरी पर सवार हो वड़े भाई के पास ग्राया, भावज को मुजरा कहलाया, दासी ने भीतर जाकर डोडगहली (बूड़ा की स्त्री) की कहा कि "पायूनी जुद्दार कहलाते हैं।" उसने पायू की भीतर युलाया धीर कहने लगी—"तुगको चारण के पास से यह घेड़ी न लेनी चाहिए थी क्योंकि उसे तुम्हारे भाई ने माँगी थी । पाव बाला-"भाईजी को घोड़ी चाहिए तो यह हाजिर हैं।" भीजाई कहने लगी-"अब काहे को लें? परंतु तुम घोड़ी का क्या करे।गे? तुम तो खेती करो धौर बैठे खाओ ! घोड़ी चढ़कर क्या धाड़े मारोगे !" पाचू ने कहा-"भावज! तुम ताने क्या मारती हो ? मैं भी राजपृत

हूँ, चढ़ने की घोड़ा चाहिए ही धौर घोड़े की कही तो डोडवाणे ही की घोड़ियाँ लावेंगे।" डोडगहली कहती है-"वृ! ऐसा ते। भेरा भाई भो नहीं कि तू उसके यहाँ से धाड़ा कर लावे ! या तो ऐसा होवे कि माग ही में काम तमाम कर दे या यह समभकर कि वहनाई का भाई है, मारे नहीं छीर उल्टो मुश्कें चढ़ा लेवे।" पायू वाला-"भाभो ! में राठौड़ हूँ, कभी किसी डोड ने राठौड़ की मारा भी है ?'' इस प्रकार भीजाई से वातकर पावू प्रपने डेरे पर श्राया थ्रीर चाँदिया की कहा कि देवड़ी के यहाँ ती पीछे चलेंगे; पहले डोडों के डोडवाणे चलकर वहाँ धाड़ा मारेंगे। प्रभात ही चढ़ चले, डीडवाणों के पास पहुँचे, पावू एक जगह बैठ गया, थोरियों ने वहाँ की साँढियों की टोह लगाकर उन्हें चलाई। रेवारी डोडों के पास जाकर पुकारा—साँढ़ें लिये जाते हैं, वाहर करें। डोडों ने उससे पूछा कि घेरनेवाले कितनेक सवार हैं ? उसने कहा ''केवल सातं प्यादे जो भो थोरी चोर हैं।'' ये वाहर चढ़े, थोरी ते। साँढों की लेकर आगे निकल गये थे श्रीर ये वहाँ आये जहाँ पायू बैठा हुआ था। बराबर छाने देकर पावू ने तीर छोड़ना शुरू किया. जिससे डोडों के दस आदमी मारे गये. पीछे चाँदा वा दूसरे थे।रियों को बुलाया, वे डोडों के घोड़ों पर चढ़ वैठे। इतने में डोडों का सर्दार भी आपहुँचा। थे।रियों ने उसकी पकड़ लिया, उसकी साध के दूसरे लोग भाग गये। पायू ने साँढ़ियों को तो छोड़ दिया श्रीर सदीर की साथ लेकर रातें। रात चत्तकर कोल्ह में आया। डोड सर्दार कें। कें। दहा में केंद्र रक्खा और पावू से। गया। प्रभात होने पर पावू उठा छीर भ्रपनी धाय की कहा कि तृ जाकर भीजाई की यहाँ ले छा; कहना कि पायू ने नया महल वनवाया है सो छापको देखने को लिए बुलाया है। धाय तो बुलाने को गई छीर पाबू ने थे।रियों

से कहा कि डोड सर्दार की पगड़ो उतारकर उससे उसकी मुश्कें कस लो धीर चुटिकयाँ भर भरकर रुलाते हुए उसे भरोखे के नीचे लाकर खड़ा कर दो। चाँदिया उसकी लिये नीचे घाया। इतने में तो डोडगहलो भी रथ में वैठकर आ पहुँची। पायू ने मुजरा करके कहा—''भाभी, भरोखे के नीचे क्या तमाशा है, टुक देखो ते।'' वह देखने लगी, तब चाँदिये ने डोड के चुटिकयाँ लेना शुरू किया धीर वह रोने लगा। डोडगहली देखती क्या है कि भरोखे के नीचे भाई वैधा खड़ा है धीर रे। रहा है। पुकार उठी कि ''पायू यह क्या खेल है ? मैंने ते। तुमकी हँसी हँसी में बात कही थी।'' पायू वोला, भाभी में भी इसकी हँसी ही में ले घाया हूँ, परंतु रजपूतों की फिर ऐसे वोल नहीं वोलना चाहिए, ताने तो कपूतों की दिये जाते हैं। भावज ने कहा—अच्छा किया, अब तो इसे छोड़ो! पायू ने उसके कहने पर डोड को छुड़वा दिया धीर वह धपने भाई को लिये घर आई, चार दिन अपने यहाँ रखकर उसे घर की विधा किया।

हरिया घोरी, जो दोदा सूमरा की साँढ़ियों का हेरा करने की गया या, पीछा छाया छीर पायू से कहा कि वे साँढ़ियाँ तो छापके हाथ छाने की नहीं हैं क्योंकि दोदा जबर्दस्त छीर छसका राज्य भी वड़ा है। वीच में पंचनद वहता है छीर दोदा रावण प्रसिद्ध है। छपने वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। पाबू ने कहा कि चलो छभी तो सिरोही चलें, वहाँ से लीटते हुए समभ लेंगे। छाठ सवार छीर नवाँ हरिया पैदल सिरोही पर चढ़े। वीच में छाना वाघेले का इलाका पड़ता था। उसका प्रताप वढ़ा हुआ था; परंतु ये भी सब करामाती थे। चाँदिया वोला—राजा! छाना यहाँ रहता है छीर उसपर मेरा बैर है सो दिलवा दोजिए। तब वे सब छाना को बाग में जा उतरे। माली जाकर पुकारा कि कई सवार वाग में छान उतरे हैं छीर सारा बाग

डजाड़ दिया है। सुनते ही छाना चढ़ा, पाबू से लड़ाई हुई श्रीर वह (श्राना) साथियों समेत सारा गया। स्राना के पुत्र की पात्र ने फहा कि तुम्तको भी माहँगा, तब उसने भयभीत हो अपनी साता का सारा गइना लाकर पाष्ट्र को भेंट किया छीर प्राण वचाये। उसकी टोका देकर राता-रात पावू सिरोही जा पहुँचा छीर राव की कहलाया कि तुम यह मत जानना कि पावू मुक्तसे मिलने की आया है। नहीं, तुमने मेरी वहन पर चावुक चलाये हैं, जिसका वदला लेने आया हूँ। तब तो राव भी श्रपना साथ जोड़ मुकावले पर श्राया, लड़ाई हुई। पानू ने चाँदिया की कह दिया कि राव की मारना मत, केंद्र कर लेना! देवड़ों के वहुत से आदमी मारे गये और राव केंद्र हुआ। यह सुनकर सोनाबाई रथ में बैठकर भाई के पास आई ब्रीर कहा-''भाई, राव की छीड़कर तू मुक्ते अमर काँचली दे !" वहन के कहने पर पावृ ने देवड़ा राव को छोड़ दिया थ्रीर स्राना वाघेले की स्त्री का गहना भी वहन की दिया। अब फिर साले बहुनोई की प्रोति जुड़ो छोर पात्र की लिये राव अपने गढ़ में आया। श्रपनी बहन की साथ लिये पायू वायेली के पास उसके पिता की मत्य के समाचार पहुँचाने को गया। सोना ने सीत की जाकर कहा-"वाई! तुन्हारे वाप की मेरे भाई ने मारा है, सो उठो, लोकाचार करे। !" वाघेली ने पदत्रा लिया (राने वैठी)।

पायू जीमकर सवार हुआ, चाँदिये से कहा—चलो, अन हो हे की साँढ़ियाँ लाकर भती जी को ऐवें, वहाँ सगे हँ सते और ताने देते होंगे। हिएया को आगे कर लिया। सार्म में मिर्जाखान का राज आता था, वहाँ पहुँचे। मिर्ज़ा के वाग में कोई नहीं उतर सकता था। यदि कोई जाकर ठहर जाता ती सारा जाता था। इसका भी राज्य वहा था। पायू ने वाग ही में जाकर हेरा दिया और सारी वाटिका

को उजाड़ा। मालो ने जाकर खान के पास पुकार मचाई कि कोई राजपूत वाग में था उतरा है, उसने सारा वाग तोड़ मरेाड़कर विध्वंस कर दिया है। खान ने पूछा ''वह कैसा राजपृत है।'' मालो वोला-महाराज हिंदू है श्रीर वाई श्रीर की पाग बाँधे है। खान ने कहा - उसने आना वावेला की मारा है. अपने उसे नहीं पहुँच सकते। रसूलब्राइ का नाम ले घोड़ा, कपड़ा, मेवा लेकर चला और पावू से छान मिला। पावू ने प्रसन्न होकर और तेर सब भेंट फोर दी क्षेत्रल एक घोड़ा हरिया के चढ़ने के बास्ते रख लिया। वहाँ से चले, पंचनद पर भ्राये। चाँदिये से कहा कि ऐख! पानी कितन: गहरा है ? चाँदिया ने उतरकर जाँचा श्रीर बीला कि वाँखों गहरा है, उतर नहीं सकोंगे, यहाँ ठहर जाइए। साँड़ियाँ इस पार छावेंगी तब घेर लेंगे। पावू ने छपनी माया दिखलाई, बोरी घाँख खोले तो क्या देखते हैं कि नदो के दूसरे तट पर खड़े हैं। चांदिये ने परचा पाया। हरिया बोला, ग्रव साँडियों के टेलि की घेर ली। घोरियों ने रैबारी की ती पकड़कर दांध लियां ग्रीर साँढ़ें लेकर पावृ के पास आये। पातृ ने रैवारी को छुड़ा कर एक बांड़े कॅट पर चढ़ाया श्रीर उससे कहा कि तू जाकर कह है कि साँढ़ों के टेलि की लिये जाते हैं सी बाहर चढ़ी। रैवारी जाकर पुकारा "मिहरवान सलामत! साँढियाँ लिये जाते हैं।" दोदा वेाला-अरे काल के खाये! आज ऐसा कीन है जा मेरे साँढ़ों को लो जावे ?" रैवारी ने अर्ज की महाराज ! राठौड़ ने ली है और कहलाया है कि यदि हिम्मत हो ती जल्दी छाना। दीदा साथ जोड़कर चढ़ा, पावू तो साँढ़ों की हाँककर भट से नशे के उस पार ले गया। दोदा भी नद को लाँघकर पहुँचा. मिर्जा खान के गाँव में स्राया ग्रीर उसे कहा कि राठौड़ों ने हमारी साँढ़ें लो हैं, तू भी

हमारे साथ वाहर में चल। मिर्जा दोदा का चाकर था, साथ हो लिया; परंतु कहा कि आगे जाना अच्छा नहीं है। साँढ़ों की पायू राठौड़ ले गया है। घोड़ों को मारते हुए भी प्रपने उसे न पहुँच सकेंगे। पांछे फिरना ही अच्छा है; क्योंकि जिस पानू ने श्राना वायला को सारा वह तुमसे नहीं मारा जावेगा। पीछे अपना सव दलवल जोड़कर उसपर चढ़ना। दोदा पीछे फिरा धीर अपने नगर में ष्याया, पावृ उसकी साँढ़ों को लिये सीढों के ऊमरकोट के निकट से निकला, सोडा रागा की बेटी फरोखे में बैठी हुई थी। उसने पाव की देखा तव उसने अपनी माता को कहलाया कि पावू राठौड़ जाता है। सेरा विवाह उसके साथ कर दो ते। अच्छा है। सोही की साता ने अपने पति से कहा छीर राणा ने अपने आदमी भेजकर पावृ को कहलाया कि छाप हमारे यहाँ विवाह करके जाछो। पावू वोला अभी ते। साँढ़ों को लिये जाता हूँ, पीछे आकर विवाह करूँना। सोढा ने नारियल भेजा, उसके आहमी पावृ के तिलक कर नारियल उसे दे सगाई कर आये। दरेरे आकर पावृ गोगादेव से मिला। गोगा हँसी में कह रहा था कि केलण का सामा दोदा की साँढ़ें लेकर कव आवेगा, इतने में ते हिरया ने पहुँचकर कहा ''वाई को मालूम कराग्रेग कि पावूजी ने दोदा की साँढ़ियों का टोला तुमको ला देने का संकल्प किया या सो ले ग्राये हैं उन्हें सँभाल हो। । गोगा ने सव साँढ़ों की सँभालकर ले ली, परंतु उसके मन में यह संदेह रहा कि दोदा जैसे जवर्दरत की साँढ़ों को पायू कैसे ला सकता है, दूसरी जगह से ले आया होवेगा। गोगा ने पावृ को गोठ दी और अली भाँति सत्कार किया। दूसरे दिन वेाला कि "पावूजी ! सेरा किसी के साथ वैर है। यदि तुम घोड़े दिन यहाँ रही तो में अपना वैर ले सकूँगा। पायू ने कहा-वहुत

ठीक. रह जाऊँगा। गोगा ने कहा कि प्रभात में शकुन लेंगे, जे। ेशक्रन भले हुए ते। लड़ाई करेंगे। पावू वेला—जी! शक्रन कैसे आप जब चढ़ेंगे तभी फतह कर आवेंगे। गोगा कहता है-"अपनी घरती में शक्तनों पर विश्वास है और लोग उन्हें मानते हैं।" प्रभात होते जब दोनों घोड़ियों पर चढ़कर शक्कन लेने को चले. परंतु कुछ भी शकुन न हुए, तब वे एक वृत्त के तले जाजम विद्याकर सो गये, दामने (पग-वंधन) लगाकर घोड़ियाँ चरने की छोड़ दीं। थोड़ी देर पीछे जागे। गोगा ने कहा मैं घोड़े ले श्राता हूँ, भ्रव घर को चलें। पाबू वेला ''ग्राप वैठिए, में ले ग्राता हूँ।'' गोगा ने फिर कहा कि अप वड़े हैं, यदि अवस्था में छोटे हुए ते। क्या, ग्राप वैठिए। पावू ने कहा कि यह ती सत्य है, परंतु ग्राप रुद्ध हैं द्यीर में जवान हूँ। पार्चू वोड़े लेने की गया की क्या देखता है कि दे। वाय खडे हूए हैं और घोड़े चर रहे हैं। उसने मन में विचारा कि यह गोगा ने मुक्ते करामात दिखलाई है। इसने पोछे लौटकर गोगा से जहा कि वोड़े नजर नहीं आये, कहीं दूर चले गये हैं, मुक्तको तो मिले नहीं। फिर गोगा हाथ में वर्छी पकड़े हुँढ़ने की गया, क्या देखता है कि जल का एक वड़ा है।ज भरा हुआ है, जिसमें एक नौका में वैठे हुए दोनों घोड़े जल में तैर रहे हैं। वह दीज बहुत गहरा है। गोगा समभ गया कि यह पायू की करामात है। पीछे फिरा. पावू ने पूछा कि घोड़े मिले ? गोगा बोला कि मेरे मन में जो संदेह या सी दूर हुआ, अब मैंने तुमकी पहचान लिया। फिर दोनें। मिलकर चले. घोड़े वहीं खुले हुए चर रहे थे; ये सवार होकर घर थ्राये। गोठें जिमाकर पावृको बिदा किया ध्रीर वह कोल्हू भ्राया।

पानृकी ग्रवस्था १२ वर्ष की हुई थी, सोढों ने पत्र भेजा कि जान वनाकर ज्याह करने की शीव ग्राग्री। यहाँ भी जान की

तैयारी हुई। जिंदराव खीची, गोगादेव और वड़े भाई वूड़ा की बुलाया। सिरोही के राव की भी निसंत्रण भेजा, परंतु वह छाया नहीं। उसी छार्से में चाँदिया थारी को बेटी का भी विवाह था, सी वह ती वहीं रहा ग्रीर दूसरे सब साथ में गये। मार्ग में बहुत बुरे शज्जन शक्त-पाठको ने कहा कि पोछे फिर जाम्रो, विवाह दूसरे ( विवाह का दिवस ) पर रक्खा जावे। पावू वीला —मैं तो कदापि पीछे न पिहुँगा: क्योंकि ऐसा करने में लोग हुँसेंगे कि पायू तेल चढ़ा हुआ रह गया। इतना कह वह ती आगे वढ़ा थीर दूसरे सव वहीं से लौट गये। दे। घड़ी रात गये पावू धाट (नगर) में जा पहुँचा । सीढों ने भली भाँति विवाह कर दिया । फेरे फिरकर पाबू पीछा जाने लगा तव सोढों ने कहा "ग्रापने हमारे में क्या कसूर पाया कि इतने शीव ही चलने का विचार करते हो ? जीमी नहीं, पातुन-चारी हुई नहीं, दो चार दिन रहिए, फिर दहेज ंदेकर विदां करेंगे।" पावू ने कहा कि आते हुए इसकी शक्कत अच्छे न हुए थे से। एक वार ते। आज रात ही की घर चले जावेंगे, फिर जब पीछे आवें तब सारी रीति आँति करना। सीढों ने कहा "जो श्रापकी इच्छा।" पावू सवार हुआ तो सोही कहने लगी कि मैं भी साथ ही चलूँगी से। रथ चढ़कर वह भी साथ हो लो। ये रातें। रात कोल्ह में छाये. हर्ष वधाई वँटी श्रीर सहल में जाकर सीये।

जिंदराव खीचो ने पीछे लीटते समय मार्ग में काछेले चारण के पशु घेर लिये। वाले ने झाकर पुकार मचाई कि जिंदराव खीची सब गैं। वाले जे झाकर पुकार मचाई कि जिंदराव खीची सब गैं। वां को लिये जाता है। सुनते ही चारणी जाकर वूड़े के पास कूकी कि ''वूडा वाहर चढ़! मेरी गैं। वें खीची लिये जाता है।'' यूडा वोला ''वाई! मेरी आँखें दुखती हैं, मुक्तसे ते। आज चढ़ा नहीं जाता।'' तब चारणी कूकती हुई पावू के महल आई। चाँदिये की कहा

''चाँदा ! मेरी सब गावें खीची लिये जाता है, तू छोड़ा दे।'' चाँदिया े वे।ला-"कू से मत! पावूजी पधारे हैं!" पावू ने भतरोखे में से उसको देखा, पूछा कि क्या है! चाँदिया ने उत्तर दिया-काछेली चारणो के पशु खोची लिये जाता है, बूड़ा वाहर नहीं चढ़ा। पावू ते। घोड़ी लेते वक्त वचनवद्ध हो चुका था; कहा, घेड़े पर सामान कर। सवार हुआ. सातों भाई थे।री श्रीर २७ (थे।री) जनैतियों की साथ लेकर खीची की जा लिया; लड़ाई हुई, खीची के वहुत से आदमी मारे गये ग्रीर पावू सब गीवों को छुड़ा लाया। गाँव कोड में ग्राकर कुँजवा नामी कुएँ पर ठहरा श्रीर वहाँ पशुश्रों की जल पिलाने का अम किया गया, परंतु जल न निकाल सके। चारणी ने कहा 'वड़ राठे। इ, जैसे तूने इनको छुड़ाया है वैसे ही पानी श्री पिला दे ! तव तो पांचू स्वयं चरस खोंचने की जा लगा, जल निकालकर वित्त को पिलाया। पीछे से चारणी की छोटो बहन बूढ़े को पाल जाकर पुकारी "वृडा ! अव तू कब तक जीता रहेगा ? पायू ते। सारा गया।" इतना सुनते ही यूड़ा क्रोध के सारे जल च्ठा, तत्काल सवार होकर खोचो को जा लिया और कहा— "ग्ररे पान की सारकर कहाँ चला जाता है ! उहर जा !" खीची सहस गया ग्रीर कहने लगा कि पायू तो धन (पशु) लेकर पीछे फिर गया है, आप क्यों लड़ते हैं ? वूड़ा ने उसकी एक वात न सुनी, लड़ाई हुई, वूड़ा काम आया। तब खोची ने अपने साथियों से कहा कि हमने पावू को मारा नहीं, यदि वह पीछे फिरा तो अपने को छोड़ेगा नहीं, इसलिए चलकर उसे मारना चाहिए। वह पोछे फिरा छीर कम्मा धार्धार को पास कुंडल गया, उससे कहा कि ये राठाँड़ तेरी धरती दवा लेंगे, छत: छाज तू इमसे मिल जावे ते। अपने चलकर पायू की मार लें। कम्मा ने भी खोचो का साथ दिया। दोनों चढ़कर पायू पर षाये। पायू ने गीवों को जल पिजा-कर छोड़ा ही था कि एसकी खेह (धूल) उड़ती हुई दिखलाई दी। एसने चाँदिया से पूछा कि यह धूल कैसी है ? वह वोला—महा-राज! खोचो ष्राया। पहले जब लड़ाई हुई थो तो चाँदिया खीचो पर खड़ का प्रहार करने ही को था कि पायू ने उसकी तलवार पकड़ ली छीर फहा—मारना मत! वाई राँड हो जावेगी। तम चाँदिया ने कहा था कि ष्पापने घ्रच्छा नहीं किया। ध्रव तो पायू ने खेत काड़कर काज़ा किया, खूब खड़ वजाया छीर मातों आई थोरी झहेड़ी छीर २७ जाति के ष्रहेड़ियों समेत पायू काम आया, सोढी सती हुई छीर खोचों छीर पेमा अपने अपने ठिकाने को गये।\*

<sup>ः</sup> इस स्यात से तो यही पाया जाता है कि पावू श्रीर उसकी वहन सोनावाई र्धाधळ की विवाहिता खी के संतान नहीं थे। सीची के साथ युद में मारे जाने के भाव का, चारण वांकीदास का कहा हुश्रा, पावू का गीत—

<sup>&</sup>quot; प्रथम नेह सानो महा क्षोध भीनो पहुँ लाभचमरी समरमोक लागै।

<sup>&</sup>quot; राय कवरी वरी जेए वागे रसिक, वरीये कंवारी तेए वागे।

<sup>&</sup>quot; हुवे मंगल धमल दमंगल वीरहक रंग त् वेक मंघ जंग त्ठो।

<sup>&</sup>quot; सवण वृठौ कुसुमवाह जिए माहितर विसमवए माह सिर लाहपृठी।

<sup>&</sup>quot; करण श्रवियान चढ़िया भर्ला कालसी निवाहण वयण भुज वीधिया नेत ।

<sup>&</sup>quot; पंचाग सद्न वरमाल संपूजिया खळां किरमाळ संपूजिया खेत।

<sup>&</sup>quot; सूर वाहर चहुँ चारणां सुरहरी, इते जस जिते गिरनार शाव ।

<sup>&</sup>quot; विहंड दल खीचियां तखां दलविभाड़े, पौढिया सेल रणभीम पावू।"

भावार्थ—पहले तो छानंद के साथ राय कंवरी की वरी छोर उसी पेशाक से जंग किया। जिस मस्तक पर मेाड़ वँधा घा उसी पर खड़ा प्रहार हुए। पँवारों ने वरमाल से पूजा की छोर खलों ने खेत में तलवारों से पूजा। प्रपने वचन का प्रतिपालन कर चारणों की गौवें छुड़ाई छोर खीचियों के दल को भंजन कर पावृजी रणखेत में सोया।

डोडगहली वृहें के साथ सती होने लगी थो, परन्तु उस वक्त उसको सात मास का गर्भ था। लोगों ने मना किया तब उसने छुरी से प्रयमा पेट चोरकर वालक की निकाल एक धाय के हवाले किया थीर आप पित के संग जल मरी। वह बालक पेट माड़कर निकाला गया था इसिलये उसका नाम भरड़ा प्रसिद्ध हुआ। उसने जिंदराय की मारकर अपने वाप थीर काका का वेर लिया थीर कई दिनों तक राज करके गुरु गोरखनाथ का चेला वनकर सिद्ध हो गया। वह अब तक जीवित है।

## वारहवाँ प्रकरण जंगमराव राठीड़

संगमराव गुजरात के स्वामी वीसलदेव वाघेले का प्रधान या। ( वीसत्तदेव वायेला सं० १३०० वि० से सं० १३१८-१€ तक गुज-रात का स्वामी रहा था।) उसने कुछ द्रव्य इजम किया तो गोरा वादल कटक जोड़कर उस पर चढ़ ग्राये, वड़ी लड़ाई हुई, संगमराव मेहने और जालोर के वीच अपने देश में जा रहा। सार्वत नाम का संडायच चारण ठहें के वादशाह के दर्याई घोड़े का चरवादार था, वह उस घोड़े की ले भागा। तीन दिन तक वरावर चलता रहा, जब यक गया तो संगमराव के गाँव रेतलाँ में याकर रात को ठहरा। घेड़े को घोड़ियों की वृ आई, खुलकर एक घोड़ी से जा लगा। सावंत की घाँख खुली तो देखता है कि घोड़ा घोड़ी पर सवार हो गया है। वह उसको पकड़कर पीछा लाया ग्रीर पुकार कर कहा कि—"ठट्टे के बादशाह का दर्याई घोड़ा घोडी से लगा है, यदि कोई यहाँ होवे तो सुन लेना !" फिर उसने उस घोड़े की ले जाकर चित्तोड़ के राणा के नजर किया। राणा ने प्रसन्न होकर उसकी एफ गाँव शासगा में दिया। (रेतलाँ में) उस घोड़ी के पेट से एक वछेरी पैदा हुई थी। संगमराव का विवाद कुंडल में हुआ था। उसकी ठकुराणी का नाम ग्राचानण ग्रीर साले का नाम विसनदास (विष्णुदास) घा। एक वार विष्णुदास ने संगमराव के पास आहार वह वछेरी माँगी। कहा-मेरे भाटियों के साथ वैर है, सो इस घोड़ो पर चढ़कर अपना वैर लेने के पश्चात् पीछे ला दूँगा। संगमराव ने टालाटूलो की, परंतु ख्रंत में विसनदास बछेरी

ले गया। उसने उस घोड़ी की घोड़ा बताया, सूबर हुई, एक वर्ष पीछे वछेरा दिया। विसनदास ने फिर उसकी हरे जी चराकर तैयार की छीर पीछे संगमराव के पास भेज दी। संगम अमल पानी चढ़ाकर घोड़ी पर सवार हुआ और उसे ख़ुरी फैंकी तव जाना कि घोड़ी वैसी नहीं, इसने ठाण दिया है। विसनदास पर क्रोध किया, उससे वछरा मेंगवाया। उसने पीछे कहलाया कि तम बह-नोई हो इसलिये घोड़ी ले गये, परंतु बछेरा मैं नहीं दूँगा। संगम ने एक न माना और लड़ाई करने की तैयार हुआ, तव उसकी की ने कहा कि श्राप क्यों लड़ाई करते हैं. मैं जाकर बछेरा ला दँगी। वह पोहर आई, भाई कं पास वछेरा माँगा धीर वोली "भाई! मैं यह समभूँगो कि यह वछेरा तूने मुफको दहेज ही दिया था।" विसनदास ने न माना, तव त्राचानण ने भाई पर धरणा दिया। दे। एक दिन भूखी रही, परंतु भाई ने न माना। वह वहाँ से चल दी, प्रागे एक गाँव में पहुँचकर रसोई वनवाई, भोजन किया, फिर श्रपने साथ के लोगों से पूछा-कि भ्रव क्या कहाँ ? मेरा पति ते। सालं से घोड़ा लिये विना मानेगा नहीं; मैंने उसकी लड़ाई करने से रोका थ्रीर घोड़ा लेने के वास्ते पीहर ग्राई ते। भाई ने भी नहीं समका। लोगों ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। वह अच्छे श्रच्छे ठिकानों में गई, परंतु किसी ने उसकी नहीं रक्खा। भेलु में रामचंद ईदा राजपूत रहता था। वह उसके यहाँ गई ( ग्रीर उसे ध्रपनी कथा सुनाई )। वह बोला, तू खुशी से यहाँ रह । तू मेरे सिर के साथ है। तब आचानण ने यह दोहा कहा-'देसी बेारद व कड़ा काही खलांसि रेह। क़ुंडल रे ग्राचानएं के भेलूं रेई देह ॥" , ( यदि कोई आपित आई तो आचानण का शरीर भी भेलू में पड़ेगा।)

जब से आचानण रामचंद्र के घर में आकर बैठी तब से ईदे सव सजे सजाये तैयार रहते थे। छ: महीने वीते कि संगमरान के गाँव का एक जागी ईदा के गाँव आया और रामचंद्र के यहाँ भिना मांगते को गया। आचानण ने उसकी पहचाना और दासी को भेजकर भीतर बुलाया ! उसे देखते ही जागी बाला-"माता आचा-नण तु यहां कहाँ से आई ?" उसने कहा "आयसजी! मेरे लिए क्या प्रसिद्धि है १" वाबा वोला—प्रसिद्धि यही है कि घे।ड़ा लेने के वास्ते पीहर गई है, से। लेकर ख्रावेगी। उसने जागी के एक रुपया ग्रीर एक वस्त्र दिया ग्रीर सत्कारपूर्वक रात रखकर विदा किया और यह भी कहा कि ठाक़र की मेरी श्रोर से यह समाचार सुना देना कि "तुमने मेरा कुछ भी मान न रक्खा, साले की मारने के वास्ते तैयार हो गये, तब मैं पोहर ष्राई। पीहरवालों ने भी मेरी वात न मानी. लाचार में रामचंद ईदा के पल्ले लगी हूँ, सी श्रव ठाक़र मेरा नाम न लेवें।'' जोगी ने यह सव वृत्तांत संगमराव की जा सुनाया श्रीर पूछा ''वावा! आचानण फहाँ है ?'' संगम ने कहा-''वछेरा लेने के वास्ते गई है।'' जागी वाला—''वछेरा ता दिया नहां श्रीर वह तो रिसाकर रामचंद्र ईदा के घर में जा वैठी है।" यह सुनते ही संगम ने नकारा वजवाया श्रीर कुंडल पर चढ धाया भाइयों ने समभाया कि पहले तो छी का वैर लेना चाहिए, तव वह सेलू आया । जीगी की विदा करने के पीछे आचानण एक थाली में मूँग को दाने धरकर उसे वाजाट पर रख दिया करती थी। एक दिन रात के वक्त घाली में के मूँग उछलने लगे। रामचंद्र उस समय सीया हुआ था। आचारण ने उसके पाँव पर हाथ धरकर उसे जगाया धीर कहा—"ठाझरां उठा! कटक ग्राया।" उसने पूछा-"कहाँ है ? मेरे वंध्रवर्ग कई दिन से शख सँभाले तैयार वैठे रहते

हैं।" श्राचानण वेलि—उन सूँगों की श्रोर ऐखा ! रामचंद्र ने भी जब मूँगों को उछलते देखा ते। पूछा कि यह क्या बात है। उसने कहा वेर घोड़ों की टापों के पड़ने से मूँग उछलते हैं, वह तुम्हारी सीमा में श्रा पहुँचा है। रामचंद्र ने कोठड़ी में श्राकर ढोल दिवाया, लोग इकट्ठे हुए। ईदा श्रोर संगम में युद्ध ठना श्रीर रामचंद्र २७ राजपूतों सिहत खेत पड़ा। श्राचानण ने श्राकर संगमराव से मुजरा किया श्रीर कहा "राज! हाथ तुम्हारा श्रीर शरीर ईदा का है।" फिर उसने खपना दाहिना हाथ काटकर संगम को दे दिया श्रीर श्राप ईदा के साथ जल मरी।

फिर संगमराव कुंडल पर चढ़कर गया और विसनदास को कह-लाया कि हमारा बछेरा दें। इसने अपनी दूसरी छोटी बहन का विवाह संगमराव के साथ करके बछेरा इसे टीके में दे दिया। कुछ समय पीछे वह बीसलदेव की चाकरी में गया तो बीसल बीलां कि धिक्कार है तुभकों कि संगम ने तेरे साथ ऐसा वर्ताव किया। विसनदास ने कहा—क्या करें उससे पहुँच नहीं सकते। बीसल ने कहा कि में अपनी सेना देता हूँ। विसनदास फीज लेकर चला। संगम इस बक्त अपनी ससुराल ही में था, विसन अपने गढ़ के द्वार खुलवाकर एकाएक भीतर घुसा और इसे जा दवाया। घोड़ी की काटकर संगम संमुख हुआ और वहाँ खेत पड़ा।

संगमराव के पुत्र मूलू ने वीसलदेव से वैर वढ़ाया, उसके उप-द्रव की एक पुकार रोज बीसल के कानों पर पड़ने लगी। उसने सेना भेजी थ्रीर कई प्रयत्न किये, परंतु मूलू हाथ नहीं थ्राता था। एक वार खीचो धारू आनलोथ का बीसोढा चारण बोसल के पास आया, ... उसने उसका बड़ा आदर किया। एक दिन एक हजार रुपये की बाजो लगाकर दोनों चै।पड़ खेलने लगे थ्रीर यह शर्त ठहरी कि जो राजा ष्टार जावे तो १०००) चारण की दे देवे धीर जी चारण हारे ती मूलू की ला दिखाने। चारण नेाला--महाराज! में ता मूलू की नहीं पहचानता हैं। राजा ने कहा-वह वड़ा राजपृत हैं, तेरा बुलाया हुआ अवश्य आ जावेगा थीर जो कदाचित् न आवे तो कोई इर्ज नहीं। चारण वाजी हार गया। राजा ने अपने श्रादमी उसके साथ दियं श्रीर वह मृलु के गाँव पहुँचा। मृलु बड़े छादर के साथ उससे मिला और उसके भाजन के वास्ते खीच (वाजरे की खिचड़ी) वनवाया, परंतु चारण ने न खाया। मूल ने कारण पूछा तो कहा कि मैंने तुमको राजा धीसलदेव के पास एक हजार रूपये में हारा है इसलिए जो तू एक बार चलकर राजा से मुजरा करे तो तेरे यहाँ भोजन कहाँ। मूलू बोला-"बहुत ठीक, परंतु तूने बहुत थोड़े द्रव्य में मुक्ते हारा, वह तो मेरे लिए लाख रुपये भी खर्च कर देता। खैर, मैं तेरे कहने से चलूँगा।" वीसी हे ने भोजन किया धौर विदा हो कर पीछा वीसलदेव के पास आया श्रीर कहा-"वाप ! मूलू ते श्रावे नहीं।" एक बार सोमबार के दिन राजा वीसल चौगान खेलने की चढ़ा, उसी वक्त मूल भी उसके साथ में ग्रान मिला श्रीर पृछा कि वीसे। डा कहाँ है। किसी ने चारण की थ्रीर डँगली उठाकर कहा कि वह सवारी के हाथी के पास राजा से वातें करता हुआ जा रहा है। मृलू ने घोडा वढाया श्रीर वरावर श्राकर वीसेाढे से राम राम किया, तव चारण ने यह दोहा कहा-"वोसीढो आवार वीसल दे कहिजे विगत। श्री मूलू श्रमवार सगला देखे सांगडत। ' तव वीसीहे ने कहा महाराज मूलू हाजिर है। राजा ने उसकी तरफ देखा ते। मूलू ने मुजरा कर यह दोहा कहा-"जाडी फीजां जेथ वीसल की चहुएँ वला। सेल तुहाला तेथ सुरताणे डर साँग उत ॥" (हे साँगा के पुत्र, जहाँ वीसल की वहुत सी फौजें हैं वहाँ तेरा वर्छा सुरताग के हृदय

में है।) वीसल की सेना में कोई सुरताय या उसकी मारकर मूल चलता हुआ। पीछे राजा की सेना लगी, हुक्म हुआ कि जाने न पावे. थोड़ी दूर पर आगे एक नाला आया, उसे कूदकर मूलू का घोड़ा तो दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुन्ना ग्रीर राजा के सवार इधर ही खड़े ताकते रहे। जब यह खबर राजा के पास पहुँची कि मूलू श्रळूता चला गया ते। उसने श्राज्ञा दी कि ''हमारे घोड़ां के कान काट डालो।" उस वक्त वीसीढें ने दीहा कहा-"'तेजा लगती खार वाला वीसल्देव के। ऊपर ला श्रसवार सांके भय सांगावते ॥" (राजा के घोड़े तो बहाले तक पहुँचे परंतु उनके सवार भय के मारे शंकित हो पार न जा सके।) तब तो राजा ने घोड़ों के कान काटने का निपेध कर दिया श्रीर वीसोडे से कहा—"तूने हमकी चिताया े क्यों नहीं कि मूलू आवेगी।" वोसोडा वोला-महाराज! ऐसा तो किस तरह कहा जा सकता है। मृलू ने मुक्त सहा या कि तूने बहुत थोड़े रुपयों में मुभ्ते द्वारा, यदि मैं राजा के नजर आऊँ तो मेरे तो लाख उपये देने की भी वह तैयार है। राजा ने फिर इसरी वाजी लगाई श्रीर ऋहा यदि मैं हारा तो तुभी एक लाख रुपये दे दूँगा धीर जी तू हार जावे ती गढ़ में मृलू की लाकर मुभसे मुजरा करवाना। वीसोढा ने कहा-गढ़ में वह कैसे आवेगा ? राजा ने उत्तर दिया कि छावे तो ले छाना, नहीं छावे तो न सही। वह वाजी भी चारण हार गया; मूलू के पास पहुँचा ग्रीर उससे कहा-"मैंने तुभाको लाख रुपये में हारा है, इस वार गढ़ में आना पड़ेगा।" मूलू ने उत्तर दिया-मुभो गढ़ में कौन जाने देगा ? परंतु जो म्रा सका तो म्राकर हूँ हूँ गा। चारण ने पीछा म्राकर राजा से कहा-"वाप! कोट में मूलू कव भावे, मैंने ते। बहुत कुछ कहा, परंतु उसने न माना।" यह सुनकर गोरा बादल ने मूलू के लिए

हँसकर कहा—"यदि अच्छा राजपूत होता तो जरूर धाता।" एक दिन भादों के महीने में मूलू सवार होकर पाटण छाया छीर एक साली के घर के पिछवाड़े खड़ा रहा। उस वक्त मेह वरस रहा था, सिर पर ढाल रखकर वह एक परनाले के नीचे खड़ा हो गया। साली ने मालिन की कहा कि देख ! परनाले का कैसा शान्द होता है। माली ने उठकर देखा तो एक सवार घोड़े पर चढा हुआ खड़ा है। तब तो उसने मालन को पुकारा कि बाहर ते। कोई सवार खड़ा है। मालिन वेलि उठी कि "यह ती कोई मेरे मल जैसा है जो बाप का बैर लेने के वास्ते धुक रहा है।" माली ने मूलू को घर में लिया। प्रभाव को वह मालिन राजा के यहाँ पूजा के लिए फूल लेकर जाने सगी। सृखू ने उसकी कहा कि एक वार में भी राजा की देखना चाहता हैं। मालिन ने उसकी स्त्रो का वेष धारण कर्वा फूलों की छाव सिर पर रखकर साथ लिया। चलते समय मूलू ने अपनी कटार को भी छाव में रख लिया ध्रीर महल में पहुँचा। देखा कि राजा वैठा है श्रीर वीसोढा चारण भी वहाँ हाजिर है। जाते हुए मार्ग में मूलू ने गोरा वादल की वैठे हुए देखा, जिससे उसके पाँव डगमगाने लगे। गोरा वेाला- 'वादल देख ! इस मालिन के पग ठीक नहीं पड़ते हैं, क्या यह संगम राज का बीज ते। नहां है ?" बाहल ने कहा-"होवे, मालिन के घर पर संगम का डेरा रहा था।" यह सुनकर मूलू ने महल में प्रवेश किया, छाद सिर से उतारी श्रीर चारण की राम राम किया। चारण ने खंडे हें। कर आशीष दी और वीसल से कहा-"महाराज! मूलू सूजरा करता है।" इतने में तो कटार पकड़कर मूलू राजा के पास जा बैठा ग्रीर बाला कि "यदि जगह से हिले ता यहीं, मार डालूँगा।" राजा ने कहा कि किसी प्रकार छोड़ो भी! कहा-

अपनी कन्या व्याह दें। तो छोड़ दूँ। राजा ने वहुतेरा समभाया, परंतु उसने एक न मानी। वहीं ठाकुरद्वारे में राजकन्या से विवाह कर हाथ पकड़ उसकी महल में लें गया।

वीसलदेव ने विचारा कि मूलू ने धोखा दिया श्रीर वहुत वढ़कर वात की। यह वृत्तांत गोरा वादल ने भी सुना। उन्होंने अर्धरात्रि के समय राजा से श्राकर कहा कि "हम तो इस अपमान की
सहन नहीं कर सकते कि मूलू राजकन्या की जबईस्ती व्याह लेवे।
हम उसे मारेंगे श्रीर कुमारी का विवाह किसी श्रीर के साथ करावेंगे।" राजा वोला—जैसी तुम्हारी इच्छा। वे दोनों (सामंत)
वहाँ पहुँचे जहाँ मूलू, राजकुमारी की लिये, सेता था श्रीर पुकारकर कहा कि सँभल जा! मूलू ने सीलंकिनी की कहा कि श्रव यदि
तू वचावे ते वचूँ। वह वोली, मैं हर प्रकार से हाजिर हूँ। मूलू प्रपनी
स्त्री के कपड़े पहनकर द्वार पर श्रा खड़ा हुशा श्रीर गोरा वादल
से कहा कि मुक्ते ते निकलने दे।! सामंत (उसकी राजकुमारी
समस्कर) श्रलग हो गये, मूलू निकला श्रीर घोड़े पर चढ़कर चलता
हुशा। जव गोरा वादल द्वार खेलकर भीतर गये तव क्या देखते हैं
कि वहाँ पर राजकन्या वैठी है, वे हाथ मींजकर रह गये।

सोलंकिनी के गर्भ रह गया था, प्रव उसका पुनर्विवाह करना चाहा। छोर तो किसी ने उसको ग्रहण करना स्वीकार न किया; परंतु जालोर के स्वामी सामंतिसंह सोनिगरे ने उसका पाणित्रहण किया। मूलू वोला कि सोलंकियों ने तो मुक्तको बेटी व्याह दी इसलिए प्रव उनके साथ मेरा वैर नहीं, प्रव तो सोनिगरों से बैर है। नित्य दैं। इंदें। इने लगा, परंतु सोनिगरे प्रवल थे, उनको वह पहुँच न सका। एक वार दसहरे के दिन सोनिगरों की एक दासी ग्राशापूरा देवी को पूजने के वास्ते गई थी, उसको पकड़कर मूलू ने ग्रपनी दोहर में उसकी गाँठ वाँध ली श्रीर उसके वह पहनकर गढ़ में गया श्रीर तुलसी थाने के पास जा छिपा। उसकी कटार उसके पास थी। पहर रात गये सामंतिम महल में आया, सेालंकिनी थाल परोसकर लाई। सेालंकिनी की मूलू के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हुआ था। सामंत ने कहा कि "मूलू के वेटे की ले था।" वह वेाली कि वह तो हो गया है। कहा—"जगा। में उसकी अपने शामिल जिमा-ऊँगा, मूलू वड़ा सामंत है। उसके पुत्र की भूठन खाने से मेरे में भी पराक्रम आ जावेगा।" लड़का आया श्रीर शामिल भेजन किया। सामंत ने मूलू की वहुत प्रशंसा की धीर यह भी कहा कि वह एक वार अवश्य मुक्त पर आवेगा। मूलू ने विचार लिया कि इसकी न मारूँगा, उठकर पास चला आया श्रीर राम राम किया; कहा "तुक्ते न साहँगा, न माहँगा; वैर दृटा।" सामंतिसंह वेाला—"वैर हो ले।" मूलू ने उत्तर दिया—"छोड़ा।"

फिर मृलू ने दूसरा विवाह कर लिया छोर छपने पुत्र की माँगा परंतु सामंति ह ने न दिया; कहा—यह पुत्र तुम्हारा है, परंतु संकट के समय हमारे काम श्रावेगा। उस लड़के का नाम काँधल था। वह सामंति ह के पास रहता; प्रतिदिन सोने के थाल में भोजन करता छीर गिलोल से उस थाल को तोड़ डालता था। एक दिन कान्हड़ देव की छो ने कहा कि 'रीज थालो तोड़ता है।" काँधल ने गिलोल चलाई, गिलोलिया राशी के कान पर जा लगा, चूढ़ी थी, कान दृट गया, परंतु उसने काँधल को कुछ न कहा। इसी अर्से में सुलतान श्रलाडहोन (ख़िलजी) जालोर पर चढ़ श्राया। सेनिगरों के साथ लड़ाई हुई, काँधल खाँडे के मुख पर (सवसे छागे) था, सात बीस खड़े खुदा कटार पकड़कर काम श्राया (२७ तुकों को मारकर सरा)। उसकी माता ने उस वक्त कहा कि "वेटा काँधल!

### संगमराव राठौड़

१<del>-</del>६१

जो में ऐसा जानती तो खड़्जा से घर भरा देती।" काँघल ने उत्तर दिया—"माजी! तुमने न जाना हो, वीरम की माता ग्रीर कान्इड़देव की स्त्री पर जिस दिन गिली लिया चलाया था मैंने ते। इसी दिन कह दिया था।"

## तेरहवाँ प्रकरण

### खेतनी अरड़कमलात और भटनेर की वात

भटनेर में वादशाह हमायँ का थाना रहता था। उस वक्त खेतसी से एक कानूनगा आकर मिला श्रीर कहा "यदि तू मेरी सहायता करता रहे तो तुभी गढ दिलवाऊँ।" इस कानूनगी की निकालकर उसकी जगह दूसरा नियत कर दिया गया था, उस जलन के मारे वह खेतसी के पास आया था। खेतसी ने कहा-भली बात है. मैं भी यही चाहता हूँ। अपने काका श्रीर वावा पूरणमल काँधलोत श्रीर दूसरे कई राजपूतों की साथ ले कान नगी को श्रागे कर वह चढ़ धाया। मार्ग में जाते हुए देखा कि एक सिंहनी किसी जानवर का सिर लिये जा रही है। ने कहा कि गढ़ तो तुम ले लोगे, परंतु तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। खेतसी वेला कि "एक वार जा तो वैठे"; फिर रहे या जाने।" ( फानूनगी पहते गढ़ में चला गया था। ) जब ये गढ़ के तीचे पहुँचे तो कानूनगा ने ऊपर से रस्सा फेंका, खेतसी अपने साथ सहित ऊपर चढा थ्रीर गढ़ ले लिया। दस वर्ष तक वह गढ़ उस के श्रिधिकार में रहा। वडगच्छ का एक यती वीकानेर में रहता था। उसके पार कोई अच्छी चोज थी। राव जैतसी ने वह चोज उससे माँगी, परंतु यता ने दी नहीं तब राव ने उसकी मारकर वह वस्तु ले ली। फिर कामराँ ( हुमायूँ का भाई जो कावुल में राज करता था ) हिंदु-स्तान पर चढ़ आया। उस यती का चेला उससे आगे जाकर मिला, स्रीर कहा "स्राप उधर चलें तो भटनेर का गढ़ हाय स्रावे।" कामराँ ने कहा कि ''उधर जल नहीं है।'' चेला बोला कि ''जल सुकसे आया।" कामराँ उसकी साथ लिये भटनेर की चला, मार्ग में जल न मिलने से कटक मरने लगा तन यती ने चेत्रपाल की आराधना की। मेह वरसा और जल ही जल हो गया। ये सटनेर पहुँचे, खेतसी भी अगीनी कर मिला। इन्होंने उससे अगुदे माँगे, उसने भेज दिये; परंतु वे शाही फीज को मार्ग से भटकाकर जंगलीं में ले चले। आगे आगे कामराँ और पीछे पीछे खेतसी चलता था। कामराँ के साथियों ने कहा कि "गनीम पीछे पीछे आता है।" तव तुकों ने पीछे फिरकर खेतसी को मारा। भयंकर युद्ध हुआ, कई आदमी मारे गये। कामराँ, भटनेर में अपना थाना रख, बीकानेर अथा। राव जैतसी ने उससे युद्ध किया और रात को छापा मारा, तुर्क बुरे हारे और कामराँ मागा। राव ने बांड़ी से चढ़कर अहमदाबाद तक राज किया। ठाकुरसी ने जैतसी के नाम पर जैतपुर बसाया।

एक दिन भटनेर में भद्रकाली के मंदिर के पास ठाकुरसी (राव जैतसी का पुत्र) श्रीर श्रहमद (शायद भटनेर के किलेदार का नाम हो) ने मिलकर गेठि की, श्रीर काली के चढ़ाने की भैंसा तैयार किया। ठाकुरसी ने साँगा भाटी को कहा कि "लोह कर!" उसने लोह किया, भैंसे का सिर लटक पड़ा, जिस पर ठाकुरसी ने शकुन विचार-कर कहा कि गढ़ लेंगे। फिर वह जैतपुर चला श्राया। भटनेर का एक तेली जैतपुर ज्याहा था। जब वह तेली ससुराल में श्राया तो ठाकुरसी ने उसकी बड़ो खातिर की। एक दिन श्रहमद कहीं श्रपने पुत्र का विवाह करने गया था, गढ़ की रक्ता के वास्ते अपने माई फीरोज़ को छोड़ गया था। ठाकुरसी चढ़कर गया श्रीर रात्रि के समय गढ़ के नीचे जा पहुँचा। तेली से शर्त थी ही, उसने ऊपर से रस्सा फेंका, जिसके श्राधार से ठाकुरसी श्रपने साथियों सहित

गढ़ पर चढ़ गया। लड़ाई हुई, फीरोज मारा गया और गढ़ हाथ आया। कल्याणमलजी की दुहाई फिरी और राव (जेतसी) ने वह गढ़ ठाज़ुरसी की दिया। समय पाकर ठाज़ुरसी का शरीर छूटा और वाघ उसका उत्तराधिकारी हुआं। जैतपुर उससे ले लिया गया और वाघ व नरहर भट़नेर में रहे। वादशाही चाकरी करता था। वाघ के मरने पर उसके पुत्रों से महाराज राजसिंहजी ने वह धरती लेकर बोकानेर के अधिकार में की, वे भाड़वां में जाकर गुढ़ा बाँध रहने लगे। सूरसिंह करणसिंह तक भटनेर वीकानेर वालों के पास रहा और वादशाह शाहजहाँ के अमल में खालसे हुआ। लड़ाई हुई, जोगीदास कांधलीत और कत्याणदास भाटी काम आये। फिर खालसे रहा।

## चौदहवाँ श्रकरण जाधपुर, वीकानेर श्रीर किशनगढ़ का बृत्तांत

#### १—ज़े।धपुर के राजाओं की वंशावली

राव सीहा—राणां सेालंकणो सिद्धराव जयसिंह की वेटी, उसका पुत्र आस्थान। दूसरी राणी चावड़ी सीभाग्यदेवी, मूतराज वाचना-घोत की वेटी, उसके पुत्र अज व सीनिंग।

रात ग्रास्थान—राणी उद्घरंगदेवी इंदी, बूढम मेघराजे।त की वेटी, उसके पुत्र धूहड़, धांधल व चाचग।

राइ धूइड़—रायी द्रोपदो, चहवाय लच्नायसेन प्रेमसेनेति की टेटी, उसके पुत्र रायपाल, पीघड़, वायमार, कीर्तिपाल ग्रीर लगहंग।

राव रायपाल—राखी रत्नादेवी भटियाखी, रावल जेसल हुसा-जीत की वेटी, उसके पुत्र—कान्ह, समणा, लदमणसेन व सहनपाल।

राव कान्ह या कन्हपालं—राणो कल्याणदेवी देवड़ी, सलखा लूँ-भावत की वेटी, उसके पुत्र जालगासी और विजयपाल।

राव जालग्रसी—राणो स्वरूपदेवी गोहिलाणो, गोदा गजिंदोत की वेटी, उसका पुत्र छाड़ा।

राव छाड़ा—राणी वीरां हुलणी, उसका पुत्र दोहा। रावदोडा—राणी तारादेवी, चहवाण राणा वरजांगीत की वेदी, पुत्र सलखा।

राव सलखा —राणी देवी चहुवाण मुंजपाल हेमराजेति की वेटी, पुत्र मिल्लिनाथ, जैतमल। दूसरी राणी जोइयाणी, जेाइया धीरदेव की वेटी, पुत्र वीरमदेव। तीसरी राणी गीरज्या (गवरों) मेाहिलाणी, जयमल गजिंहोत की वेटी, पुत्र सोसित। राव वीरमदेव—राणी भटियाणी जसहड़, राणीदेवी पुत्र राव चूँडा। दूसरी राणी माँगलियाणी लालां कान्ह केलणोत की वेटो, पुत्र जयसिंह। तीसरी राणी चंदनदेवी ध्यासराव रणमलोत की वेटी, पुत्र गोगादेव। चैाथी राणी ईसी लाछां (लच्मी) उगमणसीह सिखरावत की वेटो, पुत्र देवराज ध्रीर विजयराज।

राव चूँडा—राणी सांखली सूरमदे, वीसल की वेटी, पुत्र—रण-मल। दूसरी राणी गहलोताणी तारादेवी सोहड़ साँदू सूरावत की वेटी, पुत्र सत्ता। तीसरी राणी अटियाणी लाडां, कुंतल केलणीत की वेटी, पुत्र अरड़कमल। चौथी सोना, मोहिल ईसरहास की वेटी, पुत्र कान्हा। पाँचवीं इंदर केसर, गोगादेव उगमणीत की वेटी, पुत्र—मीम, सहसमल, वरजांग, कदा, चांदा ख्रीर अज्ञा।

राव रग्रमल-राग्री भटियाग्री, पुत्र जे।धा ।

राव ज़े।धा—राग्यी सारंगदेवी, सांखला मांडण रूग्येचा की वेटो, पुत्र—बीका, वीहा, दूसरी राग्यी हाडी जसमादे, पुत्र राव सांतल, राव सूजा, श्रीर नींवा। तीसरी राग्यी जाग्यांदे हूलग्यी भारमल जागावतकी वेटी। सं०१५०० में वीकानेर के गाँव चूँडासर में पाट वैठा।

राव सांतल-सं० १५१-६ में मंडोर में पाट वैठा।

राव सूजा—माजी हाडी जसमादे, अजीत मालदेवेात की पुत्री। सं०१५४-६ में पाट वैठा।

राव वाचा—साजी लखमादेवी भटियाणी, जयसा कलिकणीत की वहन।

रात्र गांगा—माजी उदयकुँवर चहुँवाग रामकुमार रावत की वेटी। सं०१५७२ में पाट वैठा।

राव मालदेव—माजी पद्मां (पद्म क्वॅंबर) देवड़ी, जगमाल मालावत की वेटी। सं०१४८२ में पाट वैठा। जोधपुर, वीकानेर और किशनगढ़ का वृत्तांत

१-६७

राव चंद्रसेन-सं० १६१६ में पाट वैठा।

राजा उदयसिंह—माजी स्वरूपदेवी फाली, सज्जा राजावत की वेटी। सं० १६४० में पाट वैठा।

ाजा सूरसिंह—माजी सहमती कछवाष्टी, श्रासकर्ष भीमावत की गेर्टा। सं०१६५२ में पाट वैठा।

राजा गजसिंह—माजी कोसरदेवी कछवाही, हमीखाँ कर्मसिंहोत की वेटी। सं०१६७६ में पाट वैठा।

सं० १६ ६५ में राव अमरसिंह की नागीर दी।

महाराजा जसवंतसिंह—साजी गायडदे सीसोदणो, भाण स्रकावत की बेटी। सं०१६-६ में पाट वैठा।

सहाराजा अजीतसिंह—माजी पोहपकुँवर । यादव भीमपाल छत्रमग्रोत का देविता।

महाराजा वखतसिंह—चौहान चतुर्भुज दयालदासीत का देोहिता।

महाराजा विजयसिंह—भाटी दै। खतसिंह गजसिंहोत का

महाराजा भीमसिंह—रावलोतें का दोहिता। भीमसिंह किशन-सिंह सादूलांत का दोहिता।

( यहाराजा जसवंतसिंह से पिछले नाम ख्यात में पीछे से दर्ज हुए हैं )

### जाधपुर के सद्िरां की पीढ़ियाँ

नीवाज—(छदावत राठौड़, राव सूजा के वेटे उदयसिंह के वंशज) राव जोधा, राव सूजा, ऊदा, खीवा, रत्नसिंह, कल्याणदास, मुकुंददास, विजयराम, जगराम, कुशलसिंह, ध्रमरसिंह, कल्याणसिंह, दौलतसिंह, शम्भूसिंह, सुरताणसिंह और सामंतसिंह। रास—(जदावत राठौड़) जगराम, शम्भूसिंह, वखतसिंह, केसरी-सिंह, वनैसिंह ग्रीर जवानसिंह।

लाँवियाँ—शुभराम, प्रेमसिंह, भारतसिंह और चाँ६सिंह। गेमिलियावास—शुभराम, चैनिसिंह, फतहसिंह श्रीर इंद्रसिह। रायपुर--कल्याणदास, दयालदास, वल्लभराम (वलराम), राजसिंह, हृदयनारायण, भाखरसिंह श्रीर केसरीसिंह।

नींबोल—जगराम, उदयराम, जगतसिं ह छै।र नरसिं हदास। जृत्यलो —जगराम, उदयराम, अनूपसिं ह छै।र रायसिं ह। खारिया—विजयराम, मनराम, वैरीसाल छै।र महासिं ह। खनावड़ी—मुक्कंददास, विजयराम, मनराम, राजसिं ह छै।र दौलतराम।

वेरेाल-मुकुंददास, विजयराम, मनराम, हीरासिंह, वनैसिह श्रीर शम्भूसिंह।

छीपिया—दयालदास, वलराम, राजसिंह, प्रतापसिंह, सामंत-सिंह, जसकर्ण, भवानीसिंह, जैतसिंह छीर अमरसिंह।

नीवाडा—राजसिंह, प्रतापसिंह, उदयसिंह श्रीर वनैसिंह। वसी—जसक्तर्ण, भावसिंह श्रीर शंभूसिंह। देवली—वलराम, राजसिंह, प्रतापसिंह, उदयसिंह श्रीर शिवसिंह।

#### २-राज्य बीकानेर के नरेशों की वंशावली

सं० १५०० में बोकानेर के गाँव चूंड़ासर में राव जोघा पाट बैठा। राव बीका (जोघावत) सं० १५२५ में जाँगलू (जंगलघर) में छाया, सं० १५२६ में कोडमदेसर में पाट बैठा। राव बीका को पुत्र लूणकर्ण, पूंगल को भाटी राव शेखा की कन्या रंगादेवी के पेट से। नरा, घड़सी, केलण, मेघा, वीसा, राजा और देवराज। स्वापन की )।

राव लूग्यक्तर्थ—सं० १५५४ में पाट वैठा। पुत्र जैतसी, देवड़ा जैतसी की कन्या लाला के पेट से। प्रतापसिंह, रत्नसिंह, वैरीसिंह, तेजसिंह, करमसी, रूपसी, रामसिंह, सूरजमल ग्रीर किशनसिंह।

राव जैतसी—सं १ १५८१ में पाट वैठा। पुत्र कल्याममल, सोढा जैतमाल की कन्या कश्मीरदे के पेट से। भीमराज, मालदेव, ठाड़िरसिंह, मानसिंह, अचलदास, पूरणमल, सिरंग, सुर्जन, कान्ह, भोजराज, करमचंद, और तिलोकसी।

राव कल्याग्रमल—सं० १५६६ में पाट बैठा। पुत्र रायसिंह, सोनगिरा श्रस्तेराज की कन्या भक्तादे के पेट से। रामसिंह, पृथ्वीराज,
सुरताग्र, भाग्र, श्रमरा, गोपालदास, राघोदास, डूंगरिसह। राव
कल्याग्रमल के साथ सती हुई —राग्री हाँसा गहलोत, भिटयाग्री
रामकुँवर, प्रेमकुँवर, लवंगकुँवर; एक खवास। ढोलग्र, पेाहप
( पुष्प ) राय! दस पात्र—श्रजयमाला, बुधराय, कामसेना,
रंगराय, पद्मावती, सुधड़राय, भानुमती, रूपमंजरी, रंगमाला श्रादि।

महाराजा रायसिंह—सं० १६३० में पाट वैठा । पुत्र सूरसिंह, रावल हरराज भाटी की पुत्री राणी गंगादेवी के पेट से; दलपत, भूपत और किशनसिंह। राजा रायसिंह के साथ सती हुई—तीन राणियाँ— कुँवर द्रोपदी, सोढी भानुदेवी,भटियाणी ध्रमोलकदेवी। पातर तीन—रंगराय, नैयणजवा, कामरेखा।

महाराजा दलपतसिंह—सं० १६६⊏में पाट वैठा । दे वर्ष राज किया (६ राणियाँ राजा की पगड़ी के साथ वीकानेर में सती हुई )।

महाराजा सूरसिंह—सं०१६७० में पाट वैठा। राजा रायसिह का पुत्र था। राणा उदयसिंह सीसोदिया की कन्या राणी जसवंतदेवी को पेट से। स्रसिंह को पुत्र—कर्णसिंह, कछवाहा हिम्मतसिंह को कन्या राणी खहपदेवी को पेट से। प्रजीन श्रीर शत्रुसाल। राजा स्रसिंह को साथ दे। राणियाँ—भटियाणी ननरंगदे, राणी रवावती, श्रीर पातर रंगरेखा तथा गुणकली सती हुई।

महाराजा कर्णसिंह—सं० १६८८ में पाट बैठा। पुत्र अन्पसिंह, चंद्रावत न्यमांगद की कन्या इंद्रज्जमारी (कस्तूरदेवी) के पेट से। केसरी-सिंह, पद्मसिंह, माइनसिंह, अजवसिंह, उदयसिंह, मदनसिंह, देवीसिंह, अमरसिंह और वनमाली। दस खवासनियाँ राव कर्ण के साथ सती हुईं। राणियाँ—भिटयाणी अजवदेवी धनराजीत, शृंगारदेवी जेसलमेरी, कोड्मदेवी विकुंपुरी, मनसुखदे, शेखावत साभागदेवी, प्रतापकुँवर, सोडो सुगुणदेवी, तवर साहिबदेवी। दस खवास में व पातरें—कमोदकली, रामवती, मेवमाला, किशनाई, गुणमाला, चंपावती, रुद्रकली, प्रेमावती, कुंकुमकली, श्रीर मुदंगराय।

महाराजा अन्पसिंह—सं० १०२६ में पाट वैठा। पुत्र सुजानसिंह, राजावत अमरसिंह की कन्या राणी चंद्रकुँवर के पेट से। आनंदसिंह, स्वरूपसिंह, कद्रसिंह और रूपसिंह। आनंदसिंह के पुत्र गजसिंह, प्रमरसिंह, तारासिंह और गूद्रहसिंह। सं० १७५५ ज्येष्ठ सुदि ६ को राजा अनुपसिंह फाल-प्राप्त हुआ। सती हुई —राणी रत्नकुंवर जेसलमेरी, पँवार अतरंगदे। खवासने —सुघड़राय, रंगराय, गुलावराय। पातरें —जयमाला, नारंगी, सरसक्ली, अनारकली, सलासा, रूपकही, कपूरकली। राणी जेसलमेरी की सात सहेिलयाँ — हपरेखा, हररेखा, गुणजोत, मोतीराय, कुँवरीजीकी हरमाला; खवासी की कमोदी। कुल सतियाँ पठारह।

महाराजा स्वरूपसि ह-जन्म सं०१७४६। पाट बैठा सं०१७५५ सें। उस वक्त ६ वर्ष के वालक घे, शीतना रोग से शरीर छूटा। महाराजा सुजानसिंह—सं०१७५७ में पाट वैठा। पुत्र-राणावत इंद्रिकित की कन्या राणी रत्नकुँवर के पेट से जोरावरसिंह ने जन्म लिया। सं०१७६३ में काल-प्राप्त हुआ। सती हुई —राणी देरावरी सुरताणदे; पातरें—सुवड़राय, रंगराय, नैणसुखराय, गुमानराय, वडारण हरजीतराय; खालसा—हसती, चैनसुख।

महाराजा जोरावरसिंह—सं० १७६३ ग्राधित सुदि १० की पाट वेटा। पुत्र गजसिंह, सामंतसिंह शेखावत की कन्या राणी छिति-भाग (त्रज्ञुसारी) के पेट से। सती हुई सं० १८०३ में—राणी देरावरी श्रभयकुँवर, तॅवर उमेदकुँवर, खवास सदौजी; पातरें—गोरां, गुलाव, सरूपाँ, तनतरंग, रंगनिरत, फतु, बन्ना, सुखविलास, राजां, गुमानों, विज्ञों, महताब; खालसा—रामजात, कपूरकलों, बड़ा-रण गुण्यजात; कुँवर राणीं री सहेली राही; पातरंग की सहेली फत्तु सकासी; यातरंग की रसोईदार बाह्मणी राही।

सहाराजा गजसिंह—सं० १८०३ श्रासोज बदि १३ पाट वैठा। महाराज राजसिंह सं० १८४४ वैशाख सुदि ६ पाट वैठा। महाराज स्रतसिंह सं० १८४४ श्रासोज सुदि १० पाट वैठा।ॐ

राव वांकाजी—जाट सहारण भाड़ंग में छीर जाट गोदारा पाँड़े लाधड़वे में रहते थे। गोदारा वड़ा दातार था। सहारण की खो वेणीवाल (जाटों की एक जाति) मलकी ने एक दिन छपने पति से कहा कि गोदारा का नाम वहुत प्रसिद्ध है, चैधरी (जाटों में मुखिया को चैधरी कहते हैं) मिले ते। ऐसा मिले। जाट (सहारण) मद में छका हुआ था, (यह सुनते ही) चैधरण को छड़ी से मारा छीर कहा ''जे। पाँडे से रीकी है (ते। उसके जा)।'' जाटणी कहने

<sup>ः</sup> महाराजा श्रनृपिखंहजी से पिछले राजा इस स्थात में पीछे से दर्ज हुए माल्म होते हैं।

लगी ''रे घरघातक ! मैंने तो बात की घी, ध्रव जो कभी तेरे पलेंग पर श्राऊँ ता भाई के पलँग जाऊँ" (श्रयीत् श्रव तू मेरा पति नहीं)। उसने जाट से वेालना वंद कर दिया, श्रीर एक मास पीछे पाँडे गोदारा की कहता भेजा कि तेरे वास्ते (मेरे पति ने ) सुक पर चायुक चलाया है। पाँडे ने उत्तर भेजा कि जो तू आवे तो मैं तुमें ले जाऊँ। ऐसे छ: मास बीत गए। एक दिन सब सहार्य जाटों ने इकट्रे हे। कर मंसूबा किया कि चै। धरी चै। धरण के भत्राड़े की मिटा देवें। उन्होंने वकरे मारे. मदिरा मँगवाई श्रीर गाठ की। उसी समय पाँडे गोदारा साठेक ऊँटों से वहाँ भ्राकर गाँव के वाहर ठहरा। जाटगों ने कोठे में अपनी एक दासी की सलाकर भीतर से साँकल वंद करवा दी श्रीर उसे समभा दिया कि यदि तुभी पीटें श्रीर पूछें ते। कह देना कि (चै।धरण को ) पाँडे ले गया। इतना कहकर मलकी ते। पाँडे को. साथ चली गई, इधर गीठ जीमकर जाटों ने अमल पानी लिया और चै।धरण की बुलाने के वास्ते एक आदमी की भेजा। उसने जाकर पुकारा ते। किसी ने उत्तर न दिया; तव उसने पीछे श्राकर जाटों से कहा कि चौधरण तो कपाट वंद करके भीतर सोई हुई है। वे वोले कि जाग्री, कपाट ते। इकर उसे जगा साग्री। जाट किवाड़ तोड को हे में घुसे और देखा कि वहाँ तो दासी सोती है। उसकी पीटने लगे तब उसने कहा कि मुक्ते क्यों मारते हो ? चौधरण को तो पाँडे ले गया। तव तो जाट खे।ज लेकर उस जगह पहुँचे जहाँ वे ऊँटों पर सवार हुए थे और उन्हें हुँ हा, परंतु पता न लगा। सहारणों ने मिलकर सलाह की कि गोदारों की पोठ पर राव वीकाजी हैं। छपने में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनका मुकावला कर सकें। तब भाड़ंग के जाट सहायता के वास्ते नरसिंह जाट के पास सिवाणी गये श्रीर उससे कहा कि इसने श्रपनी भूमि तुमको दी. तुम हमारी

मदद करें। नरसिंह अपनी सेना लेकर लाधड़िये आया, गाँव लूटा छै।र सत्ताईस गोदारों की मारकर पीछे फिरा। पाँड़े का पुत्र नकोर्दर राव बीकाजी के पास पहुँचा श्रीर कहा कि तुम्हारे जाटें। का नरसिंह मारकर चला जाता है। राव वीका सिद्धमुख में था. सवार हाकर वहाँ से दो कीस ढाका गाँव में गया जहाँ नरसिंह का साध तलाव की पाल पर ठहरा हथा था। आधी रात का समय था। साइंग के जाटों में से आधे राव बीका से आ मिले और कहा कि हम नरसिंह की मरवा देंगे। वे राव की वहाँ ले गये जहाँ नरसिंह सीया हुआ था। चैंकिकर नरसिंह उठा, राव का भेँवर घोडा वढ़ने लगा कि कांधल ने नरसिंह को रोका श्रीर राव वीका ने उसे मार जिया। उसके साधी भाग गये, मालमता सब लूट लिया तद राव दीका की विजय में जाटों के डोम ने यह दोहा कहा- 'वीके वाहर नावड्रो भवर नकोहर हाथ। हम तुम फगड़ो नीवड्रो नरसिंह जाट साथ ।। ' ( भैंवर घोड़े पर सवार हो नकोदर की साथ लिये वीका सहायतार्थ जा पहुँचा, नरसिंह जाट के साथ हमारा श्रीर तुम्हारा भगड़ा चुक गया )।

सिद्ध सुख को लीटते हुए मार्ग में दासू बेथीवाल (जाट) आकर राव वीका से मिला और कहा "राज! हमारा वैर है सो दिला दें। तो धरती तुम्हारी है।" सुहराणी खेड़े में सोहर जाट रहते थे, उनको मारकर दासू का वैर लिया और दासू ने अपनी दासियों से रावजी का गुणगान कराया।

अरड्कमल काँधलोत भटनेर पर चढ़ धाया श्रीर वहाँ से माल-वित्त लूटकर वीकानेर लाया। (इसकी वात इस तरह लिखी है—)

राव वीका ने पहले तो कोडमदेसर की जगह गढ वाँधने का विचार किया था. परंतु वहाँ तो वह ठहर न सका तद उसने राव शेखा ( साटी ) की जाकर कहा कि हमें ठहरने की कीई स्थान वत-लाग्रा। शेखा बेाला कि कहां दूर जाकर ठीर कर ली। बीका ने कहा कि दूर ते। में नहीं जाऊँगा, इसी पहाडी पर जगह देखकर रह जाऊँगा। शेखा ने उत्तर दिया कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहा । वे स्थान देखते फिरते थे: नापू साँखला ने इस स्थान की देखा कि वहाँ एक भेड़ ने वच्चे दिये थे, एक वाय चाहता था कि उनको खा जावे, परंतु भेड़ उस बाव को निकट न आने देती थी। साँखले ने राव वीका की वह जगह वतलाई, उसने भी पसंद की छीर वहाँ कोट की नींव डाली गई। नापा श्रीर कान्हा शक्कन विचारने की गये श्रीर जहाँ कीट या वहाँ स्राये। वहाँ खुडियेरी एक गाँव था। रात ः को वहाँ सीये। श्रीर शकुन तो सब श्रच्छे हुए। चार घडी रात रहे वे सो गये तो सिरहाने की श्रोर एक भुरट का वूँटा था, जिसके चारीं श्रोर कुंडलाकार पूँछ मुख में पकड़े हुए एक सर्प आ वैठा। प्रभात की जब ये जगे तो नापा ने नाग की देखा श्रीर कान्हा की कहा कि इसे छेड़ो मत। ये उसकी लीक देखने लगे कि कहाँ से आया है। देखा कि वह नाग पुराने कीट से आया है, तब नापा कहने लगा कि श्रंत में कोट वहीं बनेगा कि जहाँ सर्प कुंडली मारकर बैठा है। पुराने कीट के स्थान पर कीट बना, नगर बसा, जिसका नाम बोका-नेर रखा गया। यह खबर केलण भाटी की हुई। उसने शेखा से कहा कि चल । शेखा वे।ला कि मैं तो चलूँ नहीं । आटी कलकरण वीकाजी पर कटक कर चढ़ आया। नापे सांखले ने कहा कि मेंने शक्तन लिये हैं, अपना राज यहाँ वहुत पीढ़ियों तक स्थिर रहेगा, अपने भाटियों से लड़ेंगे, श्रीर हमारी ही फतह होगी। तब

युद्ध किया; राव का साथ तो थोड़ा ही था, परंतु घोड़े पटककर कलकरण की सार लिया और उसकी सारी सेना भाग गई।

( राद बीका के काका काँधल ने मोहिलों से छापर द्रोणपुर का इलाका छीन लिया था, जिसका बहुत सा वर्णन चै। हानों की ख्यात में हैं। मोहिल बादशाह के पास पुकारने गये छीर हाँसी के शाही फीजदार के नाम हुक्म हुआ कि यह प्रदेश पीछा मोहिलों के प्रधिकार में करा दे। फीजदार ने काँधल की वहाँ से निकाल दिया।) तह वह छपने साथियों समेत गाँव सेरड़े में आ रहा, परंतु

ं भटनेर, जिसे श्रव इनुमानगढ़ कहते हैं, बीकानेर की उत्तरी सीमा पर एक प्राचीन दक् किला है। उसका घेरा १२ वीवे में श्रीर जल के १२ कृप रसमें हैं। कहते हैं कि उसकी नींव चंगेज़खाँ ने डाली थी, परन्तु संभव है कि वह भाटी राजपूतों ही का यनाया हुश्रा हो। दिख्डी के बादशाह गयासुद्दीन बलवन के समय में ( स॰ १२६०-द६ ई॰ ) भटनेर बादशाह के भतीजे शेर खीं की जागीर में था, जा वहीं मरा। उसकी कब गढ़ में बनी है। बहुत से इतिहासवेत्ता तो सुलतान महमूद गुज़नबी के फ़तह किये हुए भाटिया नगर श्रीर भटनेर की एक ही बतलाते हैं। श्रमीर तैमूर ने जब भटनेर पर धावा किया तो वहीं के राजा कुलचन्द भटी ने उससे युद्ध किया था, परन्तु श्रन्त में हार खाकर केंद्र-हुश्रा। जैसलमेर की ख्यात में श्रमीर तैमूर से लड़नेवाला रावल बड़सी मीना है। शाहंशाह श्रकबर ने भटनेर राजा रायसिंह की जागीर में दिया था तब से वह बीकानेर के श्रधिकार में श्राया। यद्यपि बीच में कई बार उनके हाथ से निकल भी गया था।

पुक जनश्रुति ऐसी भी है कि टाकुरसी का विवाह जैसलमेर हुआ था छैं। उसे अजीतपुर जागीर में मिला था। वहाँ उसके रहने की मामूली घर था। एक वार भिट्याणी स्नान करने की बेडी, व्यांधी आई छैं।र नहाने के सामान में भूल मिल गई, तब उदास है। कर वह कहने लगी कि में कैसी अभागिनी हूँ कि मेरे पित के यहाँ रहने की अच्छा स्थान तक नहीं। टाकुरसी ने पत्नी के ये वचन सुने और तेली की सहायता से चाहल राजपूतों से भटनेर लिया।

फौजदार सारंगखाँ का वल वढ़ा हुआ होने से वहाँ भी वह न ठहर सका थे।र अपने गाड़े लेकर राजासर में आकर ठहरा। वहाँ साथ इकट्टा करके धावे मारने शुरू किये और शिसार के सरहही प्रदेश की उजाड़ दिया। वहां से ( राजासर से ) उठकर साहवे के तलाव में आकर डेरे जमाये। तब सारंगखाँ सेना लेकर फांधल पर चढ़ आया। वह भी युद्ध करने की संमुख हुआ और चलती लड़ाई की। जब फौजदार के सैनिक जन बहुत ही निकट आ पहुँचे तो फांधल ने ध्रपने घोड़े की सरपट दे। ड़ाया। यह नियम घा कि कांधल जब इस तरह घोड़ा दीड़ाता घा तब तंग पुस्तंग दुमची छीर श्रागवंद दृट नाया करते थे। वैसे ही श्रव भी ट्ट गये। उसके पुत्र राजा, स्रा, नींवा, वगैरह साथ में थे। उनकी उसने कहा कि राबु की सेना की वड़ने मत दे। जितने में कंग पुस्तंग ठीक कर लूँ, परंतु वे उन्हें रोक न संके छीर अपने साथ की भी छोड़कर छागे वढ़ गये। तव कांघल ने उन्हें कहा कि "जाछो रे कपूता ! मैंने ता तुमकी वावा के भरे। से ( यह भी कांचल का पुत्र था, जो बड़ा वीर था, परंतु लारंग से जा मिला या ) पीछे को ठइराया या क्योंकि वह पीछे से वढ़ते हुए शत्रु को सदा राकता था।" फिर कांधल सारंगसाँ से युद्ध कर काम आया। यह खबर राव बीका ने सुनी और सारंग पर चढ़ाई करने को तैयार हुआ, परंतु नापा (नरपाल) साँखले ने कहा कि यह राव जीधा की खबर देकर फिर चढ़ाई करना उचित है। (नापा राव जीधा के पास गया श्रीर सारा हाल कहा।) तब जीधा योला कि कांधल का वैर में लूँगा; वह वड़ी खेना सहित चढ़ ध्राया। राव बीका हिरोल में रहा, गाँव भांसले के पास लड़ाई हुई। सारंगलाँ खीर उसके वहुत से साथी मारे गये।

राद लक्ष्मर्थ — जब जैसलमेर को फतह कर पीछे फिरे तब साध के लंगी ने कहा कि "एक वार वीकानेर कीट में पधारी, शुभ शकतां से पवारे हो।" रावजी बोले-"नहीं जावेंगे।" माने नहीं और दिल्ली की तरफ कूच किया। द्रोणपुर में डेरा हुआ। इस ठाँट की देखकर कहने लगे कि यह स्थान तो ऐसा है कि यहाँ छापने किसी क्रॉबर की रक्खें। यह बात कल्याणमल उदयकर्णीत चीदादद ने सुनी। उसने सीचा कि यह तो वात विगड़ी। रावजी ता दिल्ली गर्ने और कल्याणमल ने उद्योग कर पठानों की सेना बुलाई. जिसमें उसका नाना रायमल कछवाहा हिरोल था। दिल्ली में पठान बाएशाहत करते थे। उस वक्त सीमावंदी करते थे। ( पठान जहाँ पर वादशाही सीमा नियत करना चाहते थे ) उसकी रावजी ने नहीं स्वीकारा । कहा नारनील में सीमा रक्खी जावे, हम नारनील लुंगे। पठानी से लुडाई हुई। कल्याग्रमल ने पहले ता रायसल को कहा कि मैं तुन्हारे पच में हूँ, परंतु पीछे मुकरकर टाल दे दी , रावजी मारे गये श्रीर उनका कुँवर प्रवापसिंह भी काम श्राया । राव जैतिसिंह पाट वैठा । वह सेना लेकर रायसल पर चढ़ा । जलवाहों ने अपनी ५ पत्रियाँ व्याह कर वैर मिटाया। राजा पृथ्वी-राज की वेटी कुँवर ठाकुरसिंह को व्याही, रायसल कछवाहे की वेटी रायमल सालदेवोत को श्रीर एक कन्या वैरसी लूगकर्गात को दी थ्रीर दसरी महेश प्रतापिं होत के साथ व्याही गई।

<sup>\*</sup> राज बीकानेर की तवारीख में लिखा है कि लाला नामी एक चारण ने बीकानेर श्रीर जैसलमेर के दुर्मियान मगड़ा करा दिया था, इसलिए राव लूण-कर्ण ने रावल देवीदास पर चड़ाई की। उस वक्त तो रावल ने श्रपनी वेटी राव को ब्याहकर सुलह कर ली, परन्तु मन में उसके कसक वनी रही। श्रवसर पाकर वह सिंध के नवाब को राव पर चढ़ा लाया, गांव देासी में लड़ाई हुई, जहां सं० १४८३ में राव लूणकर्ण श्रपने तीन पुत्रों सहित मारा गया।

#### ३—राज किशनगढ़

राजा किशनसिंह—नरवरगढ़ के कछवाहा आशकरण भीमावत का दोहिता।

राजा भारमल—जैसलमेर के भाटी दयालदास खेतसी होत का दोहिता।

राजा रूपसिंह—खंडेले के शेखावत हरीराम रायसलेख का दोहिता।

राजा मानसिंच-साँचोर के चहुवाण बल्लू सामंतसिंहोत का दोहिता।

<sup>ं</sup> कृष्णगढ का राज २६ श्रंश १७ कला से २६ श्रंश ४६ कला उत्तर श्रस्रांश श्रीर ७४ श्रेश ४३ कला से ७४ श्रेश १३ कला पूर्व देशान्तर के मध्य हैं । चेत्र-फल म्रम वर्ग मील थार श्रावादी १२४४१६ मनुष्यां की है। यहां के रईस जोधंपुर के मीटे राजा उदयसिंह के दूसरे पुत्र कृष्णसिंह के वंश में हैं। जोधपुर में पहले दृधाड़ श्रादि १२ गांव कृष्णसिंह की जागीर में थे श्रीर १०) रोज़ नक़द खर्च में जुदा मिलते थे। जोधपुर के दीवान गोविंददास भाटी ने वह तनस्वाह पंद कर दी तब कृष्णसिंह शाहंशाह श्रकवर के पास चला गया। शाईन शकवरी में वादशाही। मंसवदारों में कृष्णसिंह का नाम नहीं है: मासि-रुल-उमरा में लिखा है कि फिट्रींस श्राशियाना ( शाहजहां ) की मां का सगा भाई होने के बुजुर्ग रिश्ते से वादशाह जहांगीर के समय में शाही दर्बार में कृप्णसिंह की इञ्जत थ्रोर देालत बढ़ी।( सन् १६०७ ई०≔सं० १६६४ वि० के लगभग )। मेडोलाव में उस वक्त घड़सिंहोत राजपुत थे श्रीर वहाँ का टाक़र कृष्णसिंह का मासेरा भाई था। उसकी दावत में मदिरा पिलाकर बेहाश वनाया श्रीर साथियों सहित मारकर उसका इलाका लिया। सं० १६६६ वि० में अपने नाम पर कृष्णगढ़ बसाकर राजधानी बनाया। सं० १६७२ वि० में अपने वड़े भाई जोधपुर के राजा सूरसिंह के दीवान गोविंददास की मारकर राजा की हंवेली पर गया, वहाँ राजा के श्रादमियों के हाथ से मारा गया ! कृष्णसिंह के ४ पुत्र थे-सहसम्रह, जगमाल, भारमल्ल श्रार हरीसिंह।

## जोधपुर, वीकानेर धीर किशनगढ़ का वृत्तांत २०-६

राजा राजसिंह—देवलिये के सीसोदिया हरिसिंह जसवंतसिंहोत का दोहिया :

राजा वहादुरसिंह — कामा के राजावत उदयसिंह कीरतसिंहोत का दाहिता:

राजा विरदसिंह—फतहगढ़ को गाँड सुखसिंह सूरजमलोत का दोहिता।

राजा प्रतापसिं ह—शाहपुरे के राजावत अदोतसिंह उमेदसिंहोत का दोहिता।

# पन्द्रहवाँ प्रकरग

## बुंदेला:

अध वुंदेलों की ख्यात वार्ती—राजा वरसिंहदेव (वीरसिंह देव पड़क्का का) वुंदेला के इतने गाँव थे, जो वुंदेले शुभक्षर्ण के नीकर

े बुंदेलों का श्रव तक कोई प्राचीन शिलालेख या दानपत्रादि नहीं मिला, परंतु उनकी रिवायतों, ख्यातों श्रीर श्रवुलफजल श्रादि इतिहास लेखकों के लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि ये प्राचीन उच कुल के गाहड़वाल सूर्य्यवंशी राजपुत्र हैं श्रीर कन्नीज के श्रीतम गाहड़वालवंशी राजा जयचंद की संतान हैं। पीछे से दूसरे राजपूत वंशों के साथ बुंदेलों का वैवाहिक संबंध दूर जाने का कोई निश्चित कारण नहीं मालूम होता। एक ऐसी रिवायत है कि देहली के वादशाह ने गढ़ कुरार (उड़छा के पास) के राजा खंगार (यह नहीं मालूम कि वह खंगार किस वंश का था) को महोवे का शासक नियत किया था। गाहड़वाल वंश का एक राजपूत श्रक्तनपाल या सहनपाल खंगार, का सेनापित था। मेंका पाकर उसने खंगार को सारा श्रीर श्राप महोवे का राजा वन गया। उसने खंगार की वेटी से विवाह कर लिया इसलिए राजपूत जाति से श्रलग किया गया। हमारी समफ में तो शायद "बुंदेल" शब्द का श्रसली श्रमिप्राय समफ, या बुंदेलों का मूल पुरुप उच्चकुलो गाहड़वालवंशी किसी राजा का श्रीरस पुत्र न होने के कारण, यह संवंध टूटा हो।

वास्तव में बुंदेला राब्द विंध्येल या विंधेल का श्रपभंश है। काशी धौर कन्नोज का राज छूटने पर राजा जयचंद गाहड़वाल की संतान मिर्जापुर जैानपुर आदि के पास विंध्याचल के पहाड़ी इलाकों में राज करती थी, इसी से काल पाकर वह विंधेल प्रसिद्ध हो गई। मिर्जापुर के पास कंतित (कर्णतीर्थ) गाहड़वालों का सुख्य स्थान हैं। बुंदेलखंड का सारा प्रदेश ही विंध्य पर्वतश्रेणी से विरा है श्रीर श्राश्चर्य नहीं कि इसी से विंध्येलखंड नाम पड़ा हो, जो प्राकृत बोलचाल में बुंदेलखंड हो गया श्रीर वहां के निवासी बुंदेले कहलाये।

चक्रसेन ने सं० १७१० वि० में लिखवाये—जतहर का पर्गना, जिसका गाँव उड़क्का जिसमें १७०० गाँव लगते थे, ष्राय रू० ७०००००); भांडर का पर्गना, गाँव ३६०, उड़क्का से कोस १२, रू० ५०००००); पर्गना एतच, गाँव ३६०, उड़क्का से कोस १२, स्राय रू० ७०००००); पर्गना राठ, गाँव ७००, उड़का से कोस २०, स्राय रू० ६०००००); पर्गना खटोला, गाँव १७००, उड़का से कोस २०, स्राय रू० १५००००); पर्गना पबई, गाँव १४००, उड़का से कोस २०, स्राय रू० १५००००); पर्गना पांडवारी, गाँव १४००, उड़का से कोस २०, स्राय रू० १५००००); पर्गना घमायो, गाँव २०० उड़का से कोस ४०, स्राय ७०००००); पर्गना दमोई, गाँव ३५०, उड़का से कोस ५०, स्राय ७०००००); पर्गने सीलवनी धमयी चवरागढ़ के मध्य: गढ़पाहारांद गिराज

सासिहल्डमरा में लिखा है कि बुंदेलों का पहला वतन काशी था। उनका कीई पुरुला वहां खेरागढ़ कटक में आंकर ठहरा इसलिए वे लेखाड़ कहलाये। राजा वीरसिंहदंव बुंदेला से-जिलने शकवर के वज़ीर श्रवल्यकल को शाहजादे सलीम के इशारे से मारा था—वीस पीड़ी पहले काशीराज उलकाई में, जिसे श्रव बुंदेलखंड कहते हैं, पहले पहल शाकर ठहरा धीर वहां विध्यवासिनी देवी की पूजा करने लगा। इसी से वह विधिला प्रसिद्ध हुआ। पहले बुंदेलों के पास कुछ श्रविक मुल्क धीर दीलत न थी, लूट-खसीट श्रीर डकेती से वे श्रपना निर्वाह करते थे। जब राजा प्रताप ने उड़का की अपनी राजधानी बना-कर बहुत सा गिरोह इकट्टा कर लिया श्रीर शेरशाह व सलीमशाह स्र से लड़ाइयां लीं तभी से उनकी उन्नति होने लगी। प्रताप के पुत्र भारतचंद के निस्संतान मरने पर उसका छोटा भाई मधुकरसाह राज का स्वामी हुआ, जिसने श्रपनी बीरता, बुद्धिमानी श्रीर धोलेबाजी से बहुत सा मुल्क दवा लिया श्रीर वड़ी नामवरी हासिल की। वह शाहंशाह शकवर के साथ लड़ा भी, परंतु श्रंत में उसने वादशाही। श्रधीनता स्वीकार कर ली। श्रज्यगढ़ श्रीर दितया बुंदेलों के वड़े राज्य हैं।

का स्थान; चैकि। गढ़ गूँडा का; उदयपुर सिरवाज के पास; कछडवा, उड़छा से कोस १२; करहरा उड़छा से कोस २०; दिहायला नरवर के पास; खुटहर झरणोद के पास; बड़्या, पवडवा उड़छा से कोस २० खालियर के पास; वड़ेछा ग्वालियर के पास; दभोवा उड़छा के पास; कुच झालमपुर के पास; मोहनी गाँव ८४ इंद्रुक्खी; गोझोद, भदावर के पास; झवाइना, सहरा, लोगरपुर, घांघेड़ा, गाँव १५००। गूँड का ववरागढ़ जुगराज ने लिया था, जिसके ताल्लुक ५२ गढ़ थे।

केशवदासकृत कविप्रिया ( शंथ ) में बुंदेलों की ख्यात ऐसे दी है-ये सूर्यवंशी हैं। इस वंश में श्रीरामचंद्रावतार हुआ, उसके कई पीढ़ियों के पीछे इनका गहरवाल ( गाहडवाल ) गोत्र प्रसिद्ध हुआ। १ राजा वीरू गहरवाल, २ राजा कर्ण महाराजा हुआ. जिसने बनारस को राजधानी बनाया, ३ राजा अर्जुनपाल ने से।हनी गाँव बसाया, ४ राजा सहजपाल, ५ राजा सहजईंद्र, ६ राजा नानग-देव, ७ राजा पृथ्वीराज, ८ राजा रामसिंह, ६ राजा चंद्र, १० राजा मेपनीपाल, ११ राजा अर्जुनदेव जिसने १८ महादान दिये, १२ राजा प्रतापरुद्र, १३ राजा भारतचंद, जिसके पुत्र न होने छे उसका छोटा भाई सधुकरशाह गद्दी पर वैठा। सधुकरशाह ने डड़छा बसाया **धौर डसके ११ पुत्र हुए—दुलहराम** पाटवी, संत्रामसाह वत्रसिंह, रह्मसेन, होरलराव, चंद्रजीत, रणजीत, शतु-जीत, वलवीर, हृदयसिंहदेव, रगाधीर,। दूलहराम के पुत्र का वैटा शारतसाह, भारतसाह के पुत्र देवीसिंह श्रीर जगतमित्रण जो महाराजा जसवंतसिंह के पास चाकरी करता था। देवीसाह का किशोरसाइ। एक दूसरे स्थान पर ( बुंदेलों की ) पीढ़ियाँ ऐसे सी हुई हैं-

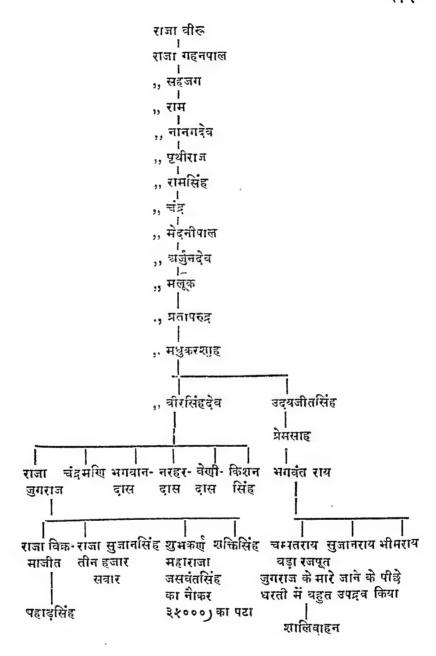

राजा वीरसिंहदेव वड़ा धर्मात्मा श्रीर भाग्यवान् हुशा। वादशाह ( शाहजादगी में ) जहाँगीर के हुक्म से उसने खोजे अयुल्फजल को मारा। वादशाह (जहाँगीर) की उस पर वड़ी कृपा रही। मधुरा में श्रोकेशवरायजी का मंदिर वनवाया, वादशाही चाकरी वरावर करता रहा धीर मरने उपरांत उसका पुत्र जुगराज टाके वैठा। शुरू शुरू में उसका जोर अच्छा वढ़ा, श्रीठाकुरजी को वीच में दे-कर गूँडा का चवरागढ़ लिया, फिर सं० १६-६ के कार्तिक में बादशाह से विरस हुआ, वादशाह ने फीज भेजी, खानदीरान अब-दुल्लाखाँ सेनानायक श्रीर हिन्दू मुसलमान दोनों उसमें थे। वादशाह ग्वालियर में ठहरा, सेना ने देश में दखल किया। जुगराज ने भी थोड़ो सी लड़ाई की, परन्तु अंत में देश छोड़कर भागा और अपने पुत्र विक्रमाजीट सहित मारा गया। वादशाह उड़का में पधारे श्रीर कई दिन तक वीरसमुद्र बढ़े तालाव के किनारे ठहरे। फिर सिरवाज होते हुए बुरहानपुर पधार गये श्रीर वहाँ से दीलताबाद पहुँचे।

## सीलहवाँ प्रकरण

#### यद्वंशी

जाड़ेचा—(बंदोजन) इनको गीतों में व यश-वर्णन करने में श्यामा (सम्मा) कहते हैं। श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब व प्रद्युम्न वड़े नामी हुए। उनमें से साम्ब के तो सम्मा जाड़ेचा, श्रीर प्रद्युम्न के वंशज जैसा भाटो हैं। जाड़ेचों की पीढ़ियाँ—१ गाहरियो, २ श्रोढो, ३ ढाहर, ४ छाहड़, ५ फूल, ६ लाखा, ७ महर, ८ मोकलसी, ६ खेतसी, १० दल्ला, ११ हम्मीर वड़ा, १२ हम्मीर के पुत्र रायधण श्रीर हाला, १३ फूल, १४ धलैदियो, १५ जनागर, १६ लोही, १७ भीम १८ दल्ला (दूसरा), १६ साहिब, २० राहिब, २१ बड़ा भीम, २२ वड़ा हसीर, २३ धमर, २४ भोजराज, २५ वासा, २६ श्रोटा, २७ (दूसरा) हमीर, २८ खंगार, २६ भारा, ३० मेघ, ३१ रायधण, ३२ तमाइची।

भुज के स्वामी रायध्य की वार्ता—रायधियों के कछ की घरती आई। पहले यहाँ के ठाकुर रायध्यी घोषा थे, जिनकी राज-धानी लाखड़ी नगर था, जहाँ कर्य घोषा राज करता था। एक थोगी गरीवनाथ धूँधलीमल का शिष्य वड़ा सिद्ध आया और उसने लाखड़ी में अपना आसन जमाया। आश्रम के धासपास उसने २२ आम के पेड़ लगाये, जिनमें काल पाकर फल आया। कर्य की एक दुहागण राणी थी जिस पर गरीवनाथ की कृपा थी और उसके। वह भिगनी कहकर बुलाता था। ज्येष्ठ मास में उस राणी का पुत्र योगी के आसन पर आया था। तव नाथ ने अपने चेले की कहा

कि भानजे के वास्ते थोडे आम तोड़ ला। आज्ञानुसार चेले ने वृच पर चढ पांच छ: फल तोड़े छीर नाध ने उस वालक की दिये, जिन्हें लंकर वह अपनी माता के पास गया। कर्ण की मानेती राणो के पुत्र ने वे स्त्राम देखे स्त्रीर स्त्रपनी माता की जाकर कहा कि सुके भी आम मैंगा दे। राग्रो ने अपने पति जाम की कहलाया कि योगी के श्रासन पर आम फले हैं सो क़ॅवर हो मॅगा दो। जाम ने श्राम लेने के वास्ते अपने प्रादमी भेजे थीर उन्होंने जाकर गरीवनाथ की कहा कि जास आम सँगवाता है। योगी वोला—आम मेरे हैं, हम योगी लीग किसी की आम नहीं देते। नौदरी ने बहा, वावाजी ! आसन तुम्हारा है परन्तु भूमि तो जाम की है; ऐसा कहते हुए वे तो पृच पर चढ गये थ्रीर लुगे फल तोडने। योगी की क्रोध खाया। एक कुल्हाड़ी उठाकर चाद्वा कि पेड़ को काटकर गिरादे। इतने में चेला वोल उठा-सहाराज ! अपने लगाये हुए वृत्तों को क्यों काटते हो ? सद्राधारी हो। इनका रूपांतर कर दे। ! गरीवनाथ के भी यह वात मन में भाई श्रीर कहा "श्राम की इमिलयाँ हो जावें !" यह वचन रसके मुख से निकलते ही वे युच इमली के वन गये जो छाज तक मौजूद हैं। दूसरे दिन एक शिष्य की श्रासन की ठैार समाधि देकर जाम को यह शाप दिया कि ''जैसे तुमने हमारा स्थान छुड़ाया है वैसे ही तुम्हारा भी स्थान छूट जावे !"

लाखड़ी से १२ कीस पर घीषोद है। वहाँ के अजयसर पर्वत पर धुंधलीमल रहता या, गरीबनाथ वहाँ चला गया। फिर दस वारह दिन के पींछे दोनों गुरु चेले पहाड़ पर से उतरते थे, वर्षा ऋतु घी और (मैदान में) रायधण, हमीर और उसका पुत्र भीम इल चला रहे थे। भीम ने उन योगियों को देखा और वोल उठा कि यह तो गरीबनाथ है जिसने समाधि ली थी। सन्मुख जाकर भीम उसके गुरु के

चरहीं में गिरा श्रीर टसे प्रायह-पूर्वक नीवड़ी में अपने डेरे पर लाया। इतने में घर से भात आया, नाथ के पात्र में परोसा, भोजन क्षरने के लिए विनती की श्रीर श्राप मक्खी उड़ाने लगा। खाते हुए धुंधलीमल ने अपने पात्र में से कुछ खीच लेकर भीम की दिया श्रीर कहा खा जा। परंतु भूँठन होने से भीम ने उसे खाना न चाहा धीर बोला-महाराज! खा लूँगा। नाथ ने दे तीन बार उस खोच को खाजाने के लिए कहा तब भीम ने अपने वास्ते अपनी माता के पास से दूसरा खाच परोसाया और गुरु के दिये हुए प्रसाद की पास रखकर अपनी शाली में का खीच खाने लगा। गुरु ने जान लिया कि मेरा दिया हम्रा खोच वह खाना नहीं चाहता तव उसे पीछा अपने पात्र में ले लिया और कहने लगा—"भीम ! यह खोच जो तूने खा लिया होता तो श्रमर हो जाता. परंतु फिर भी इस धरती का राज में तुभी देता हूँ।" ऐसा कहकर उसके सिर पर हाथ धरा ग्रीर आज्ञा दी कि कच्छ का राज्य देता हूँ, परंतु योगियों की सेवा सदा करते रहना जिससे तेरे वंश में दीर्घकाल तक राज वना रहेगा । भीम वोला कि में आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । योगियों ने कहा कि तू अपनो राजधानी लाखड़ी में रखना श्रीर योगियों का आसन धीसोद में। आसन के लिए दस घोड़ियों में से एक बोड़ी, दस भैंसों में से एक भैंस ब्रीर दस साँड़ों में से एक साँड दिया जाय। हाट प्रति एक वर्ष में दे। महमूदी ( एक पुराना चाँदी का सिक्का ), पुत्र-जन्म धौर विवाहोत्सव की दो महमूदी, सारे देश से मिलता रहे. श्रीर इल प्रति एक सई (धान का एक नाप ) धान मिला करे। इतना ठहराकर धुंधलीमल ने गरीवनाथ की दिखलाया श्रीर कहा कि जब तक ये। गियों की सेवा करता रहेगा तव तक तेरी साहिबी प्रतिदिन वढ़ती रहेगी, पर सेवा मिटी श्रीर

ठलुराई गई। भीम ने कहा, महाराज! देश के खामी ता घोषा हैं, हम इनसे राज्य कैसे लेंगे। योगी ने उत्तर दिया, इनका भेरा शाष हुआ है, इन पर कहीं से अचानक शत्रुसेना आवेगी। जब तुम सुना कि ये मारे गये तब अपना साथ इकट्टा करके जा जमना। तुन्हारी पीठ पर हम हैं अत: सहज ही में तुमकी राज मिल जावेगा। इतना कहकर गुरु चेला एठे श्रीर कहने लगे कि अब हम पहाड पर चढते हैं, तुम जहाँ हमारे पाद-चिह्न पर्वत में उघड़े हुए देखो वहाँ पत्यर इकट्टे कर रखना, जब तुम्हें राज्य मिले तब वहाँ मंदिर बनवाना। फिर वोले कि हमारी वात का तुभी विश्वास न आवेगा. परंतु यदि तेरा पिता श्राज को पंद्रहवें दिन मर जावे तो जानना कि सब सत्य है। ऐसे वचन कह योगी तो रम गये। भीम का पिता सचमुच पंद्रह ही दिन में सर गया. तब उसकी नाथ की बचन पर विश्वास वॅथ गया। क्रुळ द्रव्य खर्च कर उसने अपने ५०० भाई-वंधुत्रों को इकट्टा किया। इधर घोघों ने मोरवी में नुकसान किया था इसलिए मोरवी वीरमगाँव के थाएं के तुर्क तीन मुज़ार श्रचानक घोघों पर चढ आये। सात सी आदिमयों को खेत रक्खा श्रीर दूसरे भाग निकले। तुर्कों के भी वहत से श्रादमी मारे गये। लूट न करके तुर्क ता पीछे लीट गये. परंतु जब भीम ने ये समाचार सुने तो तुरंत चढ धाया श्रीर राज पर श्रधिकार कर लिया। रावाई का तिलक सिर पर लगाया श्रीर कच्छ का स्वामी हो गया। रहे-सहे घोघों ने जब सुना कि भीम ने राज ले लिया है तो वे जुड़कर भीम पर छाये, परंतु परास्त होकर पीछे गये। घोघों का एक थाई काठियों में मोरवी के पास जाकर ठहरा, जिसके वंशज मोरवी हलोद्र (हलवद ) के बीच में रहते हैं। दूसरा भाई पारकर ग्रीर सांतलपुर के वीच की भूमि में श्राया, वहाँ कांयड़नाय योगी रहता था। उसने योगी के चरण पकड़े थ्रीर कहा कि हमकी गरीवताय का शाप हुआ है जिससे हमारा राज्य गया, अब यदि आपकी छुपा हो जावे ते। हम यहाँ टिक सकें। योगी ने उत्तर दिया कि जो मेरी पादुका ऊपर स्थिर कंरके उसके नीचे तुम कोट बनवाओं ते। रहे।। तब घोघों ने वहाँ पादुका वनवाई और योगी के नाम पर उस स्थान का नाम कांथड़कोट रक्खा जहाँ आज तक वे रहते हैं। तीन सी गाँवों में उनका अमल है थ्रीर उस प्रदेश में कांथड़ के अनुयायी योगियों का कर लगता है।

श्रीम कच्छ का राजा हुआ, गरीबनाथ को जो वचन उसने दिया था उसका पालन किया और आज तक योगियों की लागतें नियत हैं। गरीबनाथ की पाटुका पर धीणोद में मंदिर बनवाया और पास ही गढ़ भी कराया तथा योगियों का आसन वँधवाया। भीम के वंशज अब भुजनगर के राव हैं जिनकी पीढ़ियाँ—१ भीस, २ लाखा, ३ इमीर, ४ राघु, ५ क्राहिया, ६ अलइया, ७ भोजराज, ८ रायधण, ६ हमीर (दूसरा), १० कंमा, ११ मूलवा, १२ महड़, १३ भीम (दूसरा), १४ हमीर (तीसरा), १५ खंगार, १६ भारा, १७ भोजराज (दूसरा), १८ खंगार (दूसरा)।

गीत कुँवर जेहा (जैसा) भारावत का— दीयण छात्र वड़गात्र जग वंभेसर, दूसरी अवर दातार नह कीय एहो। हेक डंनड़ पछे जाम रावल हुवा, जाम रावल पछे हेक जेहा ॥१॥ सिंधपत पखे कुण दिये दत सांमई अवरपत सिंधपत विगत अनेक। सिंधपत समबड़ी हेक हाली समय, हालारी समबड़ी रायधण हेक ॥२॥

<sup>ः</sup> धुंघलीमल येागी की कथा का वर्णन, थोड़े अंतर के साथ, जेठवाराणा नागभाण के समय में भी इसी प्रकार मिलता है।

वाँदणी गोठ छाहूर लग सते, सुतन वंभवंस खटतीस सेढिं। सुतन वंभवंस समभीट जैमालसुत, मालसुत लखणसुत सत्तमे। मीढो।।३॥ लखण दर हाथ निज लेख छाहूत लख, धवल दर सहस वादने टलिये।। हेतुवां छजेखे खेँग देखे गहर, वड़ो लोहड़ां वड़म छांक वयोलिये।॥४॥

#### गीत दूसरा

साहिव दूसरे। खंगार सवाई, दावो सिर दातारां जेहे। । कवी दियंता जंगम हिसयो वेचण हारां।। १।। भूलो नहीं ग्रंजण माया (में?) भूम जिण कीरत हितजाणी। सोदागर चेहरिया सांमें, मोटेरा मालाणी।। २।। दीखाविया सुदिन पर दीपें, रायजादे वड़ राजा। भारमलोत तिकेनवदे भड़ है चाड़े जेहाजां।। ३।। श्रोडनड़ लाखा ष्रहिनाणें।

वसुंह उशारण वारां घे। इदि घमड़े। ह घातिया हेड़ा उहे कारां ॥४॥ वात लाखा की

सहेसर से चार कोस किलाकोट में वड़ा ठकुराई हुई। लाखा से कितनी ही पीढ़ियों पीछे हाला श्रीर रायधण दे। माई हुए जिनकी संतान हाला श्रीर रायधण कहलाती हैं। वे निर्वत्तता के समय में घोघों के राज्य में मुकाती होकर रहते थे। रायधिणयों की श्रपेचा हालों के दस पाँच गाँव विशेष श्रीर दस साहयों की जेड़ भी श्रिषक थी। जब भीस हमीरेति ने लाखड़ी का राज्य लिया तब हालों ने विचारा कि श्रव हम किसी दूसरे खान में जा रहें ते। ठीक है श्रीर अद्रावल योगी के नाम पर वसे हुए साद्रेणसर (अद्रेसर) को खाली देखकर वहाँ जा वसे। वहाँ घोघों ने श्राकर उनको फहा कि जो तुम हमें सहायता दो तो हम भीम से प्रपना राज्य पीछा लेकर तुमको दो-तीन सी गाँव एक ही कोर में देवें। तब

तो हाला उनकी सदद करने को तैयार हो गये। जब भीम ने यह वात सुनी तो हालों को कहलाया कि तुम घोवों के पच में क्यों वंधते हो ? जब तक में हूँ तब तक तो राज्य अपने घर ही में है, तुमने जो घरती दबाई है वह तुम्हारा और जो मेरे पास है वह मेरी, इस बात का कील बचन देता हूँ। हालों के अधिकार में भी भूमि बहुत सी घी और भीम उनका भाई ही था, इस लिए उन दोनों में परस्पर कील करार हो गये, देवी आसापुरी को बीच में दिया और होनों ने घोघों को देश से निकाल दिया। रायधियये राव और हाला जाम कहलाने लगे, आपस में प्रीति बढ़ती गई।

बारह या चौदह पीढ़ी पीछे हालों में जाम लाखा हुआ और रायव्यायों में हमीर । एक दिन राव हमीर पचीसेक सवारों के साथ भद्रेसर को पास गाँव से आया था। राव ने विचार किया कि निकट या गये हैं ते लाखा से मिलते चलें। लाखा के यहाँ गया. उसनं भी वड़े आदर-सत्कार से पहुनाई की। लाखा के (पुत्र) रावल के एक जवान फ़न्या थी। रावल की उसके मामा ने वह-काया कि लाखा की ते। अकल मारी गई है: हमीर तुम्हारे घर आया हुआ है उसे मार डालो, इसका पुत्र छोटा ही है सो भी उठ जावेगा. कच्छ का राज्य ईश्वर ने तुमको घर बैठे दिया है। रावल भी लीभ में आ गया। दुपहर के वक्त राव हमीर सीया हुआ था। वहाँ जाकर रावल उसकी पग चंपी करने लगा। राव की निद्रा आ गई, तव खड़ से उसका सिर काटकर वहाँ से भाग चला। थोड़ी देर में रीला पड़ा। लाखा की मालूम हीने पर वह रावल की पोछे लगा श्रीर तीर चलाये। त्रागे एक काठियों का गाँव या जहाँ रावल एक बाड़ में कूद पड़ा। लाखा ने जाना कि निकल जावेगा, तब पसवाड़े पर तलवार चलाई। हाथ छिछलता पड़ा, गुदड़ो में एक

ग्रंगुल वैठी। (रावल वचकर निकल गया) श्रीर काठियों में जा पहुँचा। लाखा लीट श्राया श्रीर हमीर के सवारों सहित भुज गया। श्रपनी तरफ़ से टीके में घोड़े भेट करके खंगार (हमीर के पुत्र) की गदी पर विठाया। कई दिन तक लाखा वहाँ इस विचार से रहा कि कदाचित् खंगार सुफ़की मार डाले तो मेरे सिर पर से कलंक टल जावे। खंगार इस बात की भाँप गया श्रीर बोला "काकाजी घरे पधारे।। जो बात श्रापके मन में है वह मैं कदापि न कहाँगा, मेरा वैर तो रावल ही से है।" लाखा बोला कि 'देवी श्रासापुरी की साची देकर कहता हूँ कि मैं इस बात में कुछ भी नहीं जानता हूँ।"

य्रपने जीते-जी लाखा ने फिर रावल को अपने पास न याने दिया। कितनेक दिनों पोछे लाखा थोड़े से साथियों समेत किसी काम की गया हुया था। वहाँ घोघों ने याकर लाखा को मार डाला थीर रावल उसके पाट वैठा। राव खंगार भी उस वक्त बीस वाईस वर्ष का हो गया था। उसने प्रपना राज्य सँभाला थीर पिता का वैर लेना ठान रावल पर चढ़ा। आठ नी सइस सेना सहित सीप नदी पर याया। इधर से रावल भी सात आठ हज़ार मनुष्यों की भीड़-भाड़ लाया थीर लड़ाई शुरू हुई। रोज़ दिन दिन की तो युद्ध होवे थीर रात होते ही दोनों थीर के योद्धा अपने अपने शिविरों की चले जावें थीर प्रभात की फिर लड़ने लगें। इस तरह लड़ते लड़ते वारह वरस वीत गये। कई वार आसापुरी देवी की वीच में रखकर रावल वचन-वद्ध हुआ परंतु थपने वचन पर स्थिर न रहा इससे उसका वल घटता थीर राव का वल बढ़ता गया। तव रावल ने थपने थ्रमात्य लाड़क की कहा कि यव थीर तो कुछ भी उपाय विजय का नहीं रहा है, तुम्हारी प्रवस्था भी था गई है, यदि तुम थ्रपनी जान पर खेलकर किसी ढव

से खंगार की मार डालो ती अलबत्ता काम बन सकता है। तेरे पुत्रों की पद-प्रतिष्ठा मैं सदा बढ़ाता रहूँगा। लाड़क ने इस बात की मंजूर किया। दूसरे दिन छल करके रावल श्रीर लाड़क परस्पर चड्भड़े ग्रीर रावल ने उस पर अपना वाँस चलाया। तव क्रोध करके वृहा मंत्री राह खंगार के पास चला गया। चार पाँच दिन पीछे राह के पड़ाव में कहीं ज्ञाग लगी. राजपूत खब ज्ञाग वुक्ताने की गये श्रीर राव के पास श्रक्षेता लाइक रह गया। उसके मन में जूक करने का यह अवसर अच्छा जँचा, परंतु हाथ धूजने लगा। राव ने देखकर पद्या कि तेरा हाथ क्यों धूजता है तो कहा कि योंही, बुद्धा-वस्या के कारण। फिर राव की छोर देखकर पोछे से उस पर खड़ का प्रहार किया। घाव पोठ पर लगा, परंतु राव ने फुर्ती को साथ मुड़कर घातक की गईन पकड़ उसे पृथ्वी पर दे पटका श्रीर उसका हाय मरोड़कर खड़ हाथ से लिया छीर उसी से भटका देकर उसका सिर उड़ा दिया। इतने में राव के साथी भी आ पहुँचे, चाव पर मरहम-पट्टी की । उसी रात की कोई मर गया था, जिसका छिप्ति-संस्कार किया। यह देख रावल ने जाना कि राव मर गया है, परंतु प्रकट नहीं करते हैं, तब वह अपने दल-वल की सँभाल एका-एक राव की सेना पर दृट पड़ा, घमासान युद्ध हुआ श्रीर खूब तलवार चली। दूसरे दिन भी दे। पहर तक लड़ाई होती रही। प्रभात से जुटे हुए याद्वा चार घड़ी दिन शोष रहे तक पीछे न हटे, तव राव बोला कि सुस्तको अपनी शय्या पर से ऊपर उठाग्री। लोगों ने उठाकर खड़ा किया। सैनिकों ने देखकर जाना कि राव जीवित है। षनकी हिम्मत वढ़ गई ग्रीर शत्रु-दल पर निराशा छाई। लड़ाई होते हुए समय भी बहुत हो गया था, ख्रंत में रावल की सेना हट-कर अपने पढ़ाव को चली गई। रावल ने विजय की आशा छोड़-

कर कहा कि मैंने देवी को वीच में देकर भी अपने वचन को लोपा उसी का यह फल है। देवी मुक्तसे रूठ गई, अब हमारा निर्वाह इस धरती में नहीं होगा। ऐसा ठान वह वहाँ से चल दिया। तीस पैतीस कोस के परे सोरठ के प्रदेश में जेठवे राज करते थे। वहाँ से उनको निकालकर उसने साठ-सत्तर कोस के मध्य की भूमि ली और वहीं अपना राज्य खापन किया। सं०१५-६६ वि० में रावल जाम ने नया नगर वसाया और अद्रेसर राव खंगार ने लिया, जो आज तक भुज के अधि-कार में है।

रावल जाम फिर गिरनार (जूनागढ़) के खामी चीगसखाँ ( चंगेज़ख़ाँ ) गोरी से मिला धौर मैत्रो वढ़ाई। उसने कहा कि तू गुजरात के वादशाह से मेल मत कर श्रीर मेरा साथी वना रह। जेठवे ध्रीर काठियों ने इकट्ठे होकर सलाह की कि यह (रावल) अपनी धरती में जबर्दस्ती से आ घुसा है, यदि यह यहाँ जम गया ता हमें अवश्य मारेगा। इसलिए लड़ाई कर उसे निकाल देना चाहिए। दस सहस्र मनुष्यों की सम्मिलित सेना लेकर वे उस पर चढ प्राये। रावल भी अपने छ: इजार सवार लेकर सम्मुख हुआ। वरडा के परगने में युद्ध हुन्रा, जिसमें रावल के भाई हरधवल ने एक सहस्र अश्वारोहियों से एकदम शत्रु पर धावा कर दिया और उनके वड़े वड़े सर्दारें को धराशायी किया धौर ग्रंत में ग्राप भी खेत रहा, परंतु खेत रावल के हाथ रहा। शत्रुदल के सर्दारों में जेठवा भीम, काठी हाजा श्रीर वाढेलभाग साव सी योद्धार्श्वो समेत काम आये श्रीर शोष भाग निकले। जेठवे वहाँ से भागते हुए समुद्र-तट पर छाइये में जा रहे, जहाँ जेठवा खोंवा बड़ा राजपूत हुआ। (अब जेठवें। का राज्य पोरवंदर में है।)

जेठवे, बाहेले श्रीर काठियों के पहले ४५०० गाँव (सोरठ में) थे, उनमें से बाढेलों के १०००; काठियों के-जिनमें ग्राज तक चै। इ काठी लेते हैं—२०००; श्रीर जेठवें के १५००। रावल जाम लाखावत ने ४००० गाँव द्वाकर श्रपना वड़ा राज्य स्थापित कर लिया। एक दार रावल ने अपने राजपृतों से कहा कि यद्यपि हम लोंगों ने एक नया राज्य जमा लिया है तथापि राव खंगार ने इसारी वपीती की भृति इमसे छीन ली: अतएव अपने राव की एक धक्का देवें। यह ठान, वरसात को दिनों में, जब राव थोड़े से साथ से धीग्रोद की पहाड़ी पर गया था, तत्र रावल ने अपना भेदिया भेजा। उसने लीटकर सब वृत्तांत कहा तो रावल ५०० सवार साथ लेकर चढ़ा। राद थीगोद को समीप ही टिका था, उसके पास उस वक्त पचासेक राजपूत थे; रोष सब उसके पुत्र के साथ गये हुए थे, जो अमरकोट व्याह्नने की गया था। राव बैठा था; घोड़ी, साँड़, गायें छीर भैंसें उसके सामने चर रही थीं, दूध मटिकवीं में गरम है। गया था छै।र पीने की तैयारी हो रही थीं। इतने सें सनसनाता हुआ एक तीर पास से निकला। तुरंत सोढा नंदा ने राव की कहा कि डहा, शत्रु प्रा गया है। राव चट से पहाड़ी पर चढ़ गया थ्रीर पीछे से रावल भी छा पहुँचा। उसने देखा कि राव अभी यहाँ से गया है, अतः वह इधर-उधर ताक लगाने लगा। रावल के साथियों में से रमधीर गाजिमिया, जो पहले राव खंगार के पास रहता था, वोला कि यों क्यों देखते हो, साँढ़ियाँ घेर लो। खंगार छाये विना रहेगा नहीं। तब मुड़कर साँढ़ें घेरीं श्रीर धीरे धीरे चलने लगे। रावल वार वार पीछे फिरकर निहारता या कि अब तक खंगार स्राया नहीं। इधर खंगार ५० सवार साथ ले चढ़ा। कितने ही साथियों ने मना भी किया, कि श्रापका साथ (सैनिक ) श्रोड़ा है,

खंगार ने उत्तर दिया कि "न करे श्रीठाकुर जी, रावल ते। साँहैं ले जावे छीर में वैठा देखा करूँ।" पहाड़ी की लाँघकर उपरवाड़े की मार्ग से सांजह कीस आगे रावल के सम्मुख गया। रावल के साथी रगाधीर ने एक वृत्त पर चढ़कर देखा कि खंगार आता है या नहीं ते। आगे भीड़भाड़ देख पड़ो। रावल से कहा कि यह खंगार ही है। रावल ने भी देखा धीर कहा कि हमकी तो वे घोड़ ही से ग्रादमी दीख पड़ते हैं, परन्तु खंगार सीधा मुफ पर भ्रावेगा, इस-लिए ग्राप बीच में रहा धौर अपने २५० योद्धा थ्रों की बाँई ओर श्रीर २५० की दाहिनी स्रोर पंक्तिबद्ध खड़े ग्रन्ते स्रीर कहा कि जब शत्रु हमारे बीच में या जावे तब एक एक वर्छा यव फेंकना । इस तरह पाँच सी आलों को लगने से हम उसे मार लेंगे। प्रतिइंडियों में से खंगार के भाई साहब ध्रीर पितृयाई (पितृव्य) फूल ने कहा कि इम खंगार को मरता हुआ देखना नहीं चाहते अतएव आओ पहले अपने ही सर सिटें। इनको आतुर देखकर खंगार वेला कि इतनी उतावली क्यों करते हो ? तुम समभते होगे कि हम सर छ्टें। ऐसा कह अपने पचासों पूर्ण शस्त्रवंद सवारों का गोल वाँधकर उसने घोड़ों की वागें उठाई। रावल के सैनिक जो देश खें खड़े थे, उनमें से कितनेक ही अपने बर्छे चला सके, शेष को अवसर ही न मिला, कि ये ती आकर जुट गये श्रीर लगे तलवार वजाने। रावल के प्रधान की खंगार ने मार लिया और दूसरे भी कई योद्धाओं की खेत रक्खा। रावल की फौज भागी तब ते। रावल ने भिड़ भिड़कर तीन वार घ्रपने घोड़े को शत्रु-दल में पटका, साहव पर भ्तटका किया, वह उसके टोप पर लगकर टल गया। वहुत से छोड़ भागे, परंतु रावल अपने घोड़े की पटकता रहा। तब खंगार ने प्रपने योद्धाओं से कहा कि रावल की मत मारी ! श्रीर

उसके साथी राजपूतों को ललकारा कि "अपने बाप को ले क्यों नहीं जाते हो !" सीडा नंदा ने रावल के एक बूड़ो (बर्के का वाँस) लगाई, तर किसी ने कहा-"भूला नहीं हूँ, साँड़ की आँकना (दागना / कहा है, मारना नहीं । 'रावल ने फूल पर वर्छी चलाई कीर वह भेवई में लगकर ट्रंट गई। तब ती राजपूत यह कहकर गवल का ले निकले कि "अभी तुम्हारे दिन अच्छे नहीं हैं।" पशीस आदमी रावल के सारे गये श्रीर चार-पाँच खंगार के। यायलां को डालियों में डालकर रावल पीछा फिर गया। उसकी साथ वारों में से जो बर्छा न चला सके थे उन्होंने अपने अपने वर्छे के वाँम तो इकर फनों की घोड़ों के तीवड़ों में एख दिया। रावल का यह सालुम हो गया, तब उसने घोड़ों की धान चढ़वाने के बहाने से सबके तीबड़े गॅगवाये, ती उनमें से १२० वर्डियों के फल पूरे निकलं । त्वल वेला कि इन लोगों की यही दंड है कि आगे की इनकी घोड़ियों हो बछेरियाँ होवें उनकी तो ये रक्खें और जी बछेरे हों वे सर्कार में दिया करें। उन राजपूतों की संतान से आज तक वछेरे ले लिये जाते हैं। तदुपरांत फिर रावल ने खंगार से छेड़-छाड़ न की। नये नगर में रावल का प्रताप बहुत बढ़ा, उसने बड़े वड़ं दान किये, बावन हज़ार घेड़े याचकी की दिये, ईसर बारहट को कोड़ पसाव दिया। (बारहट) बीछ (बीठू) के कहे हुए दोहे-ग्रेग खांगी अवियाट, तुरका ही नृं तेवडैं,

भाना ही नूं भाट, हाला ही नूं हेकहैं।" खंगहैं किया खड़ाक, सी लेगा सुरताण सूं, मीराँ मीजक नूं मार छोइयाँ उतरी छाक ""\*

<sup>\*</sup> हिन्द राजस्थान में लिला है कि हमीर ने दग़ा से राव छाला की मार खाला। छाला के ४ पुत्र—जाम रावल, हरधवल, रावजी और मोड़ा थे।

पीढ़ियाँ ( नये नगर के जाम की )—जाम लाखा, रावल, वीभा, खत्ता, अजा ( जेसा ) लाखा ( द्वितीय); रणमल । सत्ता जाम हुआ, परंतु पीछे रायि ह ने राज्य ले लिया । नये नगर से कोस तीन की दूरी पर रायिसंह लाखावत कुतुवख़ाँ से लड़कर काम आया । जाम तमाइची, वंभणीया, जस्सा लाखा का—एक बार ते। कुतुवख़ाँ ने छल से जस्सा को मारकर सत्ता रिणमलीत की नये नगर की गदी पर वैठा दिया, परंतु रायिसंह के पुत्र तमाइची ने राज पीछा उससे छीन लिया । गीत लाखा अज्ञावत का—

"तिस दिह न थाकै क्यूं ही नांखते। असगज कनक सुनग अतर।" "सिर तो साख साँच कही सामंद्र लाखेरी किसड़ी लहर।" "द्वारमती रहते दीठा, मिलै महल चक्री दीठा मेल।" "वधे घणुं तोही वेलावल, वीभाहर ज्यूं नाखे वेल।" "है हाटक हाथी नग है के, संखता दिस सीपनी सिह।" "अम्ह दिस नांखल हर अजावत इसड़ी नांखी जे डबहि।"

उन्होंने हसीर के मारकर बाप का वैर लिया थ्रोर उसके राज पर श्रिधकार किया। हसीर के पुन्नों ने श्रपनी वहन कमरवा का विवाह सुरतान महसूद वेगड़ा के साथ कर उसकी सहायता से कच्छ का राज पीछा जाम रावल से लिया। रावल श्रपने तीनों भाइयों समेत, परास्त होकर, सेारठ में श्राया थ्रीर राणपुर के जेठवा खीमजी का इलाक़ा दवाया थ्रीर देहातमान्वी के पर्गने भी खोस लिये। सं० १४६६ में नयानगर वसकर उसे श्रपनी राजधानी वनाया।

# सत्रहवाँ प्रकरगा

# जाड़ेचा जूल धवलात को वात

भुजनगर से प तथा द कोस दिचा, समुद्र से ५ कोस केला-कोट नाम की वस्ती थी, जो श्रभी उजड़ो हुई है, कोट श्रीर घरें। को खंड-हर श्रव तक मीजृद हैं। वहाँ फूल राज करता था। कितनेक वर्षों तक वृष्टि श्रच्छी होने से वहाँ बहुत सुकाल हुआ श्रीर विनयों के घरें। में श्रव के ढेर लग गये, इसलिए उनको बहुत सुक्सान उठाना पड़ा (क्योंकि श्रमाज विकता नहीं था)। बिनयों ने मेंह वँधवाने की नियत से किसी वर्तिये (मंत्रवादी) को कहा। (पहले जब दुष्काल होता तो भोले लोग ऐसा सममतिथे कि किसी ने मंत्र-बल से मेंह को वाँध दिया है, श्राज तक श्रद्धानी प्रजा में ऐसे विचार पाये जाते हैं।) वर्तिये ने कहा कि एक हिरण मँगवाश्रो। जब वे हिरण लागे तो एक पत्र पर यंत्र लिखकर उसले सींग में वाँधकर उस हिरण को दो एक कोस पर एक पहाड़ो में छोड़ दिया, तब बनियों से कहा कि मेंह वाँध दिया है, जब यह कागज भीगेगा तभी मेह वरसेगा नहीं

<sup>े</sup> ऐसी ही मेंह बांधने की एक कहानी रासमाला (भाग प्रथम ) में बाला (काठियों की एक शाखा) ऐमल के वास्ते लिखी है। अंतर इतना ही हैं कि ऐभल ने जब वह चिट्टी सुग के सींग पर से खोलकर पानी में इचोई तो मूसलधार मेंह वरसने लगा, जिसकी मार से ऐभल के साथी तो सर गये और वह अचेत अवस्था में किसी गांव में पहुँचा जहां सब खिवां ही बीं, पुरुष दुष्काल टालने की मालवे गये हुए थे। साई नेहड़ी नाम की एक चारण की स्त्री उसकी घोड़े पर से उतार अपने घर में ले गई। टसने आलिंगन देने व सेंकने-त्याने का प्रयोग तीन दिन तक जारी

ते। वृष्टि होने की नहीं। उस वर्ष केलाकोट के चार हज़ार गाँवों में एक वृँद ओ पानी न वरसा। वनियों का धान सब विक गया।

रक्का। ऐसल सावधान हुया श्रोत नेहड़ी से कहा कि इस सेवा के बदले छछ र्साग । सुदर्श ने उत्तर दिया कि समय पड़ने पर मांग लूँगी । ऐसल अपने गांव तलाजे में श्राया। कितनेक दिन पीछे चार्गी का पति वर श्राया तव किसी ने उससे कह दिया कि तेरी श्रमुपस्थिति में तेरी छी ने किसी श्रजनवी पुरुप को तीन दिन तक घर में रक्खा था। यह सुनते ही गढ़वी ( कारण ) सारे क्रोध के जल उठा थार लगा खी का ताड़ना करने। नेहड़ी ने पकुला-कर सूर्यनारायण से प्रार्थना की कि यदि सें करंकिनी है। ईं तो सुके के। ही वना, नहीं तो श्रकारम सुके दुख पहुँचानेवाला कुष्टी होवे ! गढ़वी की कीढ़ का रोग हो गया, तब नेहड़ी उसकी सेवा शुश्रूपा करने लगी छार छन में उसे लेकर ऐभल के पास पहुँची। उसने भी वड़े फ्राट्स के साथ उनका प्रातिथ्य-सत्कार किया श्रीर पूछा कि क्या चाहती है। वोली कि सेरा पति कुष्ट रोग से पीड़ित हैं, यदि एक बत्तीस लक्ष्णींवाले मनुष्य के रुधिर से उसकी खान कराया जावे तो रोग मिटे। ऐभल ने कहा कि ऐसा पुरुप कहां मिलें ? कहा तैरा पुत्र श्राणा इन छन्नणों का है। यह सुनते ही ऐभल शोक-सानर में हूब गया श्रीर मलिन मुख किये श्रन्तःपुर से गया । श्रवनी ठकुराणी की सारी हकीकत कही और बोला कि चारणी की मैंने वचन दिया था तद्तुसार अब वह पुत्र के प्राण हरण करना चाहती है। यह सुनकर श्राणा वोल उठा कि पिताजी ! विलंब न कीजिए, इससे अपनी अमर कीर्ति हो जावेगी । ऐसे ही ठहुराणी ने भी पुत्र के प्रस्ताव की स्वीकारा श्रीर कहने लगी कि "लोग कहेंने कि ऐसा पुत्र-रहा ऐसी ही साता की कोख से उत्पन्न हो सकता है।" यह सुनते ही ऐसल वेटे का मस्तक काटकर ले आया श्रीर उसमें से भरते हुए रुधिर से चारण को नहलाया। कोढ़ मिट गया श्रीर चारणी ने येगमाया के प्रताप से श्राणा की पीछा जिला दिया। ऐसल का गीत मामड़िये चारण का कहा हथा-

<sup>&#</sup>x27;'प्रयम मेह बांधिया कोड़ टालिया पछै, वाला सतवादिया जेनवाही।''

<sup>&</sup>quot; तखतभूपां शिर शिरोमण तलाजू, गादियां शिरोमण वर्ले बाही ।"

<sup>&#</sup>x27;'क्रोड़ परणाय तल दीह एके कन्या, भयंकर आंज तल शेर भेभी।''

<sup>&</sup>quot; शाप उतार तळ नेहड़ी सांड्ये, अणा रे। धाप तळ शीस ऐसी।"

बिनये छै। र वर्निया उस हरिए को प्राय: देखा करते थे । इस तरह तीन-चार वर्ष तक वर्षा न हुई, धार दुर्भिच रहा और विना प्रज के प्रजा भरने लगी। उड़ती उड़ती यह बात फूल के कान तक पहुँची कि बनियों नं वर्तियं से मेंह वॅघवाया है। उसने उनको बुलाकर पुछा कि सत्य कहा क्या वात है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वात सही है। वद पूल ने पूछा कि वह हरिया जीवित है या मर गया? कहा जीवत है। कहाँ है ? इस सामने की पहाड़ी में धौर ध्मारे यनुष्य दूसरे-तीसरे दिन जाकर उसकी देख भी धाते हैं। फूल तत्काल चढ़ा धीर उन आदिमयीं की साथ लेकर एक हज़ार सवारों सहित पहाड पर जाकर उसका घेरा दिया। हरिश हि माया ते। इसके पीछे घोडे छोडे । वर्तिया बोला कि मैंने ५ वर्ष ें के लिए में ह को बाँधा है सो श्रभी हरिया के सींग में से यंत्र निका-लना उचित नहीं। फूल ने उसको तो यही उत्तर दिया कि ठीक, पर आप इसके पीछे लगा चला गया। ५० तथा ६० कोस पर वरडेसर के पहाट पर जाता उसकी सारा श्रीर सींग में से यंत्र निकालकर पानी में गला दिया। यंत्र का जल में डूबना था कि नभ-सण्डल में बादल घिर आये और लगा ससलधार मेह वरसने । फूल पीछा फिरा, उसके साथी सब विवश हो पीछे रह गये थीर में ए में पिटता हुया फूल भी अचेत हो गया, उसका घोड़ा उसे खेरड़ी गाँव में ले पहुँचा। वहाँ जमला नाम का अहीर रहता था। किसी खो ने फूल की यह दशा देखकर धाहीर को खवर दी कि कोई राजपुत्र वहुत से जाभूपण पहने हुए वेसुध घोड़े पर पड़ा हुआ है। अमला ने आकर देखा ता पहचाना कि यह

<sup>&</sup>quot; पोतरो सूर रो सूर जेरे। पिता, मेाज मेहराणिह दवाण माजा।"

<sup>&</sup>quot; वसारा जवसण जवसण वसावण, रांकरे। माछवे। धर्मराजा।"

तो फूल और हमारा परम शत्रू है। यदि यह मर गया ते। जाड़ेचे मात्र हसारे वैरी हो जावेंगे। गाँव को वहु-वृहे सब इकट्टे हुए। फूल को बहुत सा सेंका तपाया परन्तु उसको चेत न आया। तव वैद्य को बुलाया। उसने उसकी दशा देखकर कहा कि इसके वचने का ते। केवल एक ही उपाय है कि कोई युवती कुमारी इसको अपनी छाती से लगाकर सोवे तो उसके ग्रंग-स्पर्श की वाप से यह होश में जावे। जैयही श्रहीर ने अपनी वड़ी कुमारी वेटी से कहा कि तृ इसकी छाती से लगाकर इसके साथ सी जा, परन्तु कन्या ने कहा कि पर-पुरुप को साथ ऐसे सोने में मुक्ते दोष लगता है, मैं तो कदापि इपको न स्वीकार कहूँगी। कन्या के पिता ने इस विपय में वहत प्रायह किया तव वह बोली कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर दे। के में से सकती हूँ। यह मृतप्राय ती ही ही रहा है, जी सेरा भाग्य बलवान होगा ते। जी उठेगा। पिता ने उसी अवस्था सें फूल के साथ कन्या को फोरे कर दिये छीर उसे उसके साथ सुलाया। दोपहर से वह इसारी फूल की छाती से भिडायं आधी रात तक वैसे ही सोती रही तव फूल की चेत प्राचा। उसने आँखें खेालीं फ्रीर उस खी की ओर देखकर पूछा कि तू कीन है श्रीर यह क्या गामला है ? तव उसने विस्तारपर्देश सब कथा कह सुनाई कि इस तरह से तुम प्रचेत एशा में मेरे पिता के गाँव खेरड़ी में आये थे, उसने तुमकी पहिचाना धीर कहा कि यह तो फूल है, कदाचित् यह मर गया ते। पहले ही तो इसके साथ अनवन है और फिर विशेष हो जावेगी, लोग कहेंगे कि जैयला ने उसकी सेवा-शुश्रूपा नहीं की, जिससे फूल मर गया। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी तुम होश में न आये तब वैद्य ने कहा कि कोई पोड़शी कुमारिका चार प्रहर तक इसकी अपनी छाती से भिड़ाये रक्खे ता यह जीवित रह सकता है ग्रन्यथा नहीं। पिता ने

मुभी जाहा की, नैंसे कहा कि जो मेरा विवाह इसके साथ कर दोती मैं यह काम कर सकती हूँ नहीं ता दोष की भागी नहीं होऊँगी। घामें जैसा साम्य में लिखा होगा वही होगा। मेरा विवाह किया थीर में तुनकी अपने हृदय से लगाकर सीती हूँ, परमात्मा ने खेर की, आपकी आयु शेष थी थीर सुक्ते यश आना था, इससं आप सचेत हो गयं। यह वृत्तान्त सुनकर फूल बहुत प्रसन्न हुआ क्रीन होए राजि रस-रंग में विताई। इसी राजि की उसके गर्भ रह गया प्रभात होते ही फल ग्रश्वाह्द होकर जाने लगा तव र्जमला की वेटी दोली कि मैं आपसे गर्भवती हुई हूँ, आप ते। चले जायेंगे और कल लाग सुक्ते कलंकित करेंगे, अतएव आप कोई निशामी देते जाइए। फूल ने अपने पहनने की मुद्रिका उतारकर ैं इंदी छै।र एक लिखत भी कर दिया। दो दिन फिर ठहरकर पोछे जलाकोट को प्रस्थान किया। अपनी पहली पटराशी ध्या से भी वह बहुत प्यार रखता था सी. घर पहुँचकर अहीर-कन्या की भूत गया। अवधि पृश्ची होने पर उसके पेट से लाखा ने जनम लिया : अपने नाता के घर में वह पलता रहा, आठ-दस वर्ष का हुआ तब एक दिन अपनी साता से पृछ्ने लगा कि इस लोग कान हैं, श्रीर मेरा पिता कीन है? साता बीली. वेटा तू इस धरती के धनी फूल का पुत्र है। लाखा ने कहा तो फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं वहाँ क्यों नहीं चलते १ तव उसकी माता ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। लाखा वोला-मुभ्ते पिता की दी हुई निशानियाँ दे, मैं रनके पास जाऊँगा। माता ने वह लिखत छीर मुद्रिका दे दी। े उनको लेकर लाखा केलाकोट पहुँचा, पिता से सिला, उसकी दी सुई वस्तु उसं दिखलाई तब फूल ने हर्षपूर्वक लाखा को छपने पास रक्खा। लाखा तो अवतारिक पुरुष था। वालक होने पर भी

फूल के दूसरा वृद्धि-वल सं राजा का सब काम वही करने लगा। कोई पत्र तो या नहीं इसलिए सब दार-मदार लाखा ही पर था। फूल प्राय: बांग बलोचीं की तरफ घाणे में रहा करता छीर लाखा फोलाकोट में काम चलाता था। वह रूप धीर गुण का भी भंडार था। उसका रूप देखकर राखी ध्या का मने।भाव विकार की प्राप्त हुआ। एक बार राखी ने उसकी अपनं महल में बुलाकर ध्यवनी दुष्ट वासना को उस पर प्रकट किया। लाखा ने उत्तर दिया कि तू तो मेरी माता है, मुक्तसं यह वचन फैसे कहती है ? मुक्तसे ऐसा कुकर्म कदापि नहीं होगा। राग्यी ने कोध में श्राकर कहा कि मैं फूल को लिखकर तुभी देश से निकलवा दूँगी। लाखा ने निवेदन किया कि जो तेरी इच्छा हो सी कर, परंतु मुभसे ऐसी ष्राशा यत रखा। राणी ने पत्र किया थीर एक साँड्नी-मनार के <sup>र</sup> हाय वह पत्र फूल के पास भेजा। काई आवश्यक काम के होने पर हो साँडनी सवार आया करता था, इसलिए फूल ने उसे आता देखकर यह ग्राधा दोहा कहा— 'कच्छ करीरै छंडियो कु देसड़ो कु सत्त।" उसके उत्तर में फासिद ने कहा-"लाखे। फूल महलियाँ खिया देवर खिया पुत्त ।'' धया ने यह समाचार कहलाये हैं। सुनते ही फूल को क्रोध आया। उसने अपने सर्दारों का लिखा कि मैंने लाखा की देश-निकाला दिया है सो उसे वहाँ से निकाल देना ! जय यह यात लाखा पर विदित की गई तो वह वोला कि मेरे पिता की चतुर्थ अवस्था ( बुढ़ापा ) है और तुम भुभो निकानते हो अत-एव यह याद रखना कि जो किसी ने प्राकर सुककां ये शब्द कहे कि "फूल मर गया" तो में उसकी जीभ कटवा डालूँगा। इतना कहकर लाखा अपने सामा के पास खेरडो चला गया। कुछ समय वीतने पर पूल की मृत्यु हुई छै।र रानी धण उसके साथ चिता पर

चिता नाला को देश शून्य, तब सबने मिलकर यह निश्चय किया कि कोई एंसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे लाखा आवे, परन्तु जीभ फदाने के भय सं उसकी जाकर कहे कैं। । अंत में सबकी यही सम्मित हुई कि डाही डोमनी को भेजो, वह जाकर उसकी कहेगी। तदनुसार डाही भेजी गई। उसकी देखकर लाखा ने पीठ फर ली और उसे लाख पसाव दिया। डोमनी बीणा (रवाव) बजाती थी। तंत्र को मेंसालकर उसने यह देशा गा सनाया—

''फ़्ल सुगंधी वाङ्या थाटी देख सिषाण। ता विन सूनी सिंधड़ी वल लाखा महराण॥'

पह सुनते दी लाखा मुड़कर सम्मुख है। बैठा श्रीर बोला—

"क्या फूल मर गया ?" डोमनी ने कहा कि ये शब्द तो श्राप ही को मुख से निकलते हैं। लाखा ने कहा तो मेरी जीभ कटाना चाहिए, क्योंकि मेरी यही प्रतिज्ञा थी। पाँच भले धादिमयों ने समन्ता-बुम्हाकर एक सुवर्ण की जिह्वा बनवाई श्रीर उसे सात बार काटकर प्रतिज्ञा पूर्ण की! हाही को लाखा ने पान का बीड़ा दिया। इसने उसे सीस पर चढ़ाकर सादर प्रहण किया। लाखा ने पूछा कि इसका क्या कारण ? डोमनी ने श्रक्त की—

''लख लाखा द्रह जाय, जो दीजे मुख बांक है। पान कुटक्के रहि करें जो जीये सा भाय॥''

अर्थात् पहले ते। आपने पीठ फेरकर लाख दिया, वह किस काम का श्रीर यह बोड़ा जो सम्मुख होकर बढ़शा से। लाख से भी वड़कर है। फिर केलाकोट आकर लाखा राजगद्दो पर वैठा।

लाखा का पिता फूल बंगा के थाएं में रहता था से लाखा ने भी वहीं रहना ठाना। जब पयान करने लगा ते। उसकी प्रिया सोढी राणी ने कहा कि ''प्रोतम! आपके दर्शन विना मेरा यन यहाँ नहीं लगेगा सी मुफ्ते भी साथ ले चिलए।' लाखा ने समभाया कि वहां तुम्हारा काम नहीं, वहाँ तो चाठ पहर दे। इ-धूप लगी रहती है। सीढ़ों ने अज की "तो आपको ओड़ने का एक पछेवड़ा मुक्ते विख्यए, में हर वड़ी उसके ही दर्शन कर यहाँ वैठी रहूँगी, छीर इस मनभोलिये नामी डे।म की यहाँ छोड़ जाइए, जी सहल के नीचे खड़ा होकर प्रतिदिन प्रापका यश सुक्ते सुनाया करेगा जिसके अवग करने ही से में अपने मन की वहलाऊँगी।" लाखा ने कहा वहत अच्छा । अब वह तो बांगीर विलोचें। को याग्रे चल दिया. जहाँ उसकी रहते हुए पाँच-स्नात सहीने हो गये, पीछे से पावस ऋतु आई, मेंह की भड़ लगी, विजनी की चमक हुई, वादल गरजे। उस वक्त आधी रात के समय में रागी सोडी भरोखे में आन वैठी, उसके मन मं कामाग्नि धवकी, नीचे डोस वैठा ग्रलाप रहा था, उसको जपर बुलाबा और उससे लपटकर पलंग पर जा सोई। लाखा के पछेवड़े की नीचे विद्या दीनों रित-रंग सनाने लगे। फिर ती परस्पर प्रोति की गाँठ घुल गई।

एक दिन अर्ध रात्रि को लाखा जागा और लघुरांका को वास्ते देरे से बाहर आया, अपर आकाश की छोर आँख उठाकर देखा और यह दोहा कहा—

''किरती माथे ढल गई, हिरणी गई उलस्य।

सुवे निचीती गोरड़ो, उर माथे दे हत्य।।''

लाखा के साथ एक वरसेड़ा मावल नामी राजपूत था। उसने वह
देशा सुना, थोला—राजने जो देशा कहा वह इस तरह पर है—

''हिरणी माथे ढल गई, किरती गई उलत्य।

नारी नरां सनाहियां, पड़े भड़े। फल हत्य।।''

मावल श्रीर लाखा के मध्य रात्रि की ऐसी वातचीत हुई। प्रसात की लाजा ने मावल से कहा कि एक बार मैं केलाकीट जाकर घर की सुधि लेना चाहता हैं। उसने कहा—जो इच्छा। तुरंत सहाणी को वुलाकर पूछा कि कोई ऐसा अश्व घुड़साल में है जो संध्या तक केलाकोट पहुँचा दे। उसने उत्तर दिया कि हैं तो बहुतरे, परंतु खनकी ऐसी परीचा कभी की नहीं है। तब कहा कि ऊँट ला ! ऊँट चढ लाखा चला । केलाकीट इस ग्यारह कोस रहा होगा कि लाखा ने उस कँट पर छड़ा चलाई, जिसकी चोट से करहा ( ऊँट ) वलवलाया। सोही ने सोते हुए ही वह शब्द सुना श्रीर वहने लगी—"भीणो करह करूकिया, रीणो मंभकरांह. फूलाकी को बेटियो, उमाइड्रो परांह।" डोम को कहा कि लाखाजी ्षाये, में उनकी बोली सुनती हूँ । डोम बोला बंगा यहाँ से सी कोस दूर हैं. वह अभी कहाँ से आ सकते हैं ? इतना कहकर दीनों पीछे से। रहे। रात्रि एक प्रहर के लगभग गई थी तब लाखा आ पहुँचा थ्रीर उत्रक्तर सीधा सीढी के महल में गया। वहाँ क्या देखता है कि सनवीलिया के साथ गलबाहीं किये सीढ़ो सोती है। यह देखते ही उल्टे पाँव फिरकर लाखा दूसरी राग्री के महल में जा सीया। पोछे से ये दोनों जागे। कहने लगे कि ठाक़र आये श्रीर उन्होंने अपनी दशा देख ली. तव डोम वहाँ से उठकर नीचे चला गया। प्रभात होते ही लाखा गोख में छान विराजा। डोम की बुलाया ध्रीर कहा अरे मैंने तुमको सोढी दी श्रीर साथ ही सोढी को भी कहला दिया कि मैंने तुभी डोम के हवाले किया है। तू जो कुछ ले सके लेकर अभी निकल जा ! डोम ने यह दोहा कहा-

> 'चोर भलां ही धन हरें, सतपुरसां घर जार। दीठा देखिज पर हरें. लाखा सी दातार॥''

डोम तो सोढी की लेकर चला गया, फिर कई माम पीछे लाखा पाटमा नगर में च्याहने की आया। वहाँ वह डोस भी साँगने की ाया हा, सोढी साथ में थी। लाखा ने हांम की देखकर पूछा कि सोडी प्रसन्न तो है ? "जी कुशलता है।" सोडी ने भी लाखा हा दीदार किया और उसका वह रूप और रंगत देखकर मन में वड़ा परचात्ताप करने लगी श्रीर अल जल का त्याग कर दिया। यही प्रमा लिया कि लाखा प्रापने हाथ से शूलें (कवाव ) वनाकर खिलादे ते। खाना नहीं ते। निराहार ही रहना। यह खबर लाखा की मिली। उसने चार सीख वनवाकर भेजी। उन्हें देखकर वह बोली कि ये शूलें ते। लाखाजी की वनाई हुई नहीं हैं। तब ते। लाखा ने अपने हाथ से तैयार कर वस से ढक शूलें उसके पास भेजों। उस सीख को देखते ही सोढी ने पहचान लिया कि वह ू साखा ही की बनाई हुई है न्नीर उसको हाथ में लेते ही सोढी के प्राथा मुक्त हो गये। दास ने पीछा जाकर खाखा की कहा कि सहाराज ! सोढी मर गई। उसने अपने चार राजपूतीं की भेजा, छै।र उन्हें कहा कि छुछ ग्रगर-चंदन ले जाकर सोढी के शव की भस्म कर आयो।

# अठारहवाँ प्रकरण वा र जास जनड की

जाम कतड़ ने रोहड़िया किन सांवल सुध की ब्राठ कीड़ पसाव दिया जिसकी वार्ता यह है—

सांवल सुव कविराज लाखा फूलाणी के पास रहता था। लाखा वड़ा दानार या। एक दार जास कनड़ (सिध के स्वासी) के सन में समाई कि दिसी महापात्र की वड़ा दान देना चाहिए। तब उसने ( अपनी राजधानी ) सामाई में सांवल की बुलाया और उसका वड़ा ू आदर-सत्कार किया। तीन या चार बार सांवल ऊनड के मुजरे को गया। जाम कहना है कि ''जस करे। ।'' तब सांवल लाखा के वखान करता. वह जनड के मन में भाते नहीं। चैाये दिन जब कवि दर्वार में आया तब फिर वहीं वात कही कि "क्रु जस करे।" चारमा ने कहा कि में लाखा का जस पढ़ता हूँ, वह आपकी तो सुहाता नहीं परंतु लाखा के जैसा दातार श्रीर कीन है ? ऊनड़ ने पूछा कि लाखा कैसा दानी है ? वह ते सुवर्ण का पुतला बाँटता है अर्थात् मृतक को वर में रखता है, जिससे सूतक लगता है; यदि बड़ा दानी है तो सारं सुवर्ण पुरुप की एक साथ ही क्यों नहीं किसी की दे देता ? सांवल वोला कि आप ती आऊठकोड बंग्भणवार के स्वामी हैं, लाखा के पास इतना देश कहाँ है, वह तो सत तीलता है। यदि आप दातार हैं ते। अपना सारा राज्य किसी की क्यों नहीं दे देते ? जनड़ ने चारण की इस बात की दिल में रखकर अपने प्रधान की आज्ञा दी कि हम अमुक स्थान की अपने राजलोक सहित यात्रा करने जावेंगे से। तैयारी करे।। उसने सब प्रवन्ध कर दिया। तदुपरान्त ग्रुभ मुहूर्त दिखा जाम ने अपने सब सदिरी को चुलाकर दर्वार भरा और सांवल सुन कविराज को डेरे से चुला अपने सिंहासन पर विठा दिया और आऊठ लच सामई का महा-पसाब देकर आप गाड़े जुतवाकर समुद्र के वेट (द्वीप) कराडा में चला गया। गीत जाम ऊनड़ का—

''क्षीट दियम की घो करणीगर, मण दातार कवी चैमाग।'' ''छाडठ लाख तणो छत्र ऊनड़ तो विण कियहि न दी घो त्याग।'' ''सौ लाखांलग दान समिपयो, वांसै घातेहतणां वखाण।'' ''तो जिम गह तखत वड़ त्यागी, सुक्षत्रि किही न किया सुरताण।'' ''सवा को ड़ लख आगै सुयणे पात्र भणावै महापसाव।'' ''लोभाऊदियो लाखावत, सिंधतणो छत्र सामा राव।''

इस त्रह श्राकठ कोड़ सामई दान में देकर जाम कनड़ समुद्र के पास चैठ में जा रहा श्रीर वहाँ ५०० गाँवों पर श्रपना श्रधिकार जमाया, परंतु इनमें उसकी साहवी का निर्वाह नहीं होता था। पास ही ३०० गाँव हुर्मुज़ के पट्टे के श्रा गये थे, बीच में थोड़ा सा जल था। इन्हेंनि विचारा कि यह (ऊनड़) निकट श्राया है सो सारकर घरती ले लेगा श्रीर कनड़ भी इसी विचार में था, परंतु वे ते पहले ही से भयभीत ही श्रपना धन-माल नौकाश्रों पर लादकर हुर्मुज़ को चले गये श्रीर गाँव ऊनड़ के हाथ श्राये। इसके श्रतिरिक्त श्रण्डले गुलाई के पर्गने के सुमरों के ७०० गाँव समुद्र पास के छीन लिये श्रीर सिंध के निकट उसका महाराज्य हो गया। भुज की तरफ जलमार्ग से नौका द्वारा जाने में तीन-चार दिन लगते थे। क्षुण्ड श्रीर गुलाई के पर्गने राव हमीर खंगारात ने ऊनड़ के पास से लेकर भुज में मिला लिये। फिर श्रकवर वादशाह ने जाम को

सुसन्याम बनाया सो प्रव तुर्क ही हैं। वड़े दातार हैं, कोई भी चार्या चता जावे तो उसकी पाँच महमूदी (चाँदी का सिका) दी जाती हैं। प्रव तक वड़ी साहवी है थ्रीर आठ नी हजार मनुष्यों का थेंक है। सिंध के निकट गाँव के लोग उनकी नियत कर देते हैं, राव खंगार थ्रीर रावल जाम का युद्ध हुआ, जिसका गीत ईसर वारहट ने पहा—

''परानांख पिंडतार, पिंड पचंग छोड़े परा, परापुड़ कपडे वेढ प्रास्ती।'' ''राहिंचे हर प्रवल हर धवल राहिवो मांभिये वाजिया ग्रायमांभी।'' रावल ने नया नगर लिया तब हाजा ने हरधवल ( रावल के भाई) को मारा था, फिर जाते हुए हाजा की हरधवल के पुत्र जस्सा नं पीछा कर पकड़ा ग्रीर छसे मारकर वाप का वैर लिया।

जाम सत्ता और अमीख़ान आजमख़ां से जो युद्ध हुआ उसकी वार्ता—जब अकबर बादशाह ने आज़मख़ाँ की गुजरात की सूबे-दारी पर भेजा उस बक्त गिरनार में अमीख़ान गोरी राज करता था। जाम सत्ता का उसकी साथ मेल था। आज़मख़ाँ ने जाम की मिलाना चाहा। जाम ती उसकी बातों में न आया और उसकी प्रधान जैसा ने उनमें दिरस करा दिया। फिर इधर से नवाब ने चढ़ाई की और उधर से जाम ने। आज़मख़ाँ की सेना १२०००, काठियों की ४०००, मालाओं की ४०००, जेठवें की ४०००, वाढेलों की ५०००, राव पंचायण की ५००० सेना थी। दस हज़ार सवारों से नया नगर से १२ कीस धवलहर में आ उतरा। पहले तो बहुत सी कहा-सुनी हुई, परंतु जाम ने एक न सुनी, दोनों सेनाएँ गुक़ावले पर आज जमों। अमीख़ान का एक चाकर काठीला हामा था, जिसकी नाथ जाम ने पहले कुछ बुरा वर्ताव किया था वह और अमीख़ान की सेना तो युद्ध किये दिना ही गुढ़ गई और दूसरा साथ भी फिरा।

जाम का प्रधान जैसा थ्रीर कुँवर अजा वड़ी वीरता के साथ काम याये, भाई भतीजे भी मारे गये, भांजे लपने ६७ सैनिकों समेत खेत पड़े थ्रीर जाम के १८०० योद्धा धराशायी हुए। आज़मख़ां के भी ७०० महुष्य मारे गये, परंतु खेत आज़म के हाथ रहा। फिर उसने नयानगर जा लूटा। अंत में जाम ने संधि कर ली, घोड़े ५ नज़र किये धीर घोड़े १० सालो साल देने ठहराये। अब ते ६० घोड़े जाम प्रतिवर्ष देता है। गीत जाम सत्ता के—-

"परीराख पतसाह बल बांह अहमद पुरा. श्रभंग लखधीर इस कियो श्रामी।" "सता यांगे नहीं धीर साहण समंद. मीर जामीर सूं वाय गाँगै।" ''ग्रमी खंगार नह मुदाफर ऊगरै, हुया घलगा विने स्ताटके हाय।" "लाह राखें सरह वीजा सरस, सृर मांगै सतो बाथ समराथ।" "आदि लगी सरग साधार लाखाहि में. थलो सत साल इस भला आवी।" ''मांगी पतसाह मां मांगू जुध मीरजां, ग्राव मैदान मैदान सेदान **प्रावां।**" "पैसंता लार लाख दल पैठां. ढाल वालियां लोघां ढेर।" "निमह फौज फाड़ नीसरते, सतै घातिया पाखर खेर।" ''सता तणा वढ लोप न सकियो, लोपी नहीं लोहची लीह।"

~

#### गात जाम ऊनड की

''ऐपंडर घररां पाडंतै,
दरें गरा पिड़या तिगा दीह ।''
''जता बीसदीकंवण संसारें,
सदीस कंवण वदें संमाम ।''
''पंचहज़ारी किता पाड़िया,
किता हज़ारी खाया काम ।''
''तिकुट अने हथणापुर तीजा,
चड़ा खुइखण एकण घाय ।''
''इण निसपित असपित स्' बड़ो,
रिण काळियो जु कांळी राय ।''
गीट घासा हवा ने कहा—

'नवल दाज गजराज, सक्तवंध श्रक्षवर त्त्रणां, रहाचिया मीर हाले रंढाले।'' ''तर्त श्राफालिया भला खुरसाण सूं, काछ पंचाल सोराठा काले।'' ''दारसी पारसी सिंधु रीसाइयां, गडिट्या सेर नीसांण गुड़िया।'' ''छोतरा पाछमां लाखदल श्रावटें, जाम सूं कावली श्राट जुड़िया।'' ''ढहें ढीचाल रत खाल खलके धरा, जुड़े धड़ पड़ें भड़दड़ जडाले।'' ''सतादिण श्रवर कुण साहसूं समवड़ें, पाधरे पैज मेदान पालें:'' ''जाम भोंकियो श्राजीज सोलेहवों, इसो को हुवो भाराथ श्रागे।''

### ''कियो खल खट दलां काछ कालंदरां, वीररा वले सरधार वागे।''\*

क सन् १४७३ ई० (सं० १६३० वि०) में गुजरात के सुलतान मुजफर शाह तीसरे से शक्वर पादशाह ने गुजरात ली । मुज़फ़्रर राजपीपले की तरफ भागा । सन् ११७७ में पादशाही सूबेदार शहाबुद्दीन शहमद ने जूनागढ के श्रमीनख़ीं पर चढ़ाई की, जाम सत्ता उसकी सहायता पर गया श्रीर दोनें। ने मिलकर शहाबुद्दीन की परास्त किया। इस सहायता के बदले श्रमीनर्खा ने जीधपुर चर और भींद के पर्यंने जाम की दिये। अजुक्फरशाह गुजराती राजपीपले से नयानगर श्राया श्रीर जाम से सहायता चाही। तिस पर सगल सबेदार श्रजीज़ कीका ने नयानगर श्रा घेरा, जाम श्रपने दूसरे पुत्र जस्सा की लेकर मुकावले पर गया। घरोल के पास युद्ध हुआ, अमीनखां का वेटा दै। लतर्खा श्रीर काठी हासा खुमारा जाम की सहायता के। श्राये, भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दीलतर्ज़ा श्रीर काठी सर्दार जाम का साथ छोड़कर चले गये, इससे जाम की सेना हटी श्रीर वह भी राजधानी में भाग श्राया। जब पाटवी पुत्र श्रुडजा ने पिता का रगुखेत से भागना सुना तो जोश में श्राकर युद्धस्थल की गया और काम श्राया । जस्ता ने जब देखा कि मैं श्रकेला शत्रु से वाज़ी नहीं ले जा सकता, तय नगर की भागा। जाम ने अपने कुटुम्ब की डींगियों में चढकर रवाना कर दिया श्रीर श्राप पहाड़ों में छिप रहा। सुसलमानों ने नगर लिया।

भाग्जी जेठवा की राग्णी कछनवा ने मेर और रेवारियों की सेना एकत्रित कर इस श्रवसर के हाध से न जाने दिया श्रीर राग्णपुर तक श्राना इलाका पीछा नयानगर के श्रधिकार से निकाल लिया। छन्न्या के राजधानी बनाकर श्रपने पुत्र खीमजी के गद्दी पर विडा दिया।

श्रंत में जाम ने बादशाह से संधि कर खिराज देना स्वीकारा। ४६ वर्ष राज करके सं० १६६५ में जाम सत्ता ने संसार से कृच किया। (हिंद राजस्थान)

में यहाँ जाड़ेचों का थोड़ा सा प्राचीन हाल पाठकों के सम्मुख धरता हूँ। हिंद राजस्थान की गुजराती पुस्तक में तो उसकी उत्पत्ति के विषय में ऐसा जेख है कि 'श्रीकृष्ण के पुत्र सांव ने मिसर देश के राजा बाणासुर के प्रधान की भांड की कन्या से विवाह किया। उससे उष्णीक पैदा हुआ और उसे अपने नाना का राज्य मिला। उष्णीक से अठहत्तरवीं पीढ़ीं में देवेंद्र के एक पुत्र नरपत ने गुज़नी के बादशाह फ़ीरेज़िशाह की मारकर वहीं का राज लिया श्रीर जाम पदवी धारण की"। जाम शब्द के लिए विद्वानों ने भिन्न भिन्न कल्पनाएँ की हैं, परंतु आश्चर्य नहीं कि यह मरु भाषा का शब्द हो, जिसका अर्थ पिता का है श्रीर इसी का स्वीलिंगवाची नामण शब्द माता के वास्ते बोला जाता है।

जाड़ेचें में दें। सुख्य शाखें हैं। सम्मा श्रीर स्मरा। सम्माया सामेजा एक प्राचीन जाति है, वे तो ग्रयने की श्रीकृष्ण के पुत्र सांब के वंराज वतलाते हैं; कोई उन्हें नूह के पुत्र साम की संतान टहराते, श्रीर कोई साम की सीम का श्रपभ्र श मानकर उन्हें चंद्रवंशी कहते हैं। सिंध की पुरानी तवारीख़ तुहफ़तुल्लिशम में लिखा है कि लाखा फूलाणी के पेाते और जनड़ के वेटे का नाम लाला था, उसके एक पुत्र सम्मा के वंशज सम्मा कहलाये और सम्मा के पौत्र व रायचन के पुत्र सम्मा की संतान समिजा शिस हुई। सिंव के दूसरे पुराने इतिहासों में लिखा है, कि सम्मा श्रीर सूमरा त्रपने की हिंदू कहते हैं, गीमांस नहीं खाते, परंतु भैंसा खाते हैं। वांबे गैज़ेटियर जिल्द ४ प्रष्ठ ६४ में लिखा है कि जाड़ेवें के रीति-रिवाज मुसलमानें से मिलते थे। सन् १८१८ ई० तक वे मुसलमानें का बनाया खाना खाते, जो चीज़ शारह के सुवाफ़िक़ हलाल है। उसकी काम में लाते, कुरान की रापय करते और मुसलसानें की अपनी वेटियाँ भी व्याहते थे। श्रव हिंदुश्रों की रीति-भांति पर चलने लगे हैं। श्रव तो जाड़ेचें के संवंध प्रतिष्ठित राजपूत कुलों में होते हैं। यह भी एक कल्पना है कि सिकंद्र आज़म ने जिस सांबस पर चड़ाई की, वह सम्मा जाति का था और राजधानी उनकी सिंडिमन थी। कर्टिशस उसकी सावस बिबता है, प्रोफेनर विव्सन् उसे संस्कृत का सिंधुमान बतलाते हैं ग्रीर कोई उसे सहवास भी कहते हैं। जनरल किनंबम का श्रनुमान है कि सिंधुवन का सि'डिमन हो गया है। कहते हैं कि सम्मा लोगों ने मकत्ती के पहाड़ पर सामूई का गढ़ बनाया श्रीर तगूरा-बाद का नगर बसाया। संभव है कि सन् ईसवी की नवीं शताब्दी के लगभग ये लोग कच्छ की तरफ याये थ्रीर चावड़ों से यह भूमि ली हो।

स्मरा श्रपने एक पुरुपा सूमरा के नाम से ग्रसिद्ध हुए। उनका राज पहले सिंध में था। तारीख़ सास्मी का कर्ता लिखता है कि जब शर्बुरशीद सुलतान मसजद गृज्ञनवी ( अन् १०४६-४१ ई०) भोग-विलास में रत हुशा तो राजकाज ठीक न चलने से प्रजा विगड़ वैठी। उसने सूमरा नामी एक श्रादमी की सिंध का हाकिस बनाया था, जिसने साद ज़मींदार की वेटी से विवाह किया श्रीर उसके पेट से श्रूणगर पैदा हुशा। सूमरों की राजधानी महम्मद तूर नामी नगर था। सं० १४० म वि० से कुछ पूर्व तक सूमरा सिंध के स्वामी रहे फिर सुलतान श्रलाउद्दीन ख़िलजी के सेनापित श्रलगुर्खा ने दूधा सूमरा की पराजित किया, वह भागकर कच्छ की तरफ़ श्राया, मुसलमानों ने भी पीछा किया। कच्छ के राव इवरा सम्मा ने सूमरों की सहायता देकर मुसलमानों से लड़ाई ली, परंतु मारा गया।

सं० १४०० के लगभग सम्मा सिंध के स्तामी हुए धोर नगर ठट्टे में राज-धानी स्थापित की। उस वक्त वे मुसलयान हो गये थे। जाम जनड़ वावनिया के राजसमय में देहें ली के सुरुतान फीरोज़शाह तुग़लक ने सिंध पर चढ़ाई की, परंतु बहुत हानि उठाकर दो चार सुरुतान की हट जाना पड़ा; तीसरी वार विजय प्राप्त हुई। सं० १४७७ वि० तक सम्भा सिंध के राजा रहे पीछे वेग-लार खाईन ख़ान्दान के शाह हुसैन ने उनसे राज छीन लिया।

सुलतान राम्सुद्दीन श्रलतिमरा या गोरीशाह के गुलाम कवाचा के सिंध फ़तह करने पर दूसरे सम्माभी कच्छ की श्रोर श्राये। मोड़ के पुत्र साद से फूल पैदा हुश्रा, जिसका बेटा प्रसिद्ध लाला फूलानी था जिसने कन्या-वधा का नियम चलाया। लाला ने काठियों की निकालकर केराकोट में श्रपनी राजधानी बनाई। लाखा के पुत्र पूरा के निस्संतान मरने पर उसकी रानी सिंध के सम्मा ख़ानदान में से जाम जाड़ा के बेटे लाखा की गोद लाई, जिसके वंशज जाड़ेचा कहलाये।

सम्मा सामेजा श्रीर सूमरों में से भिन्न भिन्न पुरुषों के नाम से कई शाखाएँ चर्ली। जाम सम्मा के दंशज श्रपने की सम्मा या सामेजा कहते, जो जाड़ेचों से बहुत पहले कच्छ में श्राकर बसे थे। केर, मनाई के बंश में हैं। कनड़ से, जो मनाई का भाई था, चौथी पीढ़ी में जाम जाड़ा का बेटा लाखा हुआ जिसके

वंशन ढांग कहलाये। उनमें बड़ी शाखाएँ श्रवड़ा, श्रामर, वाराच, भोजदे, बुटा हेदा, गाहड़, गज्जन, होटी, जाड़ा, जेसर, काया, कारेट, मोड़ व पायड़ श्रादि हैं। राव लाखा के बेटे रायधन के पुत्र गज्जन के दूसरे बेटे हाला ने कच्छ का दिल्या-पश्चिमी भाग लिया श्रीर हाला शाखा का मूल-पुरुष हुशा। जाम रावल ने सारे कच्छ पर श्रधिकार कर लिया था, परंतु राव खंगार ने उसे निकाल दिया श्रीर उसने काठियावाड़ में जेठवें। का बहुतसा इलाका दवा कर नया राज स्थापित किया, वह प्रदेश श्रव हालार नाम से प्रसिद्ध है। जाड़ेचें। में तीन शाखाएँ हैं—सायब, रायब श्रीर खंगार।

# उन्नीसवाँ प्रकरण जरवहिया यादव

सदवित्या पहले गिरनार के खामी थे। राव मंदलीक वड़ा रजपूत हुआ। वह वीस हज़ार सवारी का अधिपति या थ्रीर उसकी छोटे भाई का नाम जैसा था। कहते हैं कि राव मंडलोक नित्य एक नया तालाव वनवाता, गंगाजल से नहाता धौर गंगाजल का ही पान करता था। चारण रक्ला सुरताणिया उसका प्रोलपात वार-हट था, जिसकी स्त्री नागही चारणी देवी का अवतार थी। नागही के पुत्र खूंट का विवाह एक पश्चिनी खी के साथ हुआ था। उसका पुत्र नागार्जुन घ्रहसदाबाद के वादशाह सहसूद वेगड़ा की याचने के लिये गया । वादशाह ने उसे लाभ झीर लच्मी नाम की देा घेाड़ियाँ दीं। नागार्जुन उनकी अपने घर लाया, जहाँ उनके ऊँचासरा श्रीर असीलक नाम के देा बछेरे उत्पन्न हुए। ये देोनें। बड़े बड़े अश्व हो गये। राव मंडलीक ने उनकी प्रशंसा सुनी झीर चारण के पास से ने घोड़े मँगाये, परंतु चारण ने दिये नहीं, तब राव खयं उन घोड़ों को साँगने को लिये चारम के घर छाया, ते। भी चारम नट ही गया। कितनेक दिन पीछे रावका एक नाई नागही के गाँव गया हुआ था। उसके पास से नागही ने अपनी पुत्रवधू पिद्मनी के नाखून कटवाये थे। नाई ने पद्मिनी का वखान राव मंडलीक को पास जाकर किया। उसके रूप की प्रशंसा सुनकर राव इतना लुभाया कि उसे देखने के लिये नागही के गाँव जाने की तैयारी की। राव की राग्री सीसेंा-दणी ने पति की बहुत समस्ताया छीर मना किया, परंतु राव ने इसकी बात न सुनी-

दोहा—''चारण बड़ो खूंटियो, चक्रवत जेहै चात। वाली बल वीसल धणी, मोदल रावी राव॥"

गंडलीय चारणी के घर आया ! इसने भी अपनी छोटी सी कार्त में सं सोरत की सारी खेना की सीधा-सामान दिया। तब राव हो जाकरों ने नागही को देवी सी होने की बात राव की सुनाई। उसने मानी नहीं श्रीर अपनी हठ पकड़े रहा। फिर जिस बट बूच के नीचे राव बैठा था उस पर से रुधिर की वर्षा हुई तो भी वह न समका श्रीर नागही को जाकर कहा कि अपनी पुत्रवधु को सुभी दिखला। चारणी भी शृंगार कराके वह की सामने ले छाई। वह देवल्पी थी, उसके पग पृथ्वी पर नहीं लगते थे। राव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा. तब तो क्रोध में धाकर देवी ने शाप दिया कि "तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अत: तेरा गढ़ छूटेगा चौर वह में तुर्कों की दूँगी। तू तुर्कों की सेवा करेगा, वड़ा कच्ट उठावेगा छीर धूल चाटता फिरेगा।" ऐसा शाप सुनकर राव के चेहरे का रंग फोका हो गया, फीछा मलिन मुख अपने घर श्राया। पश्चिनी भी कदार में जा गली छीर देवी ( उसकी सास ) वादशाह महमूद वेगड़ा के पास पहुँची श्रीर उससे कहा कि मैंने तुभ्के गढ़ गिरनार दिया। वादशाह ने कहा कि सुक्ते तेरी बात का विश्वास कैसे आवे ? देवी वोली कि तू जब प्रभात की सोता उठे उस बक्त तेरी पाग में से रंगीन चावल निकलें ते। मेरी बात की सत्य जानना । प्रभात की पावल निकले। वादशाह ने चढाई कर गढ गिरनार जा घेरा। मंडलीक पागल सा वन गया। गढ़ की कुल्जियाँ उसने बादशाह के हाथ दीं ग्रीर अप नीचे उतर आया। वादशाह ने राव की ससल्मान बनाया. गोमांस खिलाया श्रीर तुर्कों के साथ भोजन कराया। एक हुज़ार राजपूत शत्रु से लड़कर खेत पड़े। गढ़ विजय कर पठानें।

का याना विठाया थ्रीर वादशाह पीछा राजधानी की ग्राया। तत्-पश्चात् शाह वेगड़ा ते। शीघ ही सर गया, गिरनार के थानेवाले पठानों ने सहसूद के वेटे की वंदगी से सिर फोरा छीर सीरठ पर अपना अधिकार जमा लिया। महमूद के पीछे गुजरात के सुल्तानी में ऐसा ज़नरदस्त कोई न हुआ। चार-पाँच पीढ़ी तक तो सेारठ पठानों के द्याय में रही, फिर सं० १६२ इक्षार्तिक सुदी १५ की प्रकवर वादशाह ने गुजरात लिया; श्रीर उससे दस या १५ वर्ष उप-रांत नवाब आज़मख़ाँ वहाँ की सूवेदारी पर आया। उस वक्त गिरनार का स्वामी अमीरख़ान वया और जाम सत्ता के साथ उसकी मैत्री थी। याज़मख़ाँ ने गिरनार धीर नयानगर पर चढ़ाई की, युद्ध हुया, जाम सत्ता व अमीरखाँ दोनों परास्त हुए । तव जाम ने भी उसका साथ छोड़ दिया धौर वह भागकर गिरनार आया। आज़मलाँ ने गढ़ को या घेरा। तीन वर्ष तक विमह चलता रहा थ्रीर इसी असे में घमीरख़ान गढ़ राहा में मर गया और उसका पुत्र टीके बैठा। उसने अपने प्रधान से विगाइ कर लिया तब प्रधान व राजपूत उससे विलग होकर प्राज़मख़ाँ से जा सिले थ्रीर गढ़ प्राज़मख़ाँ के हाथ ष्राया। राव मंडलीक के चाकरों में ये राजपूत अच्छे थे — अपर छोडिया, चावडा झीर चांपा वाला<sup>र</sup>।

<sup>(</sup>१) श्रमीक्षं (श्रमली नाम ध्रमीरक्षं) तातारक्षं ग़ोरी का पुत्र धा, जिसे गुजरात के सुल्तान मुज़फ्फ़्रशाह ने जूनागढ़ (गिरनार) का राज्य राव खंगार छुठे से लेकर सं० १६४२ के श्रासपास जागीर में दिया था।

<sup>(</sup>२ं) मुँहणोत नेणसी गिरनार के यादवों की सरवहिया जिखता है, जो चूड़ासमा की एक शाखा है थोर चूड़ासमा यादवों की भड़ोंच के स्वामी वतजाता है, जो पीछे धंधूके में ग्रासिये थे। जूनागढ़ गिरनार पर पहले चूड़ासमा यादवों का राज्य था थोर राव मंडजीक इसी वंश में हुआ। चूड़ासमा नाम पड़ने के जिये कई भिन्न भिन्न दंत-कथाएँ हैं, परंतु संभव तो

सरविहया जैसा की वात—राव मंडलीक पागल हुया, तब उसके छोटे भाई जैसा ने देशोद्धार का भार अपने सिर पर लिया। देश के सारे राजपूती की साथ लेकर पर्वती में जा रहा धीर देश में

यह हैं कि इस वंश का प्रथम राजा रा गारिय सम्मा जाति का था श्रीर उसके दादा का नाम चूड्चंद्र था श्रतः चूड़ के वंशज सम्मा चूड़ासमा कहलाये।

ज्नागढ़ गिरनार के यादव राजाओं के प्रवंध-चि तामिण के कर्ता मेरुतुंग ने ग्रहीर ( श्रामीर ) लिखा है जो प्राहरिपु के वंश के थे। वे फिर ग्रहीर राजा भी कहलाते थे। चूड़ासमा की तीन मुख्य शाखाएँ हैं, जो काठियाबाड़ के उस विभाग पर श्रव तक ग्राधिकार रखती हैं, जिसको उन्होंने पहले-पहल लिया था। सरविहया, रेजदास श्रीर वज। सरविहया शत्रुंजय नदी के किनारे जँडसरवेया ग्रीर वालाक में, र्जदास, जूनागढ़ के राजा मंडलीक के वंश के समुद्र किनारे चेारवाड़ में थोड़े से हैं; वज जीपर पहाड़ श्रीर समुद्र के वीच के प्रदेश में रहते हैं।

#### चुड़ासमा राजाश्रों की वंशावली

( जूनागढ़ के दीवान श्रमरज़ी रणछोड़जी की तवारीख़ से ) रा द्याल ( द्यास ) चूड़ाचंद्र के पौत्र रा गारिया से तीसरी पीढ़ी में हुआ...

रा नवध्य—

सं० ८६४ एक शहीर ने पाला था।

,, खंगार—

,, ६१६ श्रयहिलवाड़े के राजा ने मारा।

,, मूलराज—

. 842

,, जंखरा—

.. ६५२

,, नवघण दूसरा

.. 9008

,, मंडलीक—जब सुलतान महमूद ग़ज़नवी ने सोम-नाथ पर चढ़ाई की तब मंडलीक गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के साथ सुलतान से लड़ा था— ,, १०४७ यड़ा विगाड़ करने लगा। गढ़ गिरनार में (गुजरात को) वादशाह का वड़ा घाना था थ्रीर दूसरे भी कई घाने स्थल स्थल पर नियत कर रक्खे ये तथापि उपद्रव न मिटा। वादशाह (महमूद वेगड़ा) ने कई उपाय किये। राहु की तरह पीछे पड़ रहा था तो भी जैसा हाथ नहीं आता था। उस वक्त किसी ने वादशाह की कहा कि चारग

```
रा हमीरदेव-
                    सं० १०६४
,, विजयपाल —
                     ,, 990=
                     ,, ११६२ सिद्धराज जयसिंह ने मारा ।
,, नववण तीसरा--
,, मंडलीक दूसरा-
                     ,, 9358
,, घालणसी--
                     ,, 1164
,, धनेश--
                      ,, ₹₹0€
,, नवद्या चाद्या—
                     ,, १२१४
,, खंगार दूसरा--
                     ,, 1228
                     ,, १२७० गिरनार पर नेमिनाय का मंदिर
,, मंडलीक तीसरा--
                               वनवाया ।
,, सहीपाल या कैवाट-
                     ,, ६३०२
                     ,, १३३६सोमनाय के मंदिर की मरम्मत कराई।
  खंगार तीसरा—
,, जबसिंहदेव-
                      ,, १३६०
,, सुनत या मोकलसिंह—,, १४०२
   सधुपत---
                      ,, 1812
   मंडलीक चाेथा---
                     ,, 5829
,, मेलग (मंडलीक का भाई) १४१६
 ,, जयसिंह देव-
                      ,, १४६८
 ,, खंगार चाथा—
                      ., १४८६
   सुंल्तान बहमद्शाह
   गुजराती ने जूनागढ़ ल्टा
 ,, मंडलीक पाँचर्या--- ,, १४८६
   सुलतान महमूद वेगड़ा ने
   सं० १४२= में गिरनार लिया
```

वीरधवल लांमड़िया, जो वादशाही राज में रहता है, जैसा का बड़ा कृपापात्र है। वह वड़ा कवीरवर है ध्रीर उसके कथन को सरवहिया मानता है। यदि उसके कुटुंव कवीलों को कैद किया जावे ध्रीर उसको कहा जावे कि जो तू जैसा को लावे ते। ये वंदी छूट सकते हैं तो वह जहाँ आप चाहेंगे वहाँ जैसा को ले आवेगा। वादशाह ने चारण के सब परिवार को कैद करा लिया। चारण वादशाह के

```
रा भूपत
,, खंगार पाँचवा-
                       ,, १४६०
,, नववण-
,, श्रीसिंह—
,, खंगार छठा—
   सुलतान सुज़फ़्रशाह
   गुजराती ने तानारखाँ
   गोरी के बेटे शमीरर्का का
   जुनागढ़ जागीर में दिया।
        (इस देश के शिलालेखों में दी हुई नामावली)
मंडलीक ( अमरजी की दंशावली का मंडलीक तीसरा )
नववर्ण
महीपाल
खंगार
जयसिंह
मुक्तसिंह या मे।कलसिंह सं० १४४४ में विद्यमान था।
मंडलीक दूसरा
मेलिग
जयसिंह सं० १४७३ में विद्यमान था।
मंडलीक तीसरा—इसका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुम्भा की पुत्री
रमाबाई के साथ हुआ था।
```

पाल पहुँचा, बहुत सा धन देने को कहा, परंतु उसकी अर्ज़ क़बूल न हुई। उत्तर मिला कि चाहे तू कितना ही धन दे, परंतु द्रव्य से तेरा झुटुंच नहीं छूट सकता, वे ती तभी छोड़े जावेंगे जब तू सर-विह्या जैसा को यहाँ लावेगा। चारण ने बहुत सा उज्ज किया परंतु वाद्शाह ने एक न सुनी, यही टेक पकड़ी कि एक बार जैसा को छाँखें दिखला दे। लाचार चारण जैसा के पास गया छै।र उसकी सारी इक्षीकत सुनाई। जैसा वाला भली बात है, यदि मेरे चंलने से तुम्हारा कुढुंव छूटता हो तो मैं तैयार हूँ। एक वड़े ध्यश्व पर छारूढ़ हो वह चारण के साथ हो लिया छीर छहमहावाद की एक बाड़ी में आ उतरा। चारण की कहा कि तू जाकर वाद-शाह की खबर दे ! वादशाह ऐसे तसाचार सुनकर इर्षित हुआ, श्रीर नक्षीव द्वारा श्रपनी सेना को एकत्रित करा खयं चढ़ाश्रीर बाड़ी को जा घेटा। साथवालों को आज्ञा ही कि सब सावधान रहें, जिसकी ध्यती में हे। इ.र. जैसा निकल जावेगा वह मारा जावेगा। वीरधवल को कहा कि वाडी में जाकर जैसा की बाहर ला। चारण गया. देखता क्या है कि सरवहिया सुख की नींद में से। रहा है तव चार्या ने यह देशि पढ़ा-

"त्तो नींद निसांग, सुणै नहीं सुरतागरा। जैसा ययो अजाण, कैंकूटा कनवाट उत ॥" सरविहया जागा, आँखें छाँटीं, घोड़े का तंग कसकर ऊपर सवार हुआ और दाग के बीच में आ खड़ा हुआ। चारण ने सारा गृजांत दसको कह सुनाया। सम्मुख आकर जैसा ने चारण से पूछा कि वतला बादशाह कान सा है ? इसने कहा कि वह जो हाथी पर चढ़ा हुआ है। जैसा ने फिर कहा कि तू निशट जाफर शाह की मुक्ते बता दे और इससे अपना वंदी झुड़ाने की बातचीत कर। चारण ने वादशाह के पास जाकर अर्ज़ की कि वह जैसा हाज़िर है,
में अपने वचन के अनुसार उसे ले खाया हूँ, अब आप मेरे मनुष्यों
की मुक्त की जिए। बादशाह ने उनकी छोड़ देने की आज्ञा दी।
उस वक्त सब जैसा की ओर देख रहे थे कि सरवहिये ने घोड़े की
एड़ किर बादशाह के हाथी की तरफ़ उड़ाया। उसके पाँव गजराज
के दंत-शृलों पर जाकर दिके थे कि जैसा ने बादशाह की कमर पर
हाथ पटका। बादशाह ने हैं। दे की पकड़ लिया। जैसा शाह की
कमर से बटार लेकर पीछा उड़ा और अछूता निकल गया। सब
केरिं। ही रह गये, कोई भी उस पर शस्त्र न चला सका! उस वक्त

''क्री जो जैसी जाय, पाड़ नहीं पतसाहरें। घायो डंडल माय, सरवहियो सुरतासरें।''

इत तरह से जैसा निकल गया और वादशाह ने चारण के कुटुंवियों को छोड़ दिया। उसने अपने जीते जी धरती में शांति न होने दी। उसके पीछे बीजा भी अच्छा राजपूत हुआ, खूब दैं। लगाये, परंतु जैसा के समान नहीं।

# वीसवाँ प्रकरण

### भाटी

(भाटियों का राज्य ग्रभी जेसलमेर में है,) जेसलमेर की हकी-कत विद्वलदास की लिखाई हुई—

जेसलमेर से खडाल दस कीस है; क्यावण देवाडावाला ग्रीर पोला है; हताणु कोट जेसलमेर से कीस ४०, कोर ड्रंगर से हुं स ५०, खडाले में इतने गाँव हैं—खीरड़ खालने की, खीवलसर न् में का, खालसा रु० ४०००) का है। टेहिया, डांवर नेहड़ाई, हावुर, गुगाह, सपहर, देवा, सीतहल, लवीह, भरा, हुजासी, मायथा, आकुवाई, तर्गाट, वांघड़ो, सापलो, महाऊ, सजडाऊ, खारी, घंटियालो, दुजासर, श्रासी, कोल, घोड़ाहड़ो, हडेल, फीलोडो, देरासर, तणुसर। इतने गाँव जैसलमेर के पूर्व में हैं। वासग्रीपी, जैराइत, डामला, आकल, पछवालों, तई अईतरा, मोकलाइत, जैसु राखरा, जिगया, चाहडु, प्राहप, छोड़ा, प्रासागी कीनीट, वीली, वहाली, कीटड़ी, भंभीरा, ष्रासलोई, वीकोता, वसाड़, गीयंद, सांवत सी का गाँव ईकड़, खुइड़ी, मालागड़ी, कांगाक, कुंछाक, खत्रियाली, श्राहाली, टीवरीयाली, खडोरां का गाँव, वालों का गाँव, भांवरी, रावतसर, लागोला, गोही, काछो, ब्रह्मसर, काणावब, कीलाहूंगर, खवास का गाँव, जिजियाकी, भादासर, रवीरा, गजिया, हेकल, तेजसी का गाँव वापासर, से भिनेवा, ध्ररजणियारेा, यहिघायबुजैरा, खडीऊनाव जैसलमेर से कोस पाँच पश्चिम में; काक नदी का जल धावे, कीटडा छ हो टया के पहाड़ी का जल आवे जिससे भरे। चारें। छोर पहाड़ छीर बीच में ऊड़ाई है। कीस

्तीन के घेरे में जल भर जाता, तब इस पंद्रह वाँस पानी चढ़ धाता भाटी है। पानी निकलने की जगह में काठे गेहूँ का बीज १५००० बोया जाता जो साठे (साठ दिनों में ) पक जाते । बीज को जितना भीग त्राता है, श्रीर भी लागतें बहुतेरी हैं। पानी कम होने पर ४०० बेरियाँ (छोटे कूवें) मीठे जल की होतीं जिन पर ( जिनके जल से ) छोतरे ( साम विशेष ), गेहूँ, साम, भाजी ब्राब्धि पैदा हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त चने, मूँग, ज्वार, गन्ना इत्यादि भी होते हैं। इस भील पर ब्राह्मणों के १२ गाँव हैं—हिस्से ४ डोडवाड़ ( डेढ़ा ), कूंता ( भीग कूंते से पाँचवा भाग ) लिया जाता गाँव— खीवा, शुलाया, बोघरी, दमोदर, नीभिया, गलापड़ी, सेलावट, क्रंभार का कोट, जीगिया, निनरिया, जालिया, घामट।

मुहार के खडीय की भील जेसलमेर से छः सात कोस दिचया वड़ी जगह है, स्रासपास की पहाड़ियों का जल स्राने से एक कोस में पानी भर जाता, उसमें भी ५००८ गेहूँ का बीज बीया जाता है। इतना ही भाग आ जाता। पानी सुखने पर थाह में कई बेरियाँ वनी हुई हैं, जिनमें से वीस या पचीस तो पक्की वैंधी हुई हैं। जल उनका मीठा, उन पर छोतरें, साग, भाजी, ईख पैदा होते हैं। यह भी बड़े हासिल का स्थान है। उस भील पर त्राह्मणों के तीन गाँव हैं—गोरहरा, कांकोरा, सियलारा; लुद्रवों का सीयल, पँवार लुद्रवा की प्रजा की नाई भीग देते हैं। मुहार पहले रावल भीम के समय में भीखासी मालदेवात के था पीछे रावल मनाहरदास के समय में मान खीमावत की पट्टे में दी गई।

राखा चांपा के पोछे जेसलमेर में जे। रावल गही पर वैठा उसने कोटड़ें से इतने गाँव लेकर जैसलमेर में मिलाये—मांडाही, बीजाराही, कोड़ीवास, रिड़ी, पेथोड़ाई, सीतहड़ाई, भूवा, धनवा, श्रोला, वापणा-

सर, जालेली, डांगरी, सांगण, सोलियाई, पीपलवा, नेगरड़ा, भागी-नड़ा, खोडा, खारम, चोचरा, जानरा धीर काणासर।

जेसलमेर से ७० फोस सोहों का ऊमर (श्रमर) कोट है जिसकी श्राधेटे को ज ३५ दागजाल में जेसलमेर श्रीर ऊमर कोट की सीमा मिलती है; वहाँ पास गाँव एक भाँमेरा कोस १८ भूणकामली का बतन है। गाँव दहीसतीय भाटी सत्ता का जेसलमेर से कीस २२; गाँव फूलिया भाटी मेहाजल का जेसलमेर से कीस ३०, उससे ५ कीस श्रामे दागजाल है।

मुंहता लक्खा ने सं० १७०० माच वदि ६ की मेड्ते के मुकाम जैसलमेर का हाल लिखाया-माल की व्याई: कुखे में सहाजनें के घर प्रवि प दूगाणी (ताँवे का सिका) लगती है। महाजने के घर २५०० से ५००) वसूल होते। उन छढाई हजार में से १५०० घर श्रीसवाल श्रीर ५०० महेसरी हैं। दिवाली होली की पावन रु० ५००। गुड हो। संगत्तीक का पेशकश (नज़राना) इस तरह पर है-रू० १५०००) सब देश के ग्वालसे के राजपूत मुसलमानीं से श्राते: देशवाली लोगों से जिजिया श्रीर वाव (दण्डवराड़ ?) के ६० ४०००); रु० २०००) दाण ( सायर ) व तुलावट की दाण में चलते हुए एक ऊँट तोल २० का मन ध्रीर रेशम के रु० ३५); माजीव रु० ५); घृत व० ५); हुहारा क० ५); नारियल क० ५); कई क० ५); मीम क० ६]; फिटनड़ो रु० थु; लाख लोवड़ो रु० ६); किराने का ऊँट रु० ३); वीकानेर के देश से आवे तो चलते हुए के шा लगें; घोड़ों की कारवान चलती हुई फ़ी घोड़ा ४) लिये जाते । इन सब के रु० १५०००) ग्राते हैं। कस्मे में जो चीज़ विके, उसकी तुलावट विक्रो एक सन भर वस्तु पर एक सेर, ध्रीर ६० ४०) पीरीज़ी पर १) लगता, जिसकी ५०००) रु० श्राते हैं। टकसाल व्याज में है वह पहले ४ था फिर ८ हुआ जिसके

उद्भारत पाठ १, खत्री, कसाई, तंत्राक्तू आदि के उठ १०००): चार्ड, गुगाल, नमक आदि ऐसी जिस श्रया **५ के क**० ८०००): शेड् रा २०००) १०००) = ४०००) रा गाँवीं सा हासिल १९००); त्राह्मणी गाँव ६० या ७० हैं जो एक मन का हैंड नन मेरन देते हैं, आवार फसल का भोग २०००, धीर छतालू द्या भाग एक मन का डेढ़ मन लिया जाता जिसका १००० ( घाता है। देशवाल लोगों के गाँवों में बहुत से राजपृतें की जागीर में हैं जिनके एवज़ वे चाकरी देते हैं। जीड़ नाचणा जेसनमंद से २ कोस, पूर्व की तरफ़ एक कोस, घासकरहे; एहेखरा जेयलमंद सं कोस २ दिचा घाससैवण श्रीर दे। कोस के बोच में खरना है, लुद्र वे के पास घेड़ा घावड़ो बाँकी जगह है। मुहारादासी जेसलनेर ये जेास १६ खडाला में। आसगी कीट गाँव से २ कीस. वासर्तत्रणः त्राह्मणी गाँव कीटड़े की तरफ पश्चिम में जेसलमेर से परे हैं। वोभ्हेलाई, सीवहलाई, कोडियावास, मांहिडिहाई, पेयड़ाई, जना, रीडिया, वामानाइया, धतुवा, वुचकटा, जीनापुड़ा, लाखेला, खंडार की तरफ जेवलमेर से पश्चिमः जेसूराणा, गुलिया, कुतवर, चंदेरिया का गाँव। खेतपालिया का टीबी, देवा, नेहड़ाई, टेइया, भानिया, जांनड्, पेटिलिया, पूर्व में जेसलमेर से पेहिकरण की तरफ वासणापी, ञासनी कोट कोस १२।

रतन् गोकुल (चारण) की लिखाई हुई भाटियों की वंशावली— स्रादि-१-न्नीनारायण, २-कमल,३-नह्मा, ४-म्निन, ५-सोम, ६-मुध, ७-पुरुरवा, प-प्राग, -६-परिस्राइत, १०-िनर्नोप, ११-राजा जजात ( ययाति ), १२-राजा जहु, १३-जादम ( यादव ), १४-सहस्रार्जुन, १५-सूरसेन, १६-वसुदेव, १७-श्रीकृष्ण, १८-प्रदुम्न स्रीर सांघ, १-स्रित्रह्म, २०-वज्रनाभ, २१-प्रेतारथ, २२-किचर, २३-पद्म- भृषि, २४-गीतम २५-सहजसेन, २६-जैतसेन, २७-भर्मिवंद, २८-राजा शालिवाहन (के पुत्रों से) वोटी छीर खोटी शाखा चली जो वाल्खीत्वाणे के पास है। २६-भाटी छीर राजा रसाल दोनी शाई थे। २०-पच्छराव, ३१-विजयराव, ३२-मंभमराव, ३३-मंगल राव, ३४-केइर बड़ा, जिसने केहरोर वसाया, ३५-तणं जिसने तंणोट वसाया। ३६-विजयराव चृड़ाला केहर का पुत्र, ३७-देवराज जिसने देरावर वसाया, ३८-मुंध, ३४-चछू के वंशज ग्रणधासाटी वापाराव के पाहूभाटी, सिंघराव, दुसाभ, जेसल, रावल दुसाभ का, इसका भाई देसल (दूसरी वंशावली में वैजल नाम दिया है) जिसके वंशज छभोहरियाभाटी, प्रभोहर विठांडा (भटिंडा ?) के पास है। आटी दै।लतखान फ़ीरोज़्शाह (तुगुलक़) का मामा (इसी शाखा में था)। वाल शालिवाहन, रावल काल्हण जेसल का जिसके वंशज डाभलेवाले वनरभाटी छीर भेंसड़े व वासणपीवाले। रावल

तारीख फ़ीरोज, शाही का रचयिता शमस शीराज़ श्रपीफ़ लिखता है कि तुग़लक़ वादशाह के भाई सिपहसालार रज्ञव ने, जो देपालपुर का सूबे-दार था, किसी हिन्दू राजा की बेटी से विवाह करना चाहा। सुना कि रण-मल भाटी की बेटी बड़ी खूबस्रत है तो उसने रणमल से भागी। परन्तु उसने मंजूर न किया। तिसपर मुसलमानों की फोज भाटियों के इलाक़े में पहुँची श्रीर प्रजा के लूटने लगी। लोग तक्ष श्राकर रणमल के पास आये श्रीर उनका द्वरा हाल देखकर रणमल की माता रोने लगी। बेटी ने रोने का कारण पूला श्रीर जब सुना कि यह सब कप्ट उसी के निमित्त हो रहा है तो माता से कहा कि मुक्ते क्यों नहीं दे देते। ऐसा ही जानना कि एक लड़की की तुर्क ले गये। रणमल ने उसे रज्जब के पास भेज दी, नाम उसका सुलताना कहवान रखा गया श्रीर उसी के पेट से फ़ीरोज,शाह तुग़लक़ पैदा हुशा।

चाचग दे, तेजसी राव कालड़ का, रावज कर्य, रावज जैतसी वड़ा, रावल मूलराज, राया रत्नसी जैतसी का, रावल देवराज मूलराज का, रावल चड़सी रत्नसी का, रावल केहर देवराज का, रावल लहमण केहर का, रावल वैरसी का, उपर-कीट के सीटों ने मारा, रावल देवीदास चाचग का, रावल जैतसी, रावल लूणकर्य, रावल मालदेव, रावज हरराज, भवानीदास, खिंच, रावल हरराज, रावल भीम, रावल कर्याणमल, अर्जुन, भाखरसी, सुरताण, रावल मनेहरदास कलावत।

भाटी छात्राला कहलावें जिसका कारण आहा महेश इस ने सं० १७०६ फाल्गुण शुद्धि १५ को यह बतलाया—प्रथम तो कोई रावल पाट बैठे तब छत्र अपने बारहटें। को ऊपर धरावे अर्थात् छत्र का दान देने से छात्राला कहलाते। दूसरी जनश्रुति यह भी है कि दिल्ली में छत्र, गृजनी में छत्र, श्रीर भारत में जेसल मेर छत्र है।

(दूसरी वंशावली)—भाटी सोमवंशी हैं, हरिवंश पुराग में इनकी उत्पत्ति ऐसे लिखो है कि श्रोकृष्ण के पुत्र प्रद्युष्त की संतान भाटी हैं जो उनके गुग गीतों में कहा जाता है। भुन, नयानगर के स्वामी जाड़ेचा साम कहलाते क्योंकि सुना जाता है कि वे श्रीकृष्ण के पुत्र सांव की संतान हैं। प्रथम राजा यह से पीढ़ियाँ कही जातों इसलिए ये यादव प्रसिद्ध हुए। प्रद्युत्र के पीछे भाटी हुम्म जिसका वंश भाटी कहजाया। मयुरा छूटने पर कई दिनों तक भाटी लक्खों जंगल में गुढ़ा वाँधकर रहे, जहाँ म्रव भटनेर हैं, जो पीछे से वहाँ

अभाटियों के नो गढ़ कहताते हैं — जेसलमेर, एंगल, वीकमपुर, वरसल-पुर, मम्मण, बाहण, मारीठ, देवरावर आसणीकेट, श्रीर केहरोर।

खाबाद हुआ छैर भाटियों के कारण से उसका नाम भटनेर पढ़ा।
भुज नयानगर के जाड़ेचें। की शाखा—सरबिहया जूनागढ़ के खामी,
चूड़ासमा थडं।च के खामी अब धंधूका के परगने में प्रासिये हैं; यादद
बाधेर फरीलीवाले वक्षनाभ की संतान हैं।

मंगलराव मभागराव के पुत्र से—जिसको ऊपर तेतीसवां पीढ़ी सें वतलाया है, यहाँ वर्णन छारंभ किया जाता है। मंगलराव के पुत्र—१-नरसिंह, जिसका वेटा राणा राजपाल केलणोंवाली खरड़ का स्वामी था। (इस शाखा का वर्णन छागे किया जावेगा)। २-केहर, जिसने छपने नाम पर सिंध में नया शहर केहरोर वसाया।

३-तर्एं, केहर का पुत्र, वड़ा राजपूत हुछा, छीर अपने नाम पर उसने खाडेाल में तर्णाटगढ़ बनवाया। किर घरोड़ भवखर की खेना ने उस पर चढ़ाई की जिसके साध युद्ध करके तर्ण काम आया। तर्ण के पुत्र—विजयराव चूड़ाला, और जैतुंग।

४-विजयराव चूड़ाला—वड़ा वीर राजपूत हुआ, उसकी ठक्कराई पहले तो वहुत अच्छी थी, फिर सिध से उस पर सेना आई। विजयराव देवी का वड़ा भक्त था। माता से इच्छा की कि यदि यह सेना मुक्तसे परास्त होकर पीठ दिखावे तो में तुरंत प्रपना मस्तक तेरे भेट करूँगा। यह वात उसने मन ही मन में रक्खी किसी से कही नहीं। जब शबु-दल से दुद्ध हुआ तो देवी रथ पर चढ़कर राव की सहायता की आई और विजयराव ने विजय पाई, मुग़ल भागे, (विजयराव के समय में तो मुग़लों का होना संभव नहीं परंतु पीछे से ख्यात लिखनेवालों ने मुसलमानों के वास्ते मुग़ल शब्द ही का प्रयोग किया है)। घर पर आकर धर्धरात्रि को राव अकेला देवी के संदिर में गया, हाथ पाँव पखाल, अपनी कृपाय खींच कर कमल पूजा के वास्ते धपनी गर्दन पर धरी कि देवी वोली ''नहीं!

नहीं !!'' राव ने जाना कि पीछे कोई मनुष्य आया है इसलिए उसने खङ्ग इटा लिया। इधर उधर दृष्टि फेंककर फिर गला काटने को उद्यत हुआ, तब देवी ने साचात् होकर कहा कि "विजयराव तु कमल पूजा मत कर! हमने तेरी पूजा मान ली। तिसपर भी वह तो सिर उतारने ही लगा तब देवी ने फिर कहा कि ऐसा मत कर! मैंने तुभी बख्शा थ्रीर चमा किया। तब राव बोला कि माताजी, ऐसे तो मैं टलने का नहीं। देवी ने ध्रपने हाथ की सीने की चूड़ उतारकर विजयराव के हाथ में पहना दी धीर उसे घर भेजा। उस चूड़ के हाथ में रहने से ही वह चूड़ाला (चूड़वाला) कहलाया। विजयराव खाडाल में रहता था थ्रीर ऊँच देरावर में वरिहाहा राजपूतें। का, जे। परमारों में मिलते हैं, अधिकार था। भाटी वरिहाहों का सदा विगाड़ किया करते इससे वे मन में उनसे पूरी शत्रुता रखते थे। वरिहाहों ने विचारा कि ऐसे तो हम इनसे जीत सकते नहीं कुछ छल करना चाहिए। यह निश्चय कर उन्होंने ( संबंध को ) नारियल विजयराव को पास भेजे। राव ने स्वयं ते। नारियल लिये नहीं, परंतु ध्रपने ५ वर्ष के पुत्र देवराज की किला-कर उसका संबंध स्थिर कर लग्न दिन भी नियत कर दिया। राव श्राप ध्रपने वालक पुत्र को ज्याहने गया। विवाह हो गया, दूसरे दिन दावत की गई, राव के साथ के सब आदमी आये। तब वरिहाहीं ने चूक करके ७५० साथियों समेत विजयराय की मार छाला। चस वक्त देवराज की धाय डाही ने देवराज की पुरोहित ल्या के सुपुर्द कर कहा कि तेरे पास एक बहुत तेज चलनेवाली साँड़ है अत: उस पर सवार कराके तू अपने स्वामी को ले भाग और उसके प्राण बचा। ल्या ने वैसा ही किया। पीछे वरिहाहों ने डेरे में देवराज को बहुतेरा हूँ हा परंतु पता न लगा। तब किसी ने कहा कि खोज

देखी, कोई उसे लेकर ते। नहीं चला गया है। सार्ग में सांड को पाँव दिखे, उन्हों खोजों से कितने एक घादिमयों ने पीछा किया परंतु सांढ कव हाय प्रानेवाला था। पुरेक्तित ल्या का घर पेकिन्हें था जहाँ देवराजसित वह छुशलतापूर्वक पहुँच गया। वरिहाहे भी वहीं प्रा पहुँचे, फ्रीर लूगा के पुत्र रतना से पूछा कि क्या तुम देवराज को लाये हो ? लूगा ने कहा हम तो किसी को लाये नहीं धीर जो तुमकी वहम हो तो हमारा घर देख लो। उन्होंने फिर-फिराकर सारे गाँव के वालकों की देखा। उनमें देवराज भी नज़र घाया, जो घ्रज-नवी सा दिखता था। पूछा कि यह लड़का कीन है। बाह्यण वोला कि यह मेरा पुत्र है। वरिहाहे वोले कि यदि तेरा पुत्र पैात्र है ते। तुम शामिल वैठकर भोजन करे। तव इमकी विश्वास आवे। ल्या आप ते। शामिल न वैठा, परंतु प्रपने वड़े पुत्र रतन् को देवराज के साथ विठाकर खाना खिलाया। यह देखकर वरिहाहे लीट गये थ्रीर देवराज वच गया। लूगा की जाति के बाहागों ने रतनू को जातिच्युत किया। तब वह योगी वनकर सेारठ में चला गया, वहाँ लूणोत नामी बाहाणों की जाति चलाकर वसुदेव के सिंहणली गाँव में रहने लगा।

देवराज बड़ा हुन्ना, धीर तुर्कों की सेवा में रहा। एक वार उस गाँव का एक साँगी नाम रैवारी विरहाहीं के गाँव में गया था, वहाँ देवराज की खास रवाय ने उसकी भाई कहकर वातचीत की, धीर अपनी बेटी हुरड़ की उसे दिखाकर बहुत दु:ख प्रकट करने खगी। रैवारी ने कहा तू इतनी दुखी क्यों होती है ? बोली कि बेटी जवान हो गई छीर इसके पित का पता नहीं है। न जाने गर गया था खाधु संन्यासी होकर कहीं चला गया है। रैवारी ने कहा कि मुक्ते वधाई दें।, तुम्हारा जामाता जीता-जागता है, जवान हो गया है, धीर बड़ा थोग्य है। यह सुनकर रवाय बड़ी हिंदत हुई

श्रीर दीनता कर कहने लगी कि किसी ढब से एक बार हेव-राज की यहाँ ला। रैवारी ने उत्तर दिया कि मुक्ते तेरा और तेरे पति का भरोसा नहीं त्राता। रवाय ने बहुत सौगंव शवय किये ग्रीर वचन दिया (कि उसको किसी प्रकार का कष्ट कदापि न होगा)। तब रैवारी गया और गुप्तरीति से देवराज को ससुराल में ले आया। सास ने उसको घर में छुपाकर रक्खा। कितने एक दिनों बाद हुरड़ के गर्भ रह गया, तब तो उसकी माता ने कई उपाय कर अपने पति की समभाया। उस पर सब भेद प्रकट किया, जमाई की किसी तरह की हानि न पहुँचाने का उससे पूरा पूरा बोल बचन ले लिया और देव-रान को उससे मिला दिया। कई दिनों तक देवरान ससुराल में रहा। एक योगीश्वर एक रस-क्रुंपिका रवाय की सौंप गया था। वह उसके भेद से निरी अज्ञात थी, और वह ऊपो उसी कमरे में रखी थी जहाँ देवराज सोता था। अकस्मात् उस कुष्पी में से एक बूँद छनकर देवराज को कटार पर या गिरी, और वह खोहें की कटारी सुवर्ध की हो गई। प्रभात की जब देवराज जागा ग्रीर त्रपना कटार देखा तो उसे निश्चय हो गया कि इस कुप्पो में रसायन है, ग्रीर उसकी उठाकर ध्रपने हस्तगत किया, ग्रीर कमरे में त्राग लगा दी। रवाय की विश्वास हुत्रा कि कुप्यो त्राग

जिञ्ज समय व्यतीत होने पर देवराज ने अपने सास समुर से कहा कि लोग मुभ्ते "हुरड़ बना" कहकर पुकारते हैं, इसलिए मैं तुम से त्रलग रहूँगा ग्रीर नदी के दूसरे तट पर जाकर श्रपनी भोपड़ी बाँध वहाँ रहने लगा। लोग उस स्थान की "हुरड़ वाहण" कहने लगे, और अब तक भी वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। देवराज ने मन में विचारा कि यहाँ रहने से ते। मेरे माता-पिता का नाम

ह्रवता है; अत: वहाँ से अपने मामा भुट्टी (जो देरावर के समीप रहता था) के पास आ रहा। सामा की अच्छो सेवा उसने की। धन तो इसके पास उस रसायन के प्रभाव से बहुत सा या ही, सदा इधर उधर पांच दस कीस फिर ब्राता और गढ़ के वास्ते कोई प्रच्छा स्थान देखता था। किसी ने उसकी वह ठीर वतलाई जहाँ ऐरावर है छीर कहा कि कीस ४० की उजाड़ ते। सिंध की तरफ है, कीस ६० तथा ८० का रेगिस्तान साड़ की छोर है छीर यहाँ जल बहुत है। देवराज ने मामा भुट्टी को अपनी सेवा से इतना प्रसन्न किया कि एक दिन मामा ने कहा कि भानजे, कुछ माँग! मैं अपने घर की शक्ति के अनुसार तुभी दूँगा। देवराज ने कहा-नहा वाचा रुद्र वाचा. मैं दे। एक दिन में सोच विचार करके माँगूँगा। दो दिन पीछे कहा कि ग्राश्रय के निमित्त ग्रमुक खान पर थोड़ी पृथ्वी चाह्ता हूँ। सामा ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसके प्रधान और भाइचों ने कहा कि तुम जानते हो कि यह किस घराने का छोक् है। यदि यह यहाँ बस गया तो तुमको दु:ख देगा, छीर सारेगा। तब ती मामा भी पृथ्वी देने से इनकार कर यया। देवराज वाला कि मैंने कब तुमसे धरती की याचना की थी ? तुमने प्रपत्नी खुशी से ही मुफ्तको मुजरा कराया, अव इनकार करने में सेरी श्रीर तुम्हारी दोनों की वदनाभी है, क्योंकि पाँच पंच इस वात को जान गये हैं। मासा ने लिखत कर दिया कि एक भैंसे को चर्म जितनी घरती मैंने तुमको दी। देवराज ने वह पट्टा सिर पर चढ़ाया, भुट्टी ने अपने आदमी साथ दिये ते। देवराज ने कहा कि आप इनको आज्ञा दी किए कि भैंसे के चर्म को भिगोकर चिरावें श्रीर बाँध कढ़ावें, उस बाँध के नीचे जितनी घरवी श्रावेगी उतनी ही लूँगा। भुट्टी ने देखा कि वात वेढव हुई परंतु करे क्या वहीं कहावत सिद्ध हुई कि बोल बोला और धन पराया । देवराज ने बहुत ही बारीक बाँध कढ़ाई थ्रीर जहाँ जल था उतनी पृथ्वी के चारों ग्रीर वह चर्म-रज्जु फिराकर उसे ग्रपने ग्रधिकार में कर लिया। फिर बहुत से घोड़े खरीदे, बहुत से मनुष्य नौकर रक्खे, श्रीर वहाँ गढ़ की नींव हाली। दीवार बनने लगी, परंतु दिन में जितनी दीवार चुनी जाती उसकी रात्रि के वक्त वहाँ का देवता गिरा देता। देवराज हैरान हो गया। तब उसने देवी की श्राराधना की, पाँच-दस दिन लंघन किये। देवी प्रसन्न हुई श्रीर कहा माँग ! विनती की कि गढ़ बन जावे, श्राप उसकी रचा कीजिये। माता को आज्ञा हुई कि गढ़ में एक पक्की ईट तेरी धीर एक एक कची ईंट मेरे नाम की रखकर चुनवाता जा ता यह दुर्ग अचल श्रीर वज्रमय वनेगा, वाहर का कोई इसे जीत न सकेगा, भीतर के मनुष्य का दिया हुआ जावेगा। देवराज ने, देवी के आज्ञानुसार, काम किया और बड़ा दुर्वन गया। उस गढ़ में ४ पक्के कूएँ छट्ट मीठे जल के श्रीर एक तालाब भीतर श्रीर एक बाहर भीत के नीचे खाई की ठौर है। सारी सिंध की सीमा पर यह दुर्ग सिरमीर हो गया, मुलतान श्रीर सिंध का मार्ग भी उधर ही से चलना शुरू हुआ। आस-पास के लोग मिलाप के साथ तालाब के जल का उपयोग करें, बल-पूर्वक कोई उधर जा भी नहीं सकता था। गढ़ के लगाव कोई नहीं, बड़ा दृढ़, श्रीर इस-पंद्रह कीस में वहाँ जल भी धीर स्थल पर कहीं नहीं है। गढ़ संपूर्ण हुआ, देवराज ने उस रसा-यन के प्रभाव से अमित धन प्राप्त कर बहुत घोड़े राजपूतों की जोड़ बना ली श्रीर वरिहाहें। से अपना वैर लेने का विचार किया। अख-शस्त्र का भी बहुता सा संग्रह कर लिया, श्रीर गढ़ की सुरचित बनवाया।

वरिहाहों को मारने को सहस्रां दाव-पेच करने लगा, परन्तु जे। प्रवन्ध वह यहाँ करे उसकी ख़बर वहाँ पहुँच जावे जिससे वे लोग भी सदा चाक-चै।दन्द रहते थे।

इसी घदसर पर वह रस-कुणिकावाला योगी देवराज की सास के पास प्राया थीर उससे अपनी धरे।इर माँगी। वह दीली कि कुषी मेंने महल की ग्रीवरी में रक्खो थी, मेरा जमाई वहाँ सोता घा, एक दिन उस छोवरी में छाग लग गई छोर कुष्नी भी वहीं जलकर भस्म हुई। यह वृत्तान्त सुनवार जागी मन में समफ गया कि अदश्य उसमें की बूँद पड़ने से लोहा कञ्चन वन गया होगा। कुष्पो एस जमाई ने ली और किसी की उस पर सन्देह न हो, इस-लिए उसने फाग लगा दी। योगी ने रवाय से कहा कि वह अपी जलने की नहीं, तेरे जमाई ने लाय लगाने का प्रपंच रचकर रसायन ले लिया है। वह वेलि कि जमाई पत्र हमारे वस का नहीं, उसने छल कर हमारी धरती ली, श्रीर श्रव इमारे मारने की निरंतर उपाय कर रहा है। वह देवराज यहाँ से ३० कीस पर नया गढ़ वनवाकर वहाँ वसा है। योगी ने भी समाचार मँगवाये तो यही वात सत्य ठहरी। तव वह योगी देरावर गया। उसके ललाट थीर मुख के तेज की देखकर भटकल से देवराज ताड़ गया कि यह रसायनवाला योगी है, आगे वढ़कर उसके चरण छूए धीर उसका बड़ा छादर-सत्कार किया। योगी भी देवराज की देखकर प्रसन्न हुन्रा, उसकी (देवराज की) भाग्य ने ज़ोर किया, वाबा के विचार उसकी तरफ अच्छे वैँधे। पहले दिन तो योगी ने कुछ बात पूछी ही नहीं, दूसरे दिन एकान्त में कहा कि "वावा उस कुप्पी का क्या हुआ १'' देवराज वाला कि जैसा कुछ हुआ वह तो आप सब जानते ही हैं, मुभो तो आपने सोंपी ही न थी, यह

आपके ही प्रसाद से मेरा दिन फिरा है। जीगी प्रसन्न होकर कहते लगा कि सर वात मैंने जानी । अब तू मेरा नाम श्रीर सिका सिरपर चढ़ा, देदराज ने कहा बहुत खूब, मेरा अही। भाग्य है कि आपका हाथ मेरे सीस पर रहेगा, इससे मेरी वृद्धि ही है श्रीर मेरा गया हुआ राज्य भी पीछा आ जावेगा। वरिहाहों को साथ मेरा वैर है वह भी लं सङ्गा और आपकी कृपा से सब प्रकार से आनंद ही होबेगा। योगी ने आशिप दी कि तेरे वल की वृद्धि हो ! फिर अपनी कंथा. पात्र फ़ीर नाद देकर कहा कि जब पाट बैठे तब, दिवाली दशहरे की दिन, यह धारण किया करना। देवराज ने कंथा श्रीर नाद गले में डाले, पात्र को आगे धरा, धीर जोगी का भेप बनाया। क तव प्रसन्न होकर नाथ ने फिर श्राशीप दी कि तेरा राज्य दिन दिन बहेगा, तुभसे या ृतेरी संतान से यह धरती कभी न छूटेगी थ्रीर तू अपना वैर हो सकेगा! इतना कहकर जोगी तो चला गया श्रीर देवराज ने वरि-दाहों से बदला लेने की साथ इकट्ठा किया। उसकी की हुरड़ नित नये रूप वनाकर यहाँ को सब संमाचार पिता को पास पहुँचाती थी इसी से देवराज का वरिहाहीं पर वल नहीं चल सकता था। एक दिन देवराज पलँग पर वैठा हुआ था तव विलाई बनी हुई हुरड पलँग के नीचे से निकली। ऐवराज ने पहचान लिया श्रीर वर्छा पडा या सो उठाकर उसके मारा। इधर तो विल्ली मरी और वहाँ हरड काल-कवित हुई। अब देवराज चढ़ा श्रीर -६०० मनुष्य वरिहाहीं के मारकर उनके गाँव लूटे, अपने श्वशुर का घरवार भी लूट लिया, सास रवाय के वस लोगों ने देवराज की दृष्टि तले खींचे परंतु उसने उनकी मना न किया, देवराज के स्रोने के मीर उड़े ( मनीरथ सुफल

<sup>ः</sup> जेसलमेर में जब नया रावल पाट वैठता तो श्रव तक जोगिया भेष पहनता है।

हए)। सास ने देवराज की गुप्त रीति से घर में रखकर उसकी सेवा की थी इसिलए उसने यह दीहा कहा-''विरस भन्ना वरि-हाहि, मिंत भन्नो नहिं साटियो। जे गुण किया रवाहि, ते सब कालर भाखिया ॥'' वरिहाहों का खोज एठा दिया, वहुत सा धन माल छीर थोड़े ऊँट देवराज के हाथ आये, सारी धरती पर उसने अपना अमल किया धौर उसकी ठकुराई खूब बढ़ी। सिंध की भी वहुत सी पृथ्वी हाथ आई श्रीर माड की मही पर अधिकार हुआ। ऐसे भाग्योदय के समय में देवराज ने रतनू की याद किया, उसके पिता लांप को सिंहथली से बुलाकर पूछा कि रतनू कहाँ है जिसकी तूने मेरे साथ भोजन कराया था। लांप ने उत्तर दिया कि उसकी ते। उसके साइयों ने तब ही जाति से बाहर कर दिया था इसलिये वह योगी होकर सेारठ गुजरात की चला गया। देवराज ने कहा कि तू वहाँ जा, में अपने आदमी तेरे साथ देता हूँ छै।र मार्ग-व्यय भी दूँगा, उसको जहाँ होने वहाँ से हूँढ़कर ला, क्योंकि सुमा पर रतन का वड़ा अहसान है, मैं उसका अच्छा बदला टूँगा। लांप ध्रीर देवराज को मनुष्य सीरठ से रतनू की लाये, देवराज ने उसको अपना नारहट ननाया, सिर पर छत्र मंडाया, श्रीर देशा चारण की पुत्री के साथ उसका विवाह करा दिया। इस रतनू के शज भाटियों के चारण रतन हैं।

एक वार देवराज धार (परमारी की) पर चढ़कर गया तव देरावर अपने सांजे की सुपुर्द कर गया था। आंजे ने गढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया, परंतु जब देवराज ने धावा किया तो भयभीत होकर उसने दर्वाजा खील दिया। यह देखकर देवराज के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि इस गढ़ की भूमि बोरभूमि नहीं ध्रीर दूसरे स्थान पर राजधानी करने का विचार किया। उस वक्त

खुद्रवे में परमारें। का बड़ा राज्य था और दूसरे भी कई स्थान उनके अधिकार में थे। वह लुद्रवा लेने को दाव-पेंच करने लगा। तो चार महीने तक उनकी (पँवारों की) खुशामद सी की, अच्छी अच्छी चीज़ें उनके पास भेजने लगा, साथ में अपने विचन्तण पुरुषों को यह समभाकर भेजता कि वहाँ का सब रंग-ढंग है ख ग्राना। इस प्रकार त्राव-जाव का मार्ग खोला, फिर च्यारेक मास पीछे अपने चार प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ सिंध के वस्त्र पँवारें। के पास भेज पत्र बिखा कि आप कहो ते। खाडाहल में, जहाँ कोई जलाशय नहीं है में तालाब वॅंधवाऊँ, क्योंकि मुभी तीन तालाब वॅंधवाने हैं। इसमें मेरा तो नाम होवेगा श्रीर तालाव तुम्हारी प्रजा व तुम्हारे राज-पूतों के काम त्रावेगा । पहले तो पॅवारीं ने साफ इनकार कर दिया। तब देवराज के भले ब्रादमी महीने तक वहाँ रहे, द्रव्य के बल से सबको बस किये थ्रीर जेसलमेर से कोस कालाडूंगर खाडाल का मध्य भाग है जहाँ तीन तालाव बनवाने की इज़ाजत ले ली। देवराज उनसे बहुत प्रसन्न हुन्ना भ्रीर त्रणुंसर, विजयरायरस भ्रीर देवरावसर नाम को वीन तालाब वहाँ कराये। उनके लिए पहले ते। सब मसाला श्रंपने कामदार सहित वहाँ भेजा, फिर उस वहाने से श्राप भी वहाँ जाने लगा। अपने रहने के लिए छोटी सी इवेली भी वहाँ बनवाई श्रीर रहने भी लगा। पँवारी का कोई भी श्रादमी श्रावे ते। उसके संमुख उनकी बहुत बड़ाई करे थ्रीर कहे कि वे ती राजा हैं, तालाबीं में हमारा क्या है, जिसकी धरती उसका पुण्य है श्रीर जो उनका मनुष्य त्राता उसकी द्रव्य देकर ख़ुश करता। मसाला लेने की जसके चाकर लुद्रवे जाया करते। जनके हाय वहाँ के कामदारीं, पास-वानों, खवास, छड़ीदारीं ग्रादि को वास्ते अच्छी अच्छी चीज़ें भेजता। इस प्रकार सारे राज्य की उसने अपने वशीभूत कर लिया। कोई

ऐसा कहनेवाला न रहा कि यह देवराज एक एक दो दो सहीने यहाँ रहता है से अच्छा नहीं है। अब तालाव तो संपूर्ण होने की छाये। तव रसने पँवार ठाकुर को कहलाया कि स्राप कन्या देकर सुभो राजपूत वनाइए, पँवार वीला कि मैं देवराज से डरता हूँ, ती उसने छपने छादिसयों की दो-एक महीने वहाँ रक्खे। वे राजलीक ( रण-वास ) में झच्छी झच्छी वस्तुएँ भेजने लगे छीर राखी के द्वारा फिर फहलाया। राजा बेाला कि यह आदमी ( देवराज ) अच्छा नहीं है, कभी न कभी दगा देगा। रागी ने कहा कि क्या दगा देगा। हम उसे कहला देंगे कि सी आदिमयों से व्याहने की आना विशेष भीड़ साथ मत लाना नहीं ते। प्राने नहीं देंगे। अंत में यही निश्चय हुष्पा, देवराज ने श्री इसको स्वीकारा। फिर उसने अपने आदिमियों के हाथ कहलाया कि मेरे सिर पर शत्रु बहुत हैं। अमुक दिवस विवाह के लिए मैं आऊँगा। प्राप इसकी विशेष चर्चा न करें। लुद्रवे के १२ दर्वाज़े हैं, इस प्रवेरे-सवेरे किसी दर्वाजे से धावेंगे इसलिए सब दर्वाज़ों के द्वारपालों की प्राज्ञा हो जावे कि इस जिस पील से छावें एक दुलहें छीर सी सवारी की छाने देवे ऐसा हुक्म लिया। द्वारपालीं की ख़ूव द्रव्य देकर पहले ही ुसे हाथ में कर लिया था। लग्न को दिन १२ दुलहों को सिर पर मोड वाँधकर वारह जानें वनाई', प्रत्येक वर के साथ एक एक सौ सवार शस्त्रवंद ऊपर ढोले वस्त पहने केसरिया किये हुए.थे। इस प्रकार बारह सौ सवार एक साथ वारहीं दर्वाज़ीं से नगर में प्रवेश हुए ग्रीर भीतर घुसकर पॅवारें। की मार गिराया श्रीरं लुद्रवे पर प्रमल जमा लिया । देवराज ने प्रपनी आग दुहाई फेरी। कितने एक दिनों पीछे अरोड़ के तुकों ने उसे आखेट करते हुएं मारा।

ं उस वक्त धार में परमारीं का राज्य था, उनके एक महता वड़ा प्रसिद्ध प्रधान था। एक बार इस पर बहुत सा द्रव्य थ्रीर एक सौ हस्ती का दंड राजा ने किया। रुपये ती उसने क्यों त्यें। करके भर दिये, परंतु हाथी कहीं मिले नहीं। राजा ने प्रधान के परिवार को क़ैद किया और कहा कि बिना हाथी दिये नहीं छूटेंगे। महता कई राज्यों में फिर गया, परंतु इतने द्वाधी कहीं मिले नहीं। माँगे हुए हाथी देवे कीन, उस समय रावल देवराज बड़ा खाता, वड़ा जुम्मार श्रीर बड़ा नामी महाराजा था। इसिलिये महता उसके पास गया श्रीर उसके श्रधिकारियों से मिला। उन्होंने उसका बहुत ष्प्रातिष्ट्य-सत्कार किया, अपने यहाँ टिकाया थ्रीर आने का कारग पूछा। महता ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई तब उन्होंने उसे रावल से मिलाया श्रीर उसकी इकीकत एकांत में कर्णगोचर की। धगले राजा बड़े सज्जन थे। इस प्रकार ऐसे उपकार करने की सदा डनकी इच्छा बनी रहती थी। देवराज ने अपने अधिकारियों से कहा कि यह बड़ा छादमी बड़े दर्बार का प्रधान मेरा नाम सुनकर इतनी दूर श्राया है ते। इसका मनोर्थ ग्रवश्य पूर्ण होना चाहिए। महता को एक सौ हाथी थ्रीर घोड़ा सिरोपाव देकर विदा किया। हाथियों के लिए मार्ग व्यय भी देकर कई महावतों की भी साथ भेजा थ्रीर उन्हें छाज्ञा दी कि इनको धार पहुँचा आश्री। महता थार में पहुँचा। हाथियों की सजाकर धार के धणी की नजर किया, उसको बड़ा छाश्चर्य हुआ और पूछा कि ये हाथी किसने दिये ? कहा रावल देवराज भाटो ने। यह सुनकर राजा मन में बड़ा लिजत हुमा, विचारा कि मैं ती ऐसे घर के नौकरों से घर घर भीख मँगवाऊँ श्रीर देवराज उपकार के वास्ते सी सी हाथो दे देवे। परंतु इस विचार को मन में रखकर प्रकट में कहा कि भाटियों के

ष्टाथी मारे भूख की गरते ये से। उन्होंने जैसे तैसे करके घर से निकाले श्रीर महता दो सिर पर यश सढा. महता का छुट्ट व छुटा धीर महता ने सार्व व्यय देकर महावतें को विदा किया, वे पीछे देवराज के पास ष्पाए धीर यहता का पत्र नजर किया । रावल ने पृछा कि हाथियों को ऐखकर पँवारों ने क्या कहा ? किसी ने अर्ज की कि वे तो ऐसा कहने लगे कि "भाटियों के हाघी भूखें। मरते घे सी नजर से प्रोम्फल किये। " यह वात देवराज की वहत बरी लगी। उसने तत्काल प्रपने दे। अले प्रादमी धार की विदा किये थीर कहलाया कि "हम भूखे हैं इसितये हमने अपने हाथियों को आँखें अदीठ किया ता पीछे भेज दीजिए। नहीं भेजागे ता तुम्हारे श्रीर हमारे वीच भगड़ा होगा।" वे प्रादमी धार प्राये. पँवारों से मिले और रावल का संदेशा कह सुनाया। हँसी में विष पैदा हो गया, देवराज के नाम से सव कोई जानकार ये कि वह जी वात कहता उसे कर दिखाता है. परंतु सी सी हाथी खाली वातों के वल से कीन लीटा देता है। रावल के सतुष्य वहत क्रब्र कहा-सुनी करके पीछे छाये और कहा कि पँवार तो हाथी देते नहीं हैं। तब रावल ने धार पर चढ़ाई की, पँवारों फी भेदियों ने इसकी खबर पहुँचाई ता मेडते में आकर पँवार देव-राज से मिले छीर दंड देकर संधि कर ली।

<sup>े</sup> में नहीं कह सकता कि यह रिवायत सही है या भारों की गड़ंत । परंतु देवराज का समय सं॰ = १० या १०० वि० के लगभग ठहरता है, जिसके लिये धार्ग में ध्रपने लिखे हुए जेसलमेर के हाल में कहूँगा धार मालवे का राज लेनेवाला चंद्रावती का परमार राजा उत्पलराज या उपेंद्र या कृष्णराज धा, ( इसका विशेष वृत्तांत परमारों के हाल में देखी । ) जिसका समय विक्रम की दुसवीं शताब्दि में धाता है तो फिर देवराज का धार के परमारों पर चढ़ाई करना कैसे वन सकता है ?

# इझीसवाँ प्रकरता साटियों की प्राचाएँ

रेवराज को पीछी रावल मूँघ पाट वैठा। उसकी पुत्र वळू (बरसराज या वळराज) श्रीर जगसी (जगत्सिंह) थे।

रावल वळ् (बळराज), रावल मूँच के पीछे पाट वैठा। फिर ब्यका पुत्र हुमार्क या दूसकाराज का खामी हुआ। रावल दुसाक के पुर रावल केसल, रावल विजयराव लांजा, देसल, जिसके अक्षे। इरिया भाटी हुए।

रावल विजयराव लांजा—रावल दुसाम का पुत्र, वड़ा राजा हुआ।
इसका विवाद जयसिंहदेव सिद्धराव (सेालंकी) की कत्या के साथ
हुआ था। सिद्धराव के यहाँ कर्ष्ट्र वासिये जल की कुछ चर्चा
हुई तब विजयराव ने पाटण में जितना कपूर था से। सब मोल लेकर
सहस्र लिंग एटरेविर में डलवा दिया जिससे सारे नगर ने कपूर का
सुगंधवाला जल पिया, तकी से वह लांजा विजयराव कहलाने लगा।

शादियों में एक शाखा माँगलिया है। उनके लिये पहले ती ऐसा सुना हा कि वे मंगलराव की संतान हैं, परंतु पीछे गोछल रतन्त्र ने कहा कि वे रावल दुसाम के पुत्र विजयराव लांजा के वंशज हैं। पहले तो वे हिंदू थे, पीछे मुसलमान हो गये। उनका निवास-स्थान जेसलमेर से २५ छोस पश्चिम मंगली के थल में है। वहाँ दम (पोला वालू) है। जानकार मनुष्य तो पगडंडी से चला जाता छीर अजान पगडंडी से हट जावे तो घोड़ा सवार दोनों वालू में

धँसकर मर जाते हैं। मंगली यल की सीमा ऊमरकोट खाडाल से मिलती है; एक छोर सिंघ के सावड़ों से चीन्हा में भाखर के गाँव हिंगोल से, छीर खाटहड़ा खारीसे के पास मैहर से भी सीमा मिली हुई है। मेहर दुर्क यल में रहते, छीर जेसलमेर के चाकर हैं। गाँव साँखली, खुहिया, लोखारा, वयट ये देजगर ठट्टे के पादशाह की प्रजा, जिनका दे। सहस्र मनुष्यों का घोक है। मंगलियों में तीन घड़े (शाखा या विभाग) हैं—चावंडदे, वीरमदे, डेडिया। इनका मूल गाँव वीरमा, छीर दूसरों का साहलवा है। जल वहाँ फहीं तो १४, कहीं ३० छीर कहीं ६० पुर्से तक नीचा है। वहाँ चंडीश महादेव का स्थान है जहाँ मकर-संक्रांति के पीछे प दिन तक लिंग के नीचे जल वहता रहता है।

रावल विजयराव के एक पुत्र राहड से राहड़िये भाटियों की शाला किराली। इनके जेसलमेर राज्य में तीन गाँव हैं। खाडाल में भोपत राहड़ोत के वराह ग्रीर वर के दो गाँव, ग्रोक १०, एक पुन-रोजारा ग्रीर दूसरा साजनारा। देरासर तालाव पर २० गाँव पीत्र (वंशज) वसते हैं—नीलपा, समदड़ा, काका, देवरासर की दापो, वीखरण में वावड़ी १४०१ धोधाराणां, राहड़ोत का पोतरा, गाँव मालीगड़ा उमरकीट के कांठे (मिला हुग्रा) जेसलमेर से १५ कोस जहाँ पचास,साठ घरें की वस्ती है। उसके पास हटहटारा, सिंहगणा, करड़ा सत्ता का, पोछीणा गाँव हैं। (उपर्युक्त) गाँव नह- वर के कोहर (कूप) से ५ कोस हैं। वीकानेर इलाके भरेसर के पोस की लाप मंडाराठी की जहाँ जस्सा का पुत्र वैरसल राहड़ ४ वर्ष तक रहा था। रावल विजयराव के पुत्र—भोजदेव, राहड़, ऐहल, वापाराव। रावल विजयराव से इतनी शाखें चलीं—मांगरिया, पाहू यापारावण व वापराव वळू का। गाहिड़, जिनका गाँव

द्याह जोरपुर इलाकों में है, श्रीर वीकानेर में गाहिडवाला गाँव दीकानेर से तीन कीस पर है।

पाह भाटियों हो ३ गाँव जेसलमेर में हैं—वीभोता, कोटहड़ा धीर सेताराई जेसलमेर से ८ कोस किसनावत भाटियों के गाँव पहले तो पृंगल में थे, अब तो वीकानेर के ताल्लुक हैं। ये ४० तथा ५० गाँव पाहुश्री के कहलाते हैं—खीखारा, नाराणेहर, रायमलवाली, हापासर, माटासर।

लांजा विजयराव का एक विवाह आवृ के पँवारें के यहाँ हुआ था। उसकी सास ने जब उसके दही का तिलक लगाया तब कहा या कि ''नेटा उत्तर दिशा का भड़िकां (रत्तक) होना।" रावल विजयराव तो जाल-प्राप्त हुआ और उसका पुत्र भेाजदेव जेसलमेर की गद्दी पर बैठा। निषट चड़ा राजपूत हुआ, कहते हैं कि उसने १५ या १६ वर्ष कीं ग्रवस्था में पचाल लड़ाइयाँ जीती थीं। उस वक्त गजनी का पादशाह अवानक आयू पर चढ़ आया धीर रावल भोजदेव की फहलाया कि तुम हमारी चढ़ाई की ख़बर छावू मत मेजना। हम तेरा कुछ भी विगाड़ न करेंगं, तू अपने लुद्रवे (राजधानी) में बैठा रह । रावल दुसाभा का पुत्र जेसल भाजदेव से विगड़कर प्रासिया वनकर बाहर निकल गया था। उसने पादशाह से कहा कि पँचार भेजिदेव छे गामा हैं, वह उनको ख़बर दिये विना रहेगा नहीं। भोजदेव ने पादशाइ को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे फटक की सूचना प्रावृ म दूँगा। भोजदेव की साता (पँवार) ने यह बात सुनी तब उसने पुत्र को कहा कि बेटा ! मेरी माता ने जब तेरे पिता के ललाट पर दही लगाया तव कहा था कि "वेटा जमाई ! उत्तर दिशा के भड़िक-चाड़ होना।" तेरे पिता ने उसकी वात खोकार की थी, अब वह तेरे मिता का वचन भंग होता है। हे पुत्र ! आख़िर एक दिन मरना

तो है ही। यह सुनते ही रावल भाजदेव ने नकारा वजवाया, पादशाही कटक लुद्रवा से एक कोस मेढ़ों के माल में उत्तरा हुआ था, उसने नकारा सुना। जेसल तो पहले से ध्राम भड़का ही रहा था। पादशाह लुद्रवे पर चढ़ ध्राया ध्रीर भोजदेव वीरता के साथ युद्ध कर काम ध्राया। पादशाह ने नगर लूटा ध्रीर जेसल के तिलक लगाकर रावलाई उसे दो, ध्रीर द्याप वहाँ से पीछा फिर गया। भोजदेव वाल्यावस्था ही में कट मरा था। उसके पुत्र नहीं था।

रावल जेसल-गजनी के पादशाह ने भाजदेव की मारकर इसे पाट विठाया था। जेसल के मन में विचार हुआ कि यह स्थान चोड़े में है, मेरे सिर पर हजार हुश्मन, इसलिए किसी वाँकी ठीर पर गढ़ बनाना चाहिए। वह गढ़ के लिए जगह देखता फिरता , था। पन्त में जेसलमेर से पश्चिम में सोहास के पहाड़ में गढ़ वनवाना निश्चय किया। ईसा (ईश्वर) नामी १४० वर्ष का एक वृद्ध त्राह्मण था जिसके वेटे रावल की चाकरी करते थे। गढ फो वास्ते सामान को गाड़े बाह्य को घर के पास से निकलते थे। उनकी हाह सुनकर ईसा ने अपने पुत्रां से पूछा कि यह ( हल्ला गुल्ला ) किसका होता है ? उन्होंने उत्तर दिया कि रावल जेसल लुद्रवे से प्रप्रसन्न होकर सोह्या के पहाड़ पर गढ़ वनवाता है। उसके दो वुर्ज़ वन चुको हैं। तब ईसा ने पुत्रों से कहा कि रावल को मेरे पास बुला लाम्रो। में गढ़ के लिए स्थान जानता हूँ सो वतलाऊँगा। उन्होंने जाकर रावल से कहा और वह ईसा के पास आया। ईसा ने पृछा कि धाप गढ़ कहाँ वनवाते हैं ? जेसल ने कहा सोहास में। ईसा कहने लगा कि वहाँ मत वनवाइए, मेरा नाम भी रक्खा तेर गढ़ की ठीड़ मैं बतलाऊँ, मैंने प्राचीन बात सुनी है। रावल ने ईसा

का जधन खीकारा तब उसने कहा कि मैंने ऐसा सना है कि एक बार बहां श्रीकृष्णदेव किसी कार्यवण निकल आये. अर्जुन साथ में दा. सगदान ने अर्जुन से कहा कि "इस स्थान पर पीछे हमारी राजधानी होगी"-जहाँ जेसलमेर का गढ है और उसमें जेसल नाम का बड़ा कूप है—"यहाँ तलसेजेबाला बड़ा जलाशय है।" ईसा वोला कि वहीं मेरी डोली (दान में दी हुई भूमि ) कपूरदेसर की पाल के नीचे है, उस सर में अमुक स्थान पर एक लंबी शिला है, प्राप वहाँ जाओ धीर उस शिला की उलटकर देखी. जी उसकी पीछे लेख हो तदबुसार करना। वहाँ पर लंका के आकार का विकोश गढ़ वनवाना, वह वड़ा वाँका दुर्ग होगा छीर बहुत पीढ़ियों तक तुम्हारे अधिकार में रहेगा। जेसल अपने अधिकारियों और कारीगरीं की साथ लेकर वहाँ पहुँचा, ईसा की बताई हुई शिला की उलटकर देखा ती उस पर यह दीहा लिखा था- "लुद्रवा हूंती करामण पंचाकोसै मांम. कपाड़ै श्रोमंड ज्यो तिण रह श्रम्मर नाम।" कपृरदेसर की पाल पर एक रड़ी (कँची जगत) साधा। वहाँ रावख जेसल ने सं० १२१२ श्रावण विद १२ श्रादित्यवार मूल नचत्र में ईसा के कहने पर जेसलमेर का झिनयादी पत्थर रक्खा। थोडा सा कोट छौर पश्चिम की पैाल तैयार हुई थी कि पाँच वर्ष के पीछे रावल जेसल का देहांत हो गया थ्रीर उसका पुत्र शालिवाहन पाट वैठा। जेसल ने ५ ही वर्ष राज्य किया।

रावल शालिवाहन जेसल का वहुत वड़ा ठाक्कर हुआ। जेसल ने जेसलमेर के गढ़ का काम शुरू किया परंतु गढ़ महल पैल कूपादि सब शालिवाहन ने वनवाये। बड़ा भाग्यशाली राजा

<sup>(</sup>१) कर्नता टॉड ने जेसलदेव का सं० १२०६ वि० में राज पाना श्रीर सं० १२२४ वि० में काल प्रसन्होना तिखा है।

था, उसने बहुत सी भूमि लेकर राज में मिलाई, वाईस वर्ष राज्य किया (इसी ख्यात में दूसरो ठार १२ वर्ष लिखा है)।

फिवित्त भाटी शालिबाह्न के—

"सहस वीसाह्यासूँ वंगसर होल समचलत।

तिया ऊपर अड़ झमंग लीय मतवालो होलत।।"

"दस सहस पायदल, फरद पायक फरीघर।
बीस पट्ट बाजंत्र, रोलह्या लारियात्पाखर।।"

"खट तीस वंस दरगह खड़े, दीपे जे दीवाय गहि।
जादव निरंद जे जे जपत, सकल समल सालबाह्या लहि"।।१।।

"दुश्चित दुझित ताय दीपत नमत, प्रनमीत वाय नामत।
कहत कहत नम करत, कमें जाय करत सुनकरत।।"

<sup>(</sup>१) कर्नल टांड ने जेसलदेव के पुत्रों का नाम सलभन श्रीर केलन लिखा है। "रावल सलभन ने काठियों पर चड़ाई की जो जालार श्रीर श्रावू के बीच में रहते थे, फिर श्रपने पाटवी पुत्र घीजल की राज की रचा का भार दे श्राप सिराही के देवड़ा मानसिंह की बेटी से ब्याह करने की सिराही गया।"

<sup>(</sup>सं० १२२४-३० के दरिमयान में देवड़ों का श्रधिकार ही सिरोही प्रदेश पर नहीं हुशा। यह मानसिंह सिरोही का राव नहीं किंतु जालोर के राव समरितंह का पुत्र था, जिसके वंश में सिरोही के देवड़े हैं। उसका समय सं० १३२४-३० के लगभग था न कि १२२४-३०।) "एक था भाई के वह-काने से बीजल राज का मालिक वन वेठा श्रीर यह प्रसिद्ध कर दिया कि रावल सलभन की वन में सिंह ने सार डाला है। जब सलभन पीछा श्राया तो उसकी जेसलमेर का फिर से हाथ श्राना हुफर दिखाई पड़ा श्रतः वह खाडाल की चला गया श्रीर वहां विलोचों के सुकावले में मारा गया। (क्या भाटियों की ख्यात में भी चहुवायों की तरह एक सा वर्ष का श्रंतर हैं?) वीजल के तीन पुत्र वीजड़, वन्नर श्रीर हंसराज थे।"

<sup>4</sup>र्ने दुरंग छु:रूप, छाप पित नाम छचिल चल। वारंगना चंदन करत, जगतिधन संभ्रम जैसल ॥" ''सेंहरी चंद सूरे समइ, राहन सक्के तू डरिइ। जादर नरिंद जै जै जपत, सकल कमल सालवाहण लहि"।।२॥ ''सहस एक शृंगार, काम हामा के करिश्रत। त्रिहुयानह, त्रियरमह, सुसुर बाजित्तर वाजत ॥" ''प्रद्वेसर मद लहै, कोड़ छाखड़ी कीजत। लीला ग्रंग सुरंग, त्येरा वल रीकत॥" ''प्रतमाख साख अन् अन अवर, अमल मलै दास्ते असहि। जायन नरिंद जै जै जपत, सकल कमल सालवाहण खहि" ।।३॥ ''क्लंक्या दासण संधण, काठ पंवाल निरंतर। सेतवंघ रामेख, लगा नव दीयांसायर ॥" ''भाड़खंड मेगाड़, खंड गुजर वैरागर। वागड़ महियड़ सहित, खेड़ पावड़ पारकर ॥" ''सुरद्या खंड छात्रू मंडल सहित पाल ईठिह सनै। खालवाह्य एती सुपह, भोय **भेयटी भोगवैं''**॥शा "सासण कोड़ सवाय, उमें इस्ती सी हैमर। दस सहस दरक, सहस दस भैंसा सद्धर ॥" "सहस गाय स्वाय, सहस दस गाडर छाली। माणो एक मोतीयड़े, वसुंध, देवी जन कास्ती ॥" ''सालवाह्य जेसल संभ्रम, कवि दालिह किपयो। करि वीर सूठा वूजो सुकव, थिर वारहट थप्पियो " ॥५॥ रावल शाखिवाहन ने चारण रतन् के पुत्र वूजा की सिरवा गाँव शासन में दिया जा स्रासणी कीट से दा कीस पर है। पानी स्रासणी कोट से ग्राता है।

रावल वैजल (या वीवल) पाट वैठा, परंतु उसमें कुछ बुद्धि महीं घी इसलिये भाटियों ने उसकी मारकर निकाल दिया?।

रावल कालकर्ण (केल्पा) जेसल का पुत्र गद्दो पर वैठा छोर १८ वर्ष राज किया। उसका परिवार वहुत वहा, छोर जैसे जेधपुर में राणमलोतों का पलड़ा भारी है, उसी प्रकार जेसलमेर में कालगा के परिवार पर खारी साहिची का दारमदार है। (भाटियों की) वहुतसी शाखाएँ कालगा से मिलती हैं। कालगा के पुत्र—रावल चाच-गदे, आसराव, भुणकमल असराव का; भांभण, भुणकमल का; भुवन-सी विधरा कांभण का; डगा थिरा का; मेशजल डगा का; देवा सेशजल का; अमरा देवा का; तेजसी अमरा का; आसा तेजसी का; अञ्जू आसा का। इनके गाँव—भांभेरा उमरकोट के मार्ग पर—जूरा, जेसलंमेर से १० कोस उत्तर, विद्यंपुर में नौखचारणवीला, बीकानेर में हदारी वासजभा के निकट, एक उदिलयावास खोंदा सर की निकट।

पाल्य काल्य का—जिसका पुत्र जसहड़; जसहड़ के पुत्र दूदा श्रीर तिलोकसी, सांगण, द्रेग, वेंगण, चंदन। इनके गाँव भैंसड़ा, राकड़वा, साजीत, लूणोई, नैडाण, जैवाँघ।

लखमसी कालगा का—जयचंद व वीकमसी लखमसी की। सारह वीकमसी का; सीहड़ सारह का। इनके ब्रह्मसर और सदासर गाँवरे।

<sup>(</sup>१) कर्नेल टॉड का लेख इस ख्यात से उत्टा है।

<sup>(</sup>२) कर्नल टांड इसकी गद्दीनशीनी का सं० १२४७ देता है छोर लिखता । है कि उसने विलोचों के सर्दार खिजर खीं को जीता छोर १६ वर्ष राज करके सं० १२७४ में मरा। उसके पुत्र चाचगदे, पाल्हण, जयचंद, पीतमसी

रावल चाचगहें—कालण के पीछे गही बैठा छीर ३२ वर्ष २० दिन राज किया। इसके पुत्र रावल कर्ण, तेजाराव ।

रावल कर्ण चाचगदेव का—इसने २८ वर्ष ५ महीने राज किया। ( इसी ख्यात में दूसरी जगह २६ वर्ष ५ महीने २० दिन राज करना किया। रावल कर्ण के पुत्र—रावल जैतसी वड़ा, बहुत वर्ष तक जिया। रावल लखणसेन?।

थ्रीर उसराव थे। पाल्हण श्रीर जयचंद के वंश के जसरे थ्रीर सिहाना भाटी हैं।

<sup>(</sup>१) टांड राजस्थान के श्रनुसार चन्ना राजपूतों से छड़ा, उमरहोट के संखा राजा की जीतकर उसकी कन्या के साथ विवाह किया। खेड़ में राटोड़ों का राज हो गया था, चाचकदेव ने उन पर चढ़ाई की परंतु राव चाड़ा के बेटे राव टींडा ने श्रपनी वहनं उसकी व्याहकर संधि कर ली। वसीस वर्ष राज करके सं० १३०० में रामशरण हुम्मा (जोधपुर की ख्यात के श्रनुसार राव टींडा तं० १३६४ में राज पर था)। उसका पुत्र तेजिसिंह पहले ही मर गया था। उसके दो वेटों में से बड़े जैतिसिंह की गद्दी न मिली, छोटा कर्ण पाट बेंटा।

<sup>(</sup>२) वर्नल टॉड कहता है कि कर्ण का वड़ा भाई स्टकर गुजरात के मुसलमान हाकिम के पास चला गया। उस वक्त नागोर में मुजफ्तरख़ाँ ( शायद जफ़रख़ाँ हो ) हिंदु श्रों पर बड़ा जुलम करता था। वराहा जाति के भूमिया हासा की वेटी भगवती उसने माँगी। भूमिये ने इनकार किया श्रोर घर चार छोड़कर जेस छमेर की तरफ चला, मुजफ्फर खाँ मार्ग में से उसकी सकुड़ व पकड़कर नागोर ले गया। यह सुनकर रावल कर्ण नागोर पर चढ़ा श्रोर लड़ाई में मुजफ्फर की मारकर भगवती की सपरिवार छुड़ाया श्रोर उसे श्रपका टिकाना पीछा दिलाया। बीस वर्ष राज करके सं० १३२० में मरा ( उस वक्त गुजरात में मुसलमान हाकिम कहाँ था श्रीर नागोर में मुजफ्फर या जफ़र नाम का हाकिम तो करीब दो सो वर्ष पीछे हुशा था। )

रावल लखणसेन ( लस्मणसेन ) ने १८ वर्ष राज किया, यहुत भोला राजा था। राव कान्छ इहेव सार्वतसी होत उस वक्त जालीर में राज करता था। उसने भ्रपनी कन्या का नारियल रावल लखणसेन के पास भेजा। रावल की पहली राणी उमरकोट की सोढी वड़ी जोरावर घो, रावल तिनक भी उसके कथन की नहीं लोप सकता था। जब यह नारियल आया ते। वह बड़े संकोच सें पड़ा, सोढी को पृद्धने लगा कि रावल कान्हड़दे का वड़ी ठीड़ ं का नारियल प्राया है, यदि पीछा फोरें ते। सगे संवंधियों में बुरे दीखें, सो प्रव यदि तुम कहो तो नारियल भेल लें। सोढो ने उत्तर दिया कि जो पहले निम्न-लिखित वातें का पालन करने का वचन दे। तो नारियल फेलने हूँ। रावल ने पूछा वे कीन-कीन सी वातें हैं; सोढ़ी वोली--प्रथम तो सिन्हले में कुँवर वीरमदेव धावेगा तव ज्ञाप काहें कि सम्हिला (पेशवाई) चहुवाणां की भी प्रच्छी है परन्तु सोडों के मुवाफ़िक नहीं। दूसरे, जब गढ़ में पधारो तब कइना कि नगर उमरदोट के जैसा नहीं है। तीसरा, जब सोन-गिरी से इघलेवा जोड़ा (प्राणियहण हो ) तव कहना कि इसका हाथ सोढी के समान नहीं। चौथा, विवाह होने के उपरांत जव विदा करें तो सोनगिरी की पीछे छोड़कर आप जल्दी यहाँ चले थोले ठाकुर ने सभी वातें स्वीकार कर लीं ध्रीर जालेर गया, तव उन्हीं के अनुसार काम किया। रावल कान्हड़दे, वीरम-दे, ख्रीर राजलीग (राणियाँ) सभी दिलगीर हो गये, फिर जव सीख हुई तो रावल कान्हड्देव ने ( श्रपने एक सामंत ) सूर सारह्या को कई छादमियों समेत छपनी कन्या के साथ भेजा। रावल लखणसेन तो ( अपने वचन के अनुसार ) जल्ही कर सेान-गिरी को पीछे छोड़कर चला गया। सेानगिरी वड़ी उदास होकर

चली छीर गाँव तिरसींगड़ी के तालाव मण्डल के पास उसकी सवारी का सुरत्याल पहुँचा ध्रीर जल के किनारे ठहरा। वहाँ तालाव में नीवा सीमालीत सृगमद लगाये स्नान कर रहा था। सीनगिरी ने दासी की कहा कि भारी में जल भर ला! वह तालाव से भारी भर हाई। सोनगिरी ने पूछा कि इस जल में ऐसी सुगंध क्यों श्राती श्रीर ऐसी तिरवाली क्यों पडती है ? दासी ने उत्तर दिया कि नींवा सीमालीत अपने १४० मित्र मण्डल सहित तालाव में जलकीडा कर रहा है, उसी से जल में यह सुगंध है। सोनगिरी ते। मन में पहले ही से जली-भूनी घी. नींबा के पास दासी की भेजा श्रीर उससे वात-चीत की । सूर (सामंत) की कहकर उस दिन अपना डेरा वहीं कराया। नींवा ( शर्त के मुग्राफिक ग्रचानक जालोर के साथ पर धान गिरा छोट ) सूर मालन को साधियों समेत मारकर सोनगिरी को छपने घर ले गया। रावल लखणसेन ने ते। उसकी क्रछ भी न कहा. कुछ अर्से पीछे रावल कान्छड़ देव के दूसरा विवाह मंडा। नींवा के यहाँ जदलकर चली जानेवाली बेटो की माता पर कान्छडं-देव का प्रेस था। उस राखी ने हठ पकड़ा कि विवाह में मेरे बेटी जमाई को भी बुलाओ। कान्हडदेव ने बहुत समकाया कि अपने कैं।न हैं, श्रीर वे क्या हैं, परंतु स्त्री ने हठ न छोड़ा, तव नींबा के पास निमं-त्रमा भेजा गया। उसने उत्तर भेजा कि मैंने कुचाल की है से। यदि पंज पायक ( मेरी क्रशलता का ) जामिन होवे तो मैं वहाँ आऊँ। रावल पंजु का वचन दिलवाकर उसे वुलाया। वह भी ४०० श्रादिमयों को साथ लेकर जालोर श्राया। वहाँ सूरमालन को पुत्र राजिंड्या ने मींवा को चूक करके मार डाला, इस पर पंजू पायक भी चाकरी छोड़ पादशाह के पास चला गया?।

<sup>(</sup>१) टॉड लिखता है कि लखगसेन बड़ा भोला राजा था। चार

राठौड सीमाल पहले जान्हड्देव के पास रहता था। कान्हड्देव ने जाकीर पर महल वनवाये जिनकी देखने के लिये सीमाल की कहा । उसने उन महलीं में कुछ कसर वतलाई तव सूर वीला कि तू क्या कान्हड्देवजी से भी अधिक समभता है ? इसमें उनमें परस्पर विवाद वढ़ गया, श्रीर सीमाल ने सूर पर तल्वार चलाई परंतु बार खाली गया और सूर की छुपाय ने सीमाल का काम तसास किया। रावल लखणसेन ने कान्हड देव की कन्या की च्याहकर पीछे, छोड़ी छीर छाप छागे जेसलमेर चला गया। कान्त्र इदेव ने अपनी वेटी के साथ सूर माल्हण की भेजा था। मंडल को तालाव पर ( सीमाल का पुत्र ) नींवा स्नान कर रहा था उस वक्त कोई शक्त हुआ (कोई पची वेला)। नीवा ने शक्तनी से उसका फल पूछा। उसने कहा कि यह शकुन कहता है कि जी तू चार पहर यहाँ ठहरेगा तो तुसको बाप का बैर सिलेगा श्रीर एक कपवती संदरी हाथ लगेगी। तव नींवा तालाव पर ठहरा। इतने में सोनगिरी के सुखपाल के साथ सूर मालग प्राया, नींवा ने उसे साध सहित मार गिराया, श्रीर कान्द्र इदेव की वेटो की ले गया।

रावल पुण्यपाल—लखणसेन का पुत्र अपने पिता के पाट वैठा, दें। वर्ष ५ महीने राज किया फिर रावल चाचगदे के पुत्र तेजराव के वेटे जैतसी ने उससे राज छोन लिया और उसे पूंगल की गदी देकर उधर भेज दिया। कहते हैं कि मूल पसाव पुण्यपाल का पाता था, उसके जेसलमेर से कोस २० डाण की तरफ कुछड़ी गाँव जागीर सें था। लूणराव के जेसलमेर में दें। गाँव सामता और अरजणी

<sup>्</sup>रसाळ पीछे सदारीं ने उसे गद्दी से उतारकर - उसके बेटे पुण्यपाळ की राजा विमाया ।

दावर से ६ दीस । ( इसी ख्यात में दूसरी जगह लिखा है कि पुण्य-पाल के ६ सहीने राज किया । वह अपनी विमाता से फँस गया दा। इसिलिये भाटियों ने मिलकर उसे गदी से उतार दिया)।

<sup>(</sup>१) टांड लिखता है कि यह बड़ा बदिमज़ाज था। एक ही वर्ष राज करने पाया कि जैतिसिंह गुजरात से बुलाया जाकर गद्दी पर विठाया गया। पुण्यपाल के पाते राव राणिगदे ने जोड़यों से मारीठ छोर धोरियों से माल छीनकर वहाँ अपना राज्य जमाया।

## बाईसवाँ अक्रस्म जेवलमेर के गढ़ का घेरा

रावल जैतसी (जैत्रसिंह)—इसने भुजवल से राज लिया बहुत प्रतापी राजा हुआ, श्रीर दीर्ध काल तक (१८ वर्ष ६ मास ६ दिन ) राज किया। इसके पुत्र मूलराज ध्रीर रत्नसिंह बड़े योग्य थे ध्रीर राज-काज भी वही सँभालते थे। प्रधान सीहड़ बीकमसी (विक्रमसिंह) पर रावल का पूरा अरोसा था। आप तो वृद्धावस्था के जारण वैठा रहता और प्रधान कार्यार सले प्रकार चलातां था। रावल को साईवंध उससे (प्रधान से ) द्वेष रखते थे, परंतु रावल एक की भी नहीं सुनता था। जब क्रॅंबरों पर राज-काज की मदार हुई ते। सक वोकससी की बुराइयाँ उनके आगे करने लगे और कुँवरों ने भी फान देना ग्रुक किया। मूलराज को पास जसहड़ को पुत्र दूदा ति-लोकसी, सांगण, बांगण रहते थे जो मन में धरती का प्रास वेध रखते, परंतु मूलराज रत्नसी जबर्दस्त धीर प्रधान बीकमसी सवल, इसलिये उनका कुछ वस नहीं चलता था। एक दिन ग्रासकर्य जसहडोत ने सृलराज को फहा कि रावलजी ते। बहुत बूढ़े हुए, छीर तुम वेपरवाह, राज की खबर लेते नहीं, प्रधान बीक्सससी लाचें ले-लेकर अपना कास वनाता जाता है। उपज तो सववह खा जाता है, तुमकी कुछ भी नहीं देता। इल प्रकार प्रासक्तर्या कुँवरों की वहकाने लगा। एक दिन देानीं कुँवर दर्बार में वैठे थे धीर दूदा जसहड़ोत पास वैठा था। उस वक्त गढ़ों को शाको की बात चली। दूदा ने क्वेंबरों से कहा कि

जेस्लाचेर एवना वड़ा राज्य जहाँ पाँच सात पीड़ी में कोई शाका ( वड़ा हाड़) न हुझा, शाक के विना नाम नहीं रहता है, इस-लिए एक शाका अवश्य करना चाहिए। इस पर मूलराज रलसी झार दूदा ने शाका करना ठान पादशाह से शत्रुता करना ( छेड़-छाड़ करना ) चाहा, परंतु वीकमसी ऐसी हर्कत नहीं करने देता छा। आसकर्यों ने फिर चुगली खाई कि थोड़े दिन पहले वीकमसी ने ज्यापारी शेखों के पास क० १३००० लिए थे और आपको केवल ७००० ही दिए। कुँवर भी उसकी वाते। में आ गए और वीकम को यार डालने का विचार किया। देशा—

"निरमें दुरंग दुवानरों, सोह छलोचेसीर। वीकस कंवरों सन्नहें, हियां पलट्टे हीर॥" "मूल मंकण देविण मुखें, कर लागा कूंढाल। वीकमसी वी सुन्न सा, रतन पूछतां ढाल॥"

श्रासकर्ण व मृलराज रतनसी ने वीकम को एकांत में बुलाकर कहा कि तू चला जा। वह वोला कि मैं कहाँ जाऊँ, परंतु इन्होंने रावल की शपध दिलाकर उसकी जाने के लिये तैयार किया।

#### दोहा--

- " के यरयण मृलू सुकुण, देखें नाहीं देख। ए बोकम के वेलिया, वै।पारी ने सेख॥"
- " सोना रूपा सांबद्धं, लाखां लेखा लेह। लीख महाध्या लाख उत, लोभ कंबर लो येह॥"
- " सोना जैत संभारिया, हय हय आगी हत्य। तूं भाई परधान तूं, बीकम छड़ ज़नत्य॥"
- " उर करवत विह छापरे, सांठ भेंड़ा सप्रमाण। वीकम सिव मारग वहै, ले दीना मी जाण॥"

- " सांस पसावे सांमध्रम, कीधा मैं क्रम कोड़।
  प्रगट रिजक दिन पाधरे, जपे विकम करजाड़।।"
- " वीकमसी रावल वदै, करदे जो करतार। हूँ जेसलगिर हेकठां, वलै प्रधानै वार॥"
- " विकस विदेसन चालियो, विज्ञड़ हाथा वांघ। मूलै तोड़ो सुग्रसुगुर, साहि झालम सूं सांघ॥"

मूलराज वीकमसी के सामने कुछ कुचाल नहीं कर सकता था, वह उसे हर वक्त रोकता रहता था। जनवह स्वतंत्र हुआ तो उसने पादशाह से विम्नह करना ठाना। शाह का पीरजादा रूम गया था, वहाँ के सुल्तान ने उसको एक करोड़ रुपए का माल दिया, पोछा लीटते हुए वह जेसलमेर होकर आया और वहाँ मुकाम हुआ। शेख की रचा के वास्ते २०० पादशाही सवार उसके साथ थे, मूलराज रत्नसी ने उन सबको मारकर उनका सारा माल असवान सूट लिया और घोड़े भी ले लिए। दोहा—

''मोइ मोइमवो हिंदुवां, सिंगारे सुजड़ेह । तेरै कैं।डो माल ले, पीठ सहदां देह ॥"

शेखजादा मारा गया। माल बहुत हाथ लगा, परंतु जाना कि इस पादशाही माल को लेने से उपद्रव अवश्य उठेगा। उसकी तो गढ़ को नीचे तहखाने में भरा, परंतु जिन ठाकुरों के वहकाने से यह काम किया था फिर उनसे मन फिर गया। यह खबर पादशाह को कान तक पहुँची, उसने बड़े कोप में आकर कहा कि मैंने इनकी कई वार माफ किया परंतु यह अपराध चमा नहीं करूँगा। दोहा—

"जेसलमेर दुरंगगड़, वसैन काही वाक। खून वगस्सै काफरां ते सुरताय तलाव॥". ंाज्यस दाढी कड्ढकर, घातै वे वे हाथ। सार्वृत्व हूं सूलस्यण, लेखूं चंद्रप्रसाय।।"

पादसाह ने सर्दार कमालदीन की सात हजार सवार से जेसल-सेर पर विदा किया और उसने आकर गढ घेर लिया। दर्भ ऐसं ही बीत गए परंतु गढ न दृदा। कमालदीन को चौसर खेलने का शैक्ष था। एक दिन स्वराज मामूली वस पहन धीर सादे से शहा बांधकर वहाँ आया जहाँ कमाल चौसर खेब रहा था, श्रीर सागा दाँद बताने। वह दाँव अच्छे देता था, कमाल उसके साथ खेलने लगा, दे। दिन तो मूलराज की जीत हुई छै।र एक दिन फमालदीन बाजी ले गया। दस पंत्रह दिन ऐसे ही खेलते रहे. फिर क्याल मूलराज को पहचानकर कहने लगा कि तुम सदा याकर हमारे साथ खेता करेा, मैं खुदा को वीच में देकर कहता हूँ कि यहाँ आने जाने में कोई भी तुम्हारा किसी तरह का बुरा व करेगा। तत्र से रावल नित्य खेलने के लिये छाने लगा। यह खबर पादशाह तक पहुँची, उसके कार नाम का एक मरहटा पंच-इजारी उमराद था. उसने अर्ज की कि मूलराज व कमाल्यीन तो चौसर खेलते और सित्र बने हुए रहते हैं, गढ़ लेवे कौन, यदि हज-रत नवाजिश फर्माकर हमें हक्म देवें तो हम जाकर गढ़ फतह 'करें। पादशाह ने उसका मंखब वारह हजारी किया श्रीर जेसल-मेर पर जाने का हुक्म दिया। कपूर ने अर्ज की कि हजरत किसी वड़े सेनापति को नायक करके साथ भेजिए, इम उसके नीचे काम देंगे। अपने भाञ्जे और जमाई मिलकेसर ( मिलक केसर ) की पादशाह ने वड़ो सेना की साथ विदा किया। जब वह जैसल-मेर के निकट पहुँचा तो कमालदीन या काफूर (?) पेशवाई की गया श्रीर उसने कहा कि धावा करने से गढ़ हाथ न त्रावेगा, गढ़ सें सामान न रहेगा तब ट्रिंगा श्रतएव तुम घरा ढाल दे।। जन्होंने यह बात न मानी। कमाल बीला कि जो न मानी तो मेरे नाम एक इका लिख हो कि तुमने जो घेरा डालकर पड़े रहने की सलाह दी घी वह हमें पसंद न आई। मिलक ने कक्का लिख भेजा, तब इसने श्रपना काम उनके सुपुर्द कर दिया, वे तो सीधे गढ़ पर चढ़ने लगे।

फसालदीन ने मूलराज की कहलाया कि मेरी राजी जाती है, अब देखें तुम कैसा युद्ध करते हो। मूलराज रत्नसी ने अपने साथ को समभा दिया कि तुकों को निकट आने दो, गढ़ के केंग्रे पर हाथ रखते ही कोई भी तीर गोली सत चलाना; रात्र गढ़ पर चढ़ने लगे, ठठरियों की छोट देकर सीढ़ियों के द्वारा सैनिक जन ऊपर जा लगे. कपुरा योद्धाओं को उत्तेजित करता हुआ वढ़ा, और मलिक-केसर पाली तक पहुँच गया। पंद्रह हाथियों की द्वार के कपाट तोडने के लिये ग्रागे किए। मूलराज सिंहद्वार पर दे। हज़ार जम्मारों की लिये राख सजकर तैयार खडा अपने साथियों की ताकीट कर रहा था कि भेरी के वजते ही प्रहार करना। जैसे ही तुर्क निकट छाए छीर कॅंगूरी पर हाध लगाया कि भेरी वजी, श्रीर ऊपर से मतवाले भांगर यंत्र चलने लगे ( यह यंत्र शायद नपया के समान हों )। वहुत से शत्रु मारे गए, इधर पौलि के पास से मुलराज ट्ट पड़ा। लोहे से लोहा मिला, रत्नसी ने भी द्वार खोल-कर साध-दिया श्रीर मलिककेसर व सिराजदी (शिराजुदीन) मारे गए, दूसरे भी कई उमरा खेत पड़े, छीर सत्तर इजार मतुष्य वहाँ काम आए। (यह प्रविशयोक्ति है)। पंद्रह ही हाधियों को मार गिराए, कपूर मरहटा भागा, ध्रीर उसके साध पादशाही स्रेना भी पलायन कर गई।

#### दोहा

'जेसर मिलक सिराजदी, वेमूलू हत्याह । जाने कंदोई कयलें, खाजोमंक्त कड़ाह" ॥ १ ॥ ''भाणेंजो पतसाहरों, जामादो पतसाह । पृमुसज खाधा मूलरज, सवलें कभी वाँह" ॥ २ ॥ ''रोसां सहर तामसीं, खींचिय प्राणें। वाणा । सिरघड़ सहितो संग्रहें, लीधा जोर विनाँण" ॥ ३ ॥ ''खित्तर सहस निकंदियां, कीट भयंकर काल । वंध्य सेण विद्यां हमें कूटीत कपाल' ॥ ४ ॥ ''कांही सेवग सांभरें, कीस भरे को सांम । भारेहु केल भरि मूलरज, जीता गढ़ रो काँम' ॥ ५ ॥ ''पनरे पट हली पड़ें, स्तर हजार कवंध । कपूरों ने सरहटें, व्हें भागा श्रनमंघ' ॥ ६ ॥

फीज भागी। जमालदी ने षाकर कहा कि मिल क केसर, सिरा-जदी छीर दूसरे भी वड़े छादमी जो मारे गए उनकी लाशें दीजिए, दे सकते भेजी जायेंगी। मूलराज बोला कि लाशें नहीं उनका छात्र-संस्कार किया जावेगा छीर दूसरी लाशों की गीदड़ जरख षादि जंगली जानवर खावेंगे परंतु देने के नहीं। कमालदी कहता है कि यदि लाशें न मिलों तो पादशाह हमारी खाल खिंचवा हैगा। अतएव मेरी प्रार्थना सुनकर लाशें दे दीजिए।

"कपूरो नै मरहटो, भडां उतारे भूत। माँगे साह कमालदी, केहर रो ताबूत'।। १॥ "मिलक कहै मूला सरस, रयमन कर मनरोस। साह आलम पाड़ाबसी सुभ संकानी पोस'।। २॥

"जड घड़ जरकां जंवनाँ, मिलक कमाल मवगा। पेस करें जे पातसाह, केहर जाहिस घरग"।। ३।। "तेरी साई पुत्र हूँ, तू सेरा सुरताण। वाप तूंज मो वाप है, मूलू जाय प्रमाया" ॥ ४॥ ''मूल् कहै कमालदी, सत्र न कोई देह। केहर रे। ताबूत लै, में तानूँ दीनेह"।। ५।। "मुसल्यान कांधे विहूँ, ऊ तारे तावृत। मृलू ने कमालदी, वंधव हुवा जुगूत''।। ६ ॥ "अपाड़े नर वाहणां, असी सीय तावृत। '''वोलमुख, साहध कै जमदूत''॥ ७॥ "तावृताँ उतारिया, प्रहढोई मड़हास। पिंड्या दिल्ली रंडिया, भाखि सदुख दीवाया" ॥ ॥ "दसगा गर्यदां नाँखिया, भारवंध भुज ठीर। फनछर भांभापटा करण, जेहा पावस घोर' ।। ६॥ ''पेरोसां सुरताग धिख, वल ढल देखे वेव । कपूरों ने सरहटे सिर मूँडे गढ्देव"।। १०।। "सामिल मिलक कमालदी, सुज भाखे पतसाह। केहर सार अदेविदे, सेह भाटा चाचाह" ।। ११ ॥

पादशाह ने फिर कमालदी को भेजना चाहा तव उसने उजर करके अर्ज की कि हजरत ने मरहटा कपूरा के कहने पर सुके नीचा दिखाया। सेरे भाई-भत्ती जे श्रीर राजपूतों का नाश कराया। मैं भी खराव हुआ धीर इजरत भी खुश न रहे, इसलिये अब मैं जेसलमेर पर न जाऊँगा। पादशाह ने बहुत आग्रह के साथ कमाल की फिर रवाने किया। दोहा— ंतुम फुरमाण नखाण त्रन, एकन दूजी बार। इंस्ट पचन संभाहिया, गढ़ चैरंद दुवार॥"

प्याल् ही ८० हजार सवार साथ लेकर श्राया श्रीर गढ़ घेरा।
रेज घारे होने लगे। प्रधान वीकमसी ईंडर जाकर चाकरी करता
था। चसने गढ़ विश्रह के समाचार सुने श्रीर जेसलमेर श्राया।
मूळ् रत्रसी को कहा कि श्राप ने सुक्त पर चोरी का भूठा कलंक
लगाकर सुक्ते निकाला था परंतु अब श्रासकर्ण को पूछकर सच
भूठ का निर्णय कीजिए। उस वक्त ते मैंने श्रापसे कुछ न कहा,
पर श्रव लाँच की जाँच की जावे। (तहक़ीक़ात से) श्रासकर्ण
भूठा ठहरा। मूलराज रत्नसी ने जान लिया कि यह हमारा वैरी
था। इसी लिए इसने हमारे श्रच्छे नौकर को खोया, इससे उन ठाइरें
में परस्पर यहुत वैसनस्य वढ़ गया। जलहाड़ोतीं ने सेचा कि जो
ये हमसे उठे हुए हैं तो हम क्यों मरें। दूदा ने ते। (मूलराज को)
छोड़ना न चाहा परंतु श्रासकर्ण ने उसकी स्रोते हुए वाँध दिया श्रीर
माँचे में पटककर चल निकला। दूदा का विवाह पारकर हुआ
था, वह वहाँ जा रहा।

मृलराज ने भी गढ़ को सजा, रावल जैतसी मृत्यु को प्राप्त हुणा ( इसी ख्यात में दूसरी जगह लिखा है कि छाग में जल मरा )। मृलराज गहो पर वैठा और रत्नसी को राणा की पदवी दी। १ वर्ष ७ महीने राज किया। बारह वर्ष तक गढ़ घरा रहा तब रसद सामान बीत गया। छीर तो कोई छन्न रहा नहीं केवल कालवी जवार मास ६ को रहा। मृलराज व रतनसी कहने लगे कि यह छभच्य धान है, हम इसे नहीं खावेंगे छीर मरना विचार लिया।

#### दोहा

पाँच कलेवर वारसृं, रावल खाला चेह । धार्पे मरगढ़ छापस्यां, विजड़ा वार छरेह ॥

कमालदो को कहलाया कि तुम मेरे भाई हुए थे, से। आज थाइयों का वक्त आ गया है, हमारा बीज वचाओ ।

#### देशहा

'स्वां गाढ़े ते हुवै, दीना वचन सतील।
क्यूँ पालीस कमालदी, वंघु तणारा वेाल'।। १।।
''छखे कमालिह मूलरज, सुणनर वे नरनाह।
साय प्रमान समंघरें, सिह्या सा पतसाह''॥ २॥
''इक भाणेजा साहजी, कंवर यचाय चियार।
मूलू कहै कमालदी, सांकी घाता सार''।। ३॥
''घ्रसहांजी घ्रामान, मूलू कहै कमालदी।
मकरें मूखलमान, मिलकम मारें मनवहथ"॥ ४॥
''मोई मा उतप तजे, नाज मजार निवेस।
कमाल पयंपें मूलरज, ता सन छोई वेस"॥ ५॥
''क्रमाल पयंपें मूलरज, (सहूराप) सुरताण।
जांघड़ कपर सीस छै, पालिस वचन प्रमाण'।। ६॥
तव इतने सर्दारां को कमालदीन के सुपुर्द किए—घड़सी, लख-सण्, मेलगदें, साटो चानणदें, कनड़ किले की पौलि खोलकर १२०
सनुज्यों से मूलराज काम प्राया, जिसकी साची का गीत—

"घड़ रयण गलंती घड़ी घड़ी घट। पुड़ली नाखत्र माल प्रज, मीर सिखर डर ऊपर मंडियो,

### जेसलमेर के गढ़ का घेरा

"सत्त्रधूवले न मूलरज, तरस धाय निस फोज टूटदी, डिज्यसनर जाति आवग्ग, 'सुजिर सिरंग डर सुचित जैव सुत, खिन डेलियो नवह तो खग। निसा को जघटी तिन मटती, ''फिरते नरना खत्र आसफोर, डरधज कियो न जैत अगोश्रम, मन मूलरज ज्यूँही धूमेर''॥

## तेईसवाँ प्रकरण रावल हवा क्रीर वादणाही चेना का युद्ध

देवराज मूलराज का पाटन वैठा । मूलराज रतनसी के मरने पीछे दूदा जसहड़ोत रावल हुआ, वह शाका करके काम आया। फिर रावल घड्सी रतनसीहोत ने पादशाह की प्रसन्न करके राज लिया। रावल घड़सी को जसहड़ तेजसी ने मारा, घडसी के कोई पुत्र न घा, इसकी राणी विमलादे रावल मालदेव (मिल्लनाघ) की पुत्री ने राणा रूपसी को दोहित्र कोहर को वाक् छाहण सं बुलाकर गोद लिया। केंहर देवराज का रावल हुआ। देवराज के पुत्र हमीर के मारीठ जागीर में थी, इसके वंशज अर्जुनीत भारी जिनकी संतान जीधपुर में चाकर है। हमीर के वंशजों का एक दल जेसलमेर चाकरी करता जो पहले पोकरण के बाहले (नले) पर रहते थे। अर्जुनीत भाटियों में जैता खालोड़ी पीपल वरसाये व्याहने की श्राया घा, परन्तु कारण विशेष से विवाह तो न हुआ धौर याचक वहुत से इकट्टे हो गए। उन अवको उसने विना व्याह हुए ही त्याग दिया। जसहड़ के पुत्र दूदा रावल, तिलोकसी, वाँगण, सांगण, श्रासकर्ण। जस इड़ पीच्हण का छीर पोल्हण काल्हण का पुत्र था। दूदा तिलोकसी टीकायत न हुए थे, जब मूलराज रतनसी के मरने पर गढ़ पादशाह के हाथ आया तव राणा रतनसी के पुत्र घड़सी, कानड़, उनड़ की मुलराज ने अपना दंश वना रखने के वास्ते अपने मित्र (पादशाही सेनापित ) कमालदी के सुपुर्द किए थे, उनकी वह अपने प्राणीं के समान रखता था। इसकी खबर पादशाह की हो गई, तब कमालदी

२५६

के उनकी शिक्षा पर चढ़ाकर चुपके से निकाल दिए और वे नागीर में जाका रहरे।

( जंजलमेर का ) गढ़ सूना था, श्रीर रावल मालदे का प्रताप उस बक्त बढ़ा हुआ था. रावल को बेटे जगमाल ने गढ़ खाली देखकर एस पर अधिकार कर लेने का विचार किया। वहाँ जा रहने की तैयारी करके ३०१ गाडे रसद सामान के भरवाकर वहाँ पहुँचा दिए। वारप्टट चंद्र रतनू माला का बेटा छापत्ति का मारा सेहबे जा रहा या उसने जाना कि गढ मेरे खामियों के हाथ से जाता है तो आटो दृदा तिलोकसी हो। जो पारकर में रहते थे इस वात की खबर पहुँचाई। ददा विलोक्सी पहले ही गढ़ में त्रान जमे श्रीर पीछे से जगमाल ग्राचा, उसने वहाँ घोड़ों के धँस ( खुरचिह्न ) देखें। पूछा कि यह क्या दात है, बारहट चंद्र ने जा जगमाल के साथ या, कहा कि दूसरा कोई भाटी ऐसा दिखता नहीं जो गढ़ में आ बैठे धीर गायद ददा तिलोकसी जसहबु को पुत्र होवें ते। अजब नहीं । जगमाल वहीं ठएर गया छीर खबर के वास्ते छपने दे। राजपूर्ती को भेजा। उन्होंने जाकर देखा तो दूदा तिलोकसी ही है। उन्होंने उन राजपृतें हो साथ जगमाल की जुहार कहलाया और कहा कि हमारा गढ़ था सो हसने लिया। आदिमियों ने यह समाचार जग-माल की धान सुनाए ती उसने पीछा कहलाया कि इसारे ३०१ छकड़े सामान के ते। भेज है। उत्तर दूदा की तरफ से यही आया कि वे तो हमने लिये, अब तुम जहाँ देखा हमारे गाड़े ले लेना। यह सुनकर जगमाल पोछा लीट गया छीर दूदा गद्दो पर वैठा। वह बड़ा वीर राजपूत हुआ।

जव रावल मूलराज व रत्तनसी ने (शाका करने का) नियम निश्चय किया था इस वक्त दूदा ने भी उनके साथ वहीं प्रण लिया था। एक दिन रावल दूदा द्पीण में मुख देखता या कि अपनी डाढ़ी में इसने एक रवेव फेश ऐसा, उस वक्त उसे अवनी वह प्रतिहा याद छाई जो उसने मूलराज रतनसी के साथ ली घी। सन में से।चा कि जरा ता निकट छान पहुँची, योही मर जाऊँगा, इससे ते। उत्तम यह है कि कोई ऐसा काम कहूँ जिससे नाम रहे। प्रयना यह विचार एसने अपने भाई तिज्ञोकसी की कहा छै।र वह भी सहमत हुआ। त्तव दूदा ते। गढ़ में रहा ग्रीर तिलोकसी चारी ग्रीर पादशाही इलाके में लूट-मार करने लगा। काँगड़ेवालों की लूटकर वहुत सी घोड़ियाँ ले आया, लाहोर के पास से वाहेली गूजर की भैंसे का दोला लाया श्रीर सोने की सवानी भी। पादशाह के वास्ते पानी-पंच घोडों की सोहबत आती थी उसे मार ली। यह ते। यह - नहें विगाड़ थे, दूसरे भी कई उपद्रव किए। वादशाह ने कोधित हो फीज विदा को (पादशाह का नाम नहीं दिया श्रीर दूदा का सिर्फ दसमास ७ दिन राज करना किया है अवएव उस वक्त भी सुलतान फ़ीरोज़ तुग़लक ही का ऐहली के तख़त पर होना सम्भव है)। गढ़ का घेरा लगा, ये तो शाका करना चाहते ही थे, गढ़ सजा और युद्ध करने लगे। इसकी साची में आसराव रतनू ने बहुत कुछ कहा है उसमें के घोड़े से देाहे यहाँ लिखे जाते हैं—

"आविटियो एकोहटा, दे दुरहय मेल्हाण, सांभर आयो आगरा, गासेषि रिणटाण।" "एक सूत तें संमहै, हूंतासेन वहूत, पेटांलग काटेपरो, किय तुरके ताबूत।" "मड़ हूवां आयो मुगल, नाया टल पतटाल, पढ़िया दिल्ली पोटणो, गोरण तोड़े गाल।"

रावल दृहा और वादशाही सेना का युद्ध "हात् वहल सतीत्यां, सांकल के कायोह, सोवत आई सोवनी, तयोज जतुकायोह ।" "कलासि नेसारियो, धिवियो दीण वराह, हिंदू शाधन आवही, नहीं मिली छै मांह।" ''परवाणा पतसाहरा, लिख मूकै मेलाण, इस गढ़ हिंदू बाँकड़ो, कर प्रहियां कैवास ।" ''जेसलमेर दुरंग गढ़, दूठा जदु दे। राव, मेवाडंबर छत्र सिर, दीध निसाएं घाव।" "नीसाणे घावजिया, गार्जे गहरे सद, धार्त्रपे पतसाई दल, पड हाया परमद।" "जेती भुंय गोलाव है, सर पूजै सर राव, तेती हुकन सकही, मारे दृदी राव।" "अो मारै क मोकलै, रहिया दल नैठाइ, वठ हुवा हु देसरस, प्रारंभ पेरोसाह।" ''हिंदू कोटन छाँड ही, न न तुरके मेल्हाण, विमह ते। बारइ वरस, दूदै नै सुरताण।" "रात्रल भुरज पधारिया, ए उपाव कवरेह, जंत्र मेरु नैवीड़ियो, घृत खंड खीर भरेद ।" "ऊपड़ियो पतसाह दल, वागी भर निसाण, भाटी दानी भीमड़े, तब गाडभ परमाण।" "सुधन भंडारां नीठिया, लिख मोकलिया पत्त, जो असताई सावली, रावल भखण परता" "ढोवै हूकन सिकया, तीखै जीया त्राण, याहर ष्रापे आपरी, गुह रहियो मेलाण।"

"सूंडाला घड़ सांमही, फोरी जेसलमेर, पाछो दल पतसाहरो, घिरियो घाते घेर।" "द्दे। कई तिलोकसी, ते। सिर छत्र घरेइ, परतन भंजां छ।पग्रो, तूँ गढ़ छल घग्रो करेह।" "श्राद श्रनाद उपावियो, लोचन हूँ तजवार, जीभां हूँ गोहूँ किया, कोरड़ उरह मंभार।" "हाडां हूँ चावल हुआ, रूराई पड धन्न, तो असताई संभलो, ते क्यूँ दुनौ मन्न।" "रावल धन परतीवियो, सी क्यूँ अन्न अखेइ, तो प्रोत्ती बोलाय कर, सिर क्यूँ छत्र धरेह ।" "ता वैठे में...सिया कड़िया लाख सवाय. मो चेतां जीवे कवण, कस वां करसी घाय।" "अंतेवर पृछाड़िया, वाकेहा परिहास, सोड़ा आगे इस कहै, से चाढ़ी निरवाण।" "श्रंतेवरे कहावियो सांहसे पूरन गत्त, वांसे नर हो सांजवा साही प्रच्छ परता।" "रावल जमहर राचिया, कुसलं पुत्र वाहलाय, नीमियाँ इतके रह्यो रह्यो जु स्त्रनपरताय।" "कोट तसे छल वंस छल सरगसमेले साध, माधू खड़हड़ भाटिये खग ग्राव्रजियो हाथ।" ''दुसल श्राणी पे देवरज, कहिसाग्यद ग्रागपाल, पतसाही दल जूभवा, भड़ाभड़ कमाल।" "सातल सोह इमीरदै, चक्रवत ऐ चहुवास, भाला भंवाड़े पूनरज, ग्रधिक कलह परमाण ।"

रावल दृषा धौर वादशाही सेना का युद्ध

पहें सह हो वालियो, फिटक संभ्रम कुल में हि,

के हैं को खग खग्सियो रहे हरे। राठोड़।"
"ना कि संवा कह करें, कर सोलह सिणगार,

जाराणी रावल झगें, गल तुलछां दलहार।"
"ते नांचन तेही वहन, ते वेधन गजधन्न,

हुईभायां तणां विसंचणा, जाण खंतेवर कन्न।"
"शवल जमहर रचियो, अतर सरंग प्रमाण,

खोडी कहियो सामनूं में। आयो अहिनाण।"
"ले लोडी सिरकापियो, तो चहरे।थिये संसार,

कहसी रावल खोकियो, ऐही दीप विचार।"
"जेकर काढांदाहिणी खांडी कहे भालाह,

प्रोली हुयसी प्राहसम मेलो मिल काणांह।"
"रावल छंग निसंग करि, आवहि केवाण,

चलण काटी जापियो, नाक पुरुप सहनाण।"

रावल दूवा दिलोकासी गढ़ ऊपर हैं, श्रीर पादशाही फीज तलहटी में, इस तरह विग्रह चलते वारह वर्ष बीत गए, धावे कई बार सारे परंतु गढ़ हाथ न आया। एक दिन रावल दूदा ने रड़ी पर की ग्रामशूक-रियों के दूध की खीर वनकाकर पत्तलों के लगवाई श्रीर वे पत्तलें तिलहटी में फिंकवा दी। सैनिक जनों ने उनकों लेजाकर अपने सप्रीर को दिखलाई, तब सेनापित ने विचारा कि बारह वर्ष बीत गए तो भी ध्यव तक गढ़ में इतना सच्चय है कि अब तक दूध दही खाते हैं। श्रतः यह गढ़ हाथ धाने का नहीं। यह समस्कर तुकों ने अपने डेरे उठा लिये। उस वक्त जसहड़ को पुत्र झासकर्थ के वेटे भाटी सीमदेव ने उनकों भेद दिया, कोई कहते हैं कि सहनाई वजवा-कर कुछ रहस्य प्रकट किया धीर ऐसा भी कहते हैं कि श्रादमी

भेज कहलाया कि गढ़ में सक्वय छव दूट गया है। तुमने जा यह दूध देखा सो तो भंडशूरियों का था, तुम पीछे फिरो, दो तीन दिन में रावल गढ़ के एरवाजे खोल देगा। तब मुगल पीछे लीटकर छाये। छव रावल दूदा तिलोकसी ने मरने का निश्चय कर लिया। भीम-देव ने भेद दिया। दोहा—

"गेमी नाम धरावियो आसावत छण जाण। भाटो दीनों भीमदे, तेवढ भोद प्रमाण॥" रावल ने पहले दिन जोहर किया तब राणी सोढी ने डससे निवेदन किया कि छापके शरीर का कोई चिह्न मिले, रावल ने छपने पाँव का ग्रॅंग्ठा काटकर दिया। दशमी के दिन जोहर हुआ ग्रीर एकादशी को रावल ने जूभ मरना ठाना।

रावल दूदा के एक कन्या ६ वर्ष की थी, वह अग्नि में प्रवेश करने से भयभीत हुई, इसलिए उसकी नहीं जलाया गया। दशमी के दिन आधीरात वीते वह बाला रावल के पास ही सोती थी, सारे राज-पूत मरने को तैयार हो वैठे थे, उनमें धाऊ मेळला नाम का एक कुँवारा राजपुत्र १५ वर्ष की अवस्था का था। वह रावल की पगतली सहला रहा था। उसने निसास छोड़ा, रावल ने कहा कि ऐसा क्यां, अपने तो स्वर्ग में पहुँचनेवाले हैं, फिर तुक्षे इस वक्त यह दिलगीरी कैसे आई १ वह कहने लगा कि मुक्ते छीर तो कोई चिंता नहीं, परंतु शास्त्र पुरायों में ऐसा सुना है कि कुँवारे को गति नहीं, की स्वर्ग का मार्ग वताती है। रावल ने विचारा कि मेरी यह कन्या भी कुँवारी है और यह अच्छा राजपूत है इसी को ज्याह हूँ। तत्काल दोनें का विवाह कर दिया। दूसरे दिन वह वाला भी प्राग में जल मरी। पौलि खोलकर रावल दूदा तिलोकसी युद्ध के निमित्त गढ़ से नीचे उतरे, लड़ाई हुई, रावल के साथ २५ राजपूत छीर बाकी

ट्रानं सहाय ये। पंजू पायक तिलोकसी के मुकाबले पर छाया। टिहोप सी ने बार किया। पंजू की तलवार के खेल में प्रवीग होने का घमंड या की हाथ पाँवों की समेटकर क्वढंगेपन से उस भाटके की वचाता ही या कि तिलोकसी की तलवार उसके घड़ की चीरती हुई पृथ्वी पर लगी थीर वह नी दुकड़े होकर गिरा। साख "तिल्हरै घाव से पांजू हें कत्या, नवे कटके हुवा वहि गया निभरण।" रावल दूदा ने भाई की वहुत प्रशंसा की । तिलोकसी बोला कि भली वात. ष्ट्राज ही जापने मेरी प्रशंसा की है। रावल दूदा ने कहा कि मेरी डीठ लगती है। इतना कहते ही उसी वक्त तिलोकसी का प्राय सक हो गया। रावल दूदा भी एक सौ मनुष्यों सहित काम आया, रावल की शियाँ दूसरी तो सब गढ़ पर जोहर की श्राग सें जल मरी यीं, एक मांगलिया रामा की वेटी अपने पीहर खींवसर थी, सो पादशाह खोंवसर के पास आया। तव उस राणी ने कहा कि दूदा का सस्तक ला दिया जाने ताकि मैं उसके साथ सती हो कें। हुंका सादू ने पादशाह को पास जाकर मक्तक साँगा। पादशाह ने कहा-तीन महीने बीत गये अब सिर की क्या पहचान हो सकती है ? हूंफा वाला कि दूदा के सिर की मैं पहचानता हूँ, आप सुभी दिख-लाइए में उससे वातें करवाऊँगा। सिर दिखलाए गए ता दूदा का मस्तक हँसकर वीलने लगा, उसकी साची का गीत हुंका साद का कहा हुआ-

#### गीत

"क्रमकेत स्वरग कज नह भारथ कज दूठ दूद है दिया दूजी ।। पह तिया भवणे त्रियो पेखियो, घड़ पांखे नाचंती प्रोया ॥ वाळंतावर माल बेगड़ा, वकता सुयो हदी वसियो। जेसल गिरा तिको दिन जायो, हाथो ताली दे हँ सियो।। २०

20

हुं हूं फड़ा मरण किम हारूं, घरसां मिली जती घर सेलूँ मूँछ पीरपण माने, कमल कहैं जो हुवें कर ॥ करमूं विण मूंछ भूंद सो, संजकर प्रजब छोपिया । छंजसिया गढां गिलेवा छादम, गीरी हड़ हड़ह दूदे। हैंसिया ॥"

दोहा रावल दूदा ही का कहा हुआ-

"में जागी वें मेलिया, विसहर माथे पांव। ननखत मागी छापरी, छहिवा खाव म खाव॥"

गीत बीट्ट बाह्य का कहा हुया-''वर काज धीर उमल धरें धीरतण, आपणो वल भाऊठ निर।" "पाव पर् ठवे दूद परगंजण, सरप कसण सुरताण सिर। सुनिप किलंब सिर कंदर जयसन्, पाव परटवें सभें पग कंदल करण घणो कलमसिया, फेर न सिकया किही फण ॥ मिलधर मेछ कमन सहि डोहण, चाच वसे।धर दे चलण । मृण सवट ते। तणो बाहचा, मण्यंत माणी निभेमण ॥ वह गिर विषम बड़ोबड रावल, दुरंग पाण तें दइव ढरें। पेहि पतसाह पाल छल पेहडे, कीधा पगतल राज करें॥" ''जेसलमेरधर्णा राव जादव, घणदल सरस मचंते थाय। काल्ह्य घरा पड़ी कमसीसे, पड़त निकरिया मिलकां पाय ॥ पक्षी लाख बालम दल ईसे सांद लक्ख बाए सुरताग । शुरज सुरज फिरिया राव भाटी, दूदीनह फिरिया दीवाण ॥ सुत जसदृष्ट् सामा सुरतागे, नितनित हे।वा कटक नवीन। क्रम राखण दीना नवकोटां, दृदै घरमद्वार नह दीन ॥ पटहृष्य पतसा गयंद मोताहृत पे भाजंता जु भुय पिड्या । दूध दीठा में चक्रवत चुणता, कलतरेस प्राभरण किया ॥

िहरण युंजर नर कोहर जू वाकर पग पग पै खीजै पिड़या।
यहित हु अधपत प्रधकंठअवाला, जसहड़ संभ्रम अञ्चे जिड़या॥
यहित हैं जसहड़ संभ्रम, भिड़ भद्रजाती श्रसुरभगा।
दिशे रायहरे दुज्जणसल, मोती महिलां सबड़ लगा॥"

#### गीत भाटी तिलीकसी जसहड़ सा—

"तांतिलिया तुरंगम खड़ खगजीना, जुड़ वारथ जोगणपुर जाथ। यसात राव तणा एल आया, तिलोकसी नह वीसरै ताय॥ भगे तीन्हरिण भोम...पावण डरिया मूंमंडरियो— नर नीलरें जके सनियाई, अनी आई हूं आयो॥ प्रवित्ह सन सहड़ अंगोध्रम, बड़पुर वजे न विहड़ें बंस, तीजातसों कोट हैं कारण, हांमू करता डड़ियो हंस॥"

#### रावल दूदा,के वेटे पाते

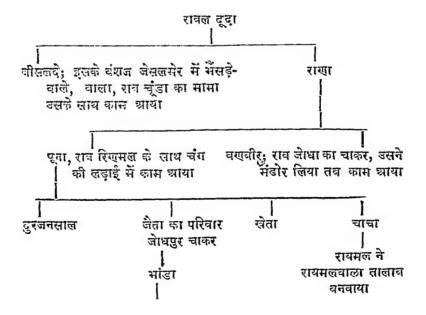

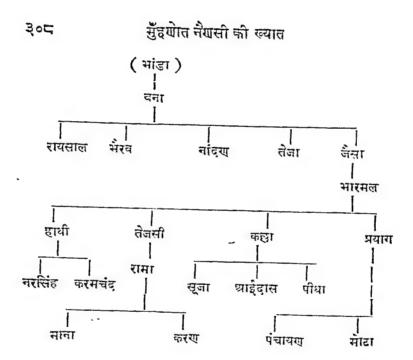

# चै।वीसवाँ प्रकरण रावल घड़की मादि

रावल पब्सी - मूलराज रतनसी शाका करके मरे तब वंश वना रखनं यो दास्ते रतनसी को प्रत्र यहसी ने ऊनड़ कान्हड़ श्रीर एक शांजे देवड़ा की कमालदीन के सुपुर्द किया था। मूलराज इस खापत्काल में वासालदीन का पगड़ी-बदल भाई हो गया था इसलिए कमाल व उसकी बीबी ने उन लड़कों की अपने पुत्रों के समान लाड़ प्यार के साध किया रक्खा और उनकी रसोई पानी की जिये दे। त्राहाण नियत कर दिए थे। जैसलसेर विजय कर जब कमालदीन दरगाह आया ते। सपूर सरवठे ने पादशाइ से घर्ज की कि मूलराज व कमाल में मैं जी घी इसलिए मूलराज ने अपने भती जो को कमाल की गोद में दिया है। पादशाह ने कमाल की पूछा कि रतनसी के बेटे व उसका भांजा तेरे यहाँ हैं। यदि हों तो हाजिर कर। उसने अर्ज की कि इजरत मेरे चहाँ तो जाने नहीं छीर जो होंगे तो मैं निगाइ करूँगा। यह कहलर वह घर आया, चारों लड़कों की चार घोड़ों पर चढ़ाकर निकाल दिया और वे नागार में सकरसर प्राकर ठहरे। पादशाही फर्मान उन चारों के हुलिए समेत गिरफ्नारी के वास्ते जगह जगह पहुँच गए थे। नागोर के हाकिम ने उन चारों को पकड़ लिया थ्रीर पादशाही इजूर में रवाना हुआ। नमाज पढ़ते हुए घड़सी ने उसी की तलवार से उसका मस्तक उड़ा दिया छीर आप उसी के घोड़े पर चढ़कर निकल भागे, सी चामू आए। ख्यपने भाइयों की वहीं छोड़कर घड़सी भांजे मेलगदे की पहुँचाने की

पीछा लीटता हुछा मेइवे में घाकर एक माली वास्ते छावू गया। को घर पर ठहरा। मेहने को राव ( मिख्रिनाघ ) का नेटा जगमाल शिकार को जाता हुआ उधर से निकला तन घड़सी बाहर खड़ा था। एसने जगमाल से जुहार न किया। जगमाल ने पीछा प्राक्तर प्रपने पिता से कहा कि छाज छपने गाँव में कोई राजपूत छाया है, या तेर वह गँवार है या किसी राजदंश का है। रावल ने उसकी निगाह कराई। आदमी ने उसके चाकर से पूछा कि यह कीन है। चाकर वोला-प्रारता में कुछ भी नहीं जानता परंतु एक दिन इसने सुफकी मारना चाहा था तव कहा कि जो तू शक्त छोड़ दे तो रागा रतनसी की आग ( शपथ ) खाकर कहता हूँ कि तुमी न माहँगा। तब ती रावल मालदे ने ध्रनुमान से जाना कि यह रावल मूलराज रतनसी का पुत्र या भतीजा है। उसको बुलाकर बढ़े छादर सत्कार के साथ अपने पास रक्या श्रीर जगमाल की वेटी का विवाह घडसी के साथ कर दिया। पाँच सात महीने के पीटो उसने मालदे की कहलाया कि जी छाप कहें तो में पादशाही चाकरी में जाऊँ छीर छपना राज पीछा लेने का कीई उपाय करूँ। रावल मालदे ने प्रसन चित्त से उसको विदा दी। घडसी ने अपने और मनुष्यों की फलोधी की निकट किरडा के पास वधाऊडा नामी गाँव में रक्खा धीर आप दस या वारह भाटियों श्रीर दे। चार्यों की साथ लेकर पादशाही हज़र सें पहुँचा। दारह वर्ष तक सेवा की परंतु काज न सरा, निपट निराश हुआ और फार्कों की नीबत पहुँच गई। ऐसा भी कहते हैं कि घड़सी चतुर था, वहाँ सदिरां उसरावां के डेरे या वानों में रखवाली पर रह जाता धौर नित्य प्रति एक रूपया मिल जाता था। प्रकार गुजर करके भी वह पादशाही चाकरी करता रहा। बार पूर्व का पादशाह शमसदीन ( शमसुदीन ) दिल्ली पर चढ

श्राया श्रीर दिल्लो से २० कोस पर उसकी सेना ने पड़ाव ग्रान हाला। वहाँ से उसने एक कमान (धनुष) दिल्लीश्वर के पाख भेजकर कहलाया कि तुम्हारे कटक में कोई ऐसा है जो इस कमान को चढ़ावे। दिल्लीपति ने बीड़ा फेरकर प्रसिद्ध किया कि जो कोई इस कमान की चढ़ावेगा उस पर हमारी वड़ी छपा होगी। सबने उस धनुष को देखा परंतु उसे चढ़ाने की हिम्मत किसी की न हुई, बहुत से उसके साथ वल करके बैठे रहे। रावल घड़सी को चाकर भाटी जैवंद को पैात्र छौर ऊदल को पुत्र लूणग ने घड़सी को कहा कि स्राज्ञा हो तो मैं वीड़ा उठाऊँ। घड़सी ने स्वीकारा, लूषम ने बीड़ा लिया। पादशाही सेवक उसे हजूर में ले गए, कमान उसके सम्मुख धरी गई। लूणग ने उसकी चढ़ाकर पादशाह की एक सहेली को गले में डाल दी और यह कहकर डेरे पर धा गया कि ग्रव इसे किसी से कढ़वा लेवें। पादशाह ने ग्रपने वड़े वड़े बलधारियों को बुलाया परंतु कोई उस कमान को निकाल न सका। तव फिर लूगाग ही को बुलाकर निकलवाई छीर खुश होकर पादशाह ने फर्माया कि जो तेरी इच्छा हो सो माँग। लूगाग ने अर्ज की कि मेरे और मेरे ठाकुर के चढ़ने के घोड़े दुर्बल हैं सा हमें दा इराकी दिलवाइए। पादशाह ने खास सवारी के देा अश्व उसे दिए। देा दिन के पीछे ही पूरव के पादशाह के साथ युद्ध हुआ, लूखग ने घड़सी को कहा कि अपन लड़ाई से अलग रहें क्योंकि अपने को तो राज पीछा लेना है। यदि इम प्रतिद्वंद्वी को हूँढ़ निकालें ते। भ्रपना लाभ है। युद्ध होने लगा। उस समय घड़सी श्रीर ल्याग दे।नें। श्रश्वारूढ़ हो एक तरफ खड़े रहे झै।र ग्रपने १० जास्सें को भेजकर कहा कि पूरव के पादशाह का पता लाख्रो। उन्होंने श्राकर खबर दी कि खेत हाथी पर मोतियों की भालरदार श्रंवाड़ों में

पादशाह नैठा है। ये दोनों उस हाथी के निकट धार धौर धपने म्रपने घोड़े उड़ाए। लूग्रग ने तो एक घी फटके से उस घाणी की सूँड काटकर ख्रपनी पाहुरी में डाल दी। घड़सी हाथी के दाँतीं पर पाँव टेको अंगाड़ी के भीतर घुसा थ्रीर पादशाह को नीचे पटककर डसको सिर पर खे सवा लाख रुपये को मोल का मुकुट उतारकर ले लिया । दोनों जैसे गये थे वैसे ही लीट ग्राये । इतने में ता दिखी की सेना ने पूर्वी सेना को परास्त किया, पादशाह पकड़ा गया। दिल्लीपति को सम्मुख सभी वहे बहे उमरा भूठे गाल वजाने लगे, तब वादशाह ने शमसुद्दीन से पूछा कि मेरे इन उमरा में से किसने तुन्हारा मुका-वला किया। वह वोला कि नाम तो मैं जानता नहीं परंतु इन उमरा में से तो कोई न था। वे तो देा हिंदू सवार घे, जिन्होंने मुसे पकड़ा, मेरे हाथी की सूँड़ काटी धीर मेरे सिर पर से सवा लाख का सुकुट ले गये। यदि मैं उनकी देखूँ तो पहचान सकता हूँ। वड़े छोटे उमरा में से तो उसने किसी को न स्वीकारा परंतु सव के पीछे जब घड़सी श्रीर लूगाग उसके सम्मुख ग्राए ते। वह वीला कि यही हैं। वड़सी ने मुक्कट ग्रीर लूण्ग ने हाथी की सूँड पादशाह के सामने रख दी। पाद्शाइ उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फुर्माया कि जो इच्छा हो उन्होंने कहा कि हमारा वतन जेसलमेर हमें मिल जावे। पादशाह ने छर्ज मानी, जेसलमेर का मुजरा करा छपने दीवान व वरूशी को हुक्म दिया कि इन्हें फर्मान लिख दे।। रावल के साथ काला का पुत्र नेतुंग या जिसके पास बहुत सा धन था। उसे व्यय कर पट्टा करवाया, सव नेगियों को भी इताम इकराम दिया छै।र सारी सर्कार की राजी किया। एक पाएशाइ के इलालखेर (भंगी) को कुछ न सिला। उसने कुछ फांस मारी थी परंतु ग्रंत में उसका भी मन मना लिया। फिर पादशाह की दर्गाष्ट्र से विदा होकर चले

श्रीर जेसलमेर से ३ कोस वासणपी के आगे राजवाई की तलाई पहुँचे. जो जेसलसेर छीर वासणपी के बीच में है। वहाँ कुछ अपशकुन हुए, वे वहाँ ठहर गए। शकुनी को बुलाकर फल पूछा। वह वोला कि यहाँ किसी मनुष्य का बिलदान करना चाहिए। रावल के साथ १२ मनुष्य भिन्न-भिन्न शाखायों के थे, केवल रतनू चारण ग्रासराव ग्रीर उसका वेटा दोनों एक ही घर के थे। वारहट ने विचार करके कहा कि श्रीर तो सब शाखा प्रति एक एक जन हैं थ्रीर इम दो हैं अत: हमारे में से एक की विल दे दो। यह विचार हो ही रहा था कि एक मेव पादशाही फर्मान स्रोकर वहाँ भ्रान पहुँचा। इन्होंने समक्ता कि यह हमारे साथ का साथ लगा आया से। ठीक नहीं (इसमें कुछ भेद हैं)। पत्र खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि गढ़ सत देना। इन्होंने उस मेव को मारकर खदिर वृत्त के नीचे विल में चढ़ाया थ्रीर नगर में पहुँच फर्मान वतलाकर गढ़ पर अधिकार किया। उस वक्त फिर कुछ शकुन हुआ। रावल ने शकुनी से पूछा, उसने कहा कि गढ़ के साथ रावल कोई ऐसा काम करे कि जिसमें उसका नाम रह जावे। रावल ने अपने नाम पर घड़सीसर तालाव वहाँ बनवाया। तीन वर्ष ६ महीने रावल घड़सी ने राज्य किया। भीम जसहड़ोत के पुत्र तेजसी ने गढ़ की तलहटी में बावड़ी पर गोठ की। रावल घड़सी भी वहाँ छाया, जल्दी करके वह घोड़े पर से उतरता या कि तेजसी ने उस पर ग्रसि-प्रहार किया, मह्तक टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा श्रीर धड़ की वेड़ा लेकर गढ़ पर चढ़ गया। राग्यी को खबर हुई। उसने गढ़ का दर्वाजा वंद करवा दिया, तेजसी भी पीछे लगा ग्राया। गढ़ पर से उस पर पत्यर वरसाने लगे जिससे उसके कई साथी मर गए श्रीर वह भाग निकला। राणी विमलाई ने विचार किया कि रावल के कोई भाई या बेटा ते हैं नहीं। अब गदी पर कीन विठाया जावे। तब उसने अपने

सर्दारों से कहा कि कोई ऐसा राजपूत है जो पाँच सात दिन गढ़ें की रचा पर सके जितने में में मूलराज के पीत्र देवराज के पुत्र राया रूपसी के दोहित्र केहर की वारूछाहिए से बुला लूँ। आसकरया का पुत्र डेक्हा जसहड़ वोला कि में गढ़ की रचा करूँगा परंतु पीछे तुम इसारे साथ भलाई करना, हम छुछ विनती करें उसे मानना। विमलाये ने स्वीकारा, वचन दिया तब डेक्हा अपने ५०० राजपूतों की लेकर गढ़ को द्वार पर प्यान वैठा। विमलादे ने कंगूरें पर से आदमी को नीचे उतार केहर को बुलवाया। जब वह आन पहुँचा, टीका उसके ललाट पर दिया। गढ़ का द्वार खुला, सब भाटियों ने आकर केहर देवराजीत को जुहार किया। हरामखोर (तेजसी) आगा। विमलादे ने डेक्हे की जेसलमेर से १२ कीस पोहकरण के मार्ग पर चाधणा गाँव जागीर में दिलाया। (टॉड लिखता है कि विसलादे अपने पित की इच्छांनुसार केहर को पाट विठाकर सती हो गई।)

रावल घड़सी को साथ आपत्काल में ये राजपूत थे—जैतुंग, महिपा कोल्हावत, जसहड़ डेल्हा आसकरणोत, जैचंद लूणग कदलोत, वार-हट आसराव रतन्, आसराव तिहुणराव का तिहुणराव जोगी, देदा वूजा रतन का, चिराई आसराव का। गीत रावल घड़सी का—

वणादीह लग ताहरो नाम रहसी वणोषण जूकार जूवाँ सैवायाह, आप प्राण दिलीकवेली पूरवरो गो पतसाहा।। हेकण घाव धरावल आणी पड़गाहे दिल्ली पतसाह, पूरव पोह गमियो पर दीपे रतनावत घड़सी रिमराह।। वेढक जेसलमेर वालियो कव-सीगल वेलि जस कंठ, वड़रावल सरगापुर वसियो विमलादे सहितो वैक्कंठ।।

रावल घड़सी को वहुत दिनों पीछे जैसलमेर मिला था। उस वक्त हैंग में हइया पेाहण (भाटी) सवल थे। वे रावल की प्राज्ञा नहीं

मानते थे। रावल का कुछ वस नहीं चलता था। रावल मालदेव भी मुझ्यों का जमाई या इसलिए वह उनका पच लेता या। घड़सी को भी मालदेव की बेटी ब्याही थी ग्रतः घड़सी ग्रीर जग-माल मालावत में बड़ी प्रीति थी। रावल मालदेव देवी की यात्रा के वास्ते द्रेग में आया तब घड़सी और जगमाल भी साथ थे। घड़सी ने जगमाल को कहा कि ये द्रेग के हइया पोहड़ हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, जब तक ये जेसलमेर की धरती में रहेंगे तब तक उसका सुख इमें ग्राने का नहीं। जगमाल वाला कि इनकी मार लेना ते कुछ कठिन नहीं है परन्तु ये रावलजी के छपापात्र हैं, यह सुनकर घड़सी उदास सा हो गया। तब जगमाल ने कहा कि चित्त में संतोष रक्खा । इनको इम किसी तरह मारेंगे । दूखरे दिन प्रभात की जग-माल ने जाकर रावल मिल्लनाथ को कहा कि हम अप्रुक गाँव पर छापा मारना चाहते हैं, सो स्राप साथ को हुक्म देवें। रावल का यह नियम था कि प्रभात होते शौचादि से निवृत्त हो स्नान कर ध्यान में बैठ जाता सो पहर दिन चढ़े तक वोलता न था। जगमाल ने हह्या पोइड़ को तो दरीखाने विठाया और जाकर रावल के कान में कहा कि राजपूतों को ग्राज्ञा दीजिए कि मेरे साथ चलें। रावल वीला ती नहीं, पर हाथ के इशारे से आज्ञा दी। जगमाल ने आकर राजपूतें को कहा कि उठा, जिस काम के लिए रावलजी ने आज्ञा दी है सी करें ग्रीर बाहर ग्राकर प्रकट किया कि हइया पीहड़ों के सारने का हुक्म है, उन पर दूट पड़े ग्रीर मार गिराए।

<sup>(</sup>१) नैण्सी ने मूलराज रतनसी, दूदा तिलोकसी, व घड़सी का समय नहीं दिया है केवल रावल जेसल का सं० १२१२ में जेसलमेर वसाना लिख-कर पिछले राजाओं का राजत्वकाल लिखा है। यदि हम उसके आधार पर गणना करें तो मूलराज रतनसी का पतन सं० १३४७-४८ में और दूदा ति-

लेकिसी का सं० १३१७-१८ में मारा जाना सिद्ध होता है। श्रव इसी ख्यात में दी हुई दे। एक दातों की जांच करने से स्पष्ट हो जावेगा कि उपर्युक्त समय सबी नहीं है।

रावल भोजदेव के पिता का गोरीशाह से छड़ना छैं।र जेसल का गोरियों की सहायता से राज पाना ठीक नहीं हो सकता। फारसी तवारीखों के सुताविक सुलतान शहाबुद्दीन गोरी श्रपने भाई गयासुद्दीन के हुनम से जो गोर श्रोर गजनी का सुछतान या स० १६७ हि० (स० ११७१ ई०; सं० १२२६ वि०) में पहले पहल सुलतान पर चढ़कर श्राया था।

सं० १२२७ में होनेवाले रावल जैतसी का गुजरात के पादशाह के पास जाना नहीं वन सकता, क्योंकि उस वक्त तो गुजरात में ववेले राज करते थे। सुलतान श्रलाडहीन खिलजी ने सं० १२४२-४४ में राय कर्ण ववेले से गुजरात ली थी।

तं॰ १२१७-१८ में सुलतान श्रलाटहीन खिलजी पादशाह दिछी का था। फारसी तवारीखों में इस जेसलमेर के शाके का कोई जिकर नहीं पाया जाता।

रावल मिल्लिनाथ ख्यात में दिए हुए दूदा तिलेकिसी के समय से यहुत पीछे हुआ था। दूदा तिलेकिसी के समय में तो खेड़ में राव टीड़ा का होना वन सकता है।

ऐसे ही कर्नल टॉड ने मूलराज की गहीनशीनी का समय सं० १३१० दिया है श्रीर सं० १३११ में वह शाका करके काम आया। फिर लिखा कि एक श्रमें तक गढ़ मुसलमानों के श्रिधकार में रहा। जब पाएहण के पात्र हूदा तिलोकसी ने सुसलमानों को खदेड़ना छुरू किया तो तंग श्राकर उन्होंने गढ़ मेहवे के राठाड़ राव मिल्लनाथ के वेटे जगमाल के सुपुर्द कर दिया। दूदा तिलोकसी ने राठाड़ों से गढ़ लिया तब फिर पादशाही फीज श्राई श्रीर दूदा तिलोकसी मुकाबले में मारे गए। गढ़ फिर मुसलमानों के हाथ में श्राया। बढ़सी ने मेहवे के राव की वहन से विवाह किया या जिसकी मँगनी पहले देवड़े राव से हुई थी। उसी श्रमें में(श्रमीर तैमूर हि दुस्तान में श्राया। यह सुनकर घड़सी दिखी गया श्रीर तैमूर की फीज से बढ़ी वहादुरी के साथ लड़ा, जिस पर दिखीध्वर ने प्रसन्न होकर जेसलमेर उसे पीछा दिया। मेहवे के राठाड़ श्रीर हमीर के वेटे जैता लूणकर्ण व मेंडू की मदद से उसने जेसलमेर

लेना चाहा था परंतु दूदा तिलोकसी ने गड़ न दिया। जेसलमेर कितने समय तक मुसलमानों व दृदा तिलोकसी के श्रिधकार में रहा यह टांड साहब ने नहीं लिखा है।

यदि हम मूलराज का समय सं० १३४१ का मानकर सुलतान अलाउहीन खिलजी के समय में उसका मारा जाना स्वीकारें तो हमकी यह भी मानना पड़ेगा कि करीव १०० वर्ष तक जेसलमेर पर मुसलमानें। का व दूदा तिलो-कसी का अधिकार रहा। इस अवस्था में यह तो कदापि वन नहीं सकता कि मूलराज के मारे जाने के थोड़े ही श्रर्से पीछे दूदा तिलोकसी के हाथ में गढ़ श्रा गया हो श्रोर क्योंकि दूदा मूलराज का समकालीन था तो यह भी विश्वास योग्य नहीं कि वह मूलराज की मृत्यु के पश्चात् म० या ६० वर्ष तक गढ़ का स्वामी रहा हो। फिर कैसे संभव है कि उसने जगमाल राठौड़ से गड़ लिया क्योंकि जगमाल उसके पिता मिल्लनाथ की मृत्यु के पीछे (सं० १४५७ में ) मेहवे का स्वामी हुआ। दूसरा सिरोही में देवड़ीं का राज भी सं० १२७० के लगभग स्थापित हुआ। उस वक्त तक आवू पँवारों के श्रधिकार में था। अतः न तो त्रावू के देवड़े का मूलराज का भांजा होना वन सकता श्रीर न घड़सी का त्रावू उसको पहुँचाना बन सकता है। तीसरा त्रमीर तैमूर की चढ़ाई हिंदुस्तान पर सं० १४४४ में हुई थी। घड़सी का तैमूर के साथ युद्ध करना समम में नहीं त्राता। तैमूर ने दिल्ली फतह कर ली थी। सुलतान महमूद तुगलक शाह परास्त हो गया था। दिल्ली जाते वक्त तैमूर ने भटनेर का गढ़ भी विजय किया था, जिसके वास्ते वह श्राप श्रपनी पुस्तक "तुजके" तैमूरी में जिखता है श्रीर फिरिश्ता ने उसका वर्णन ऐसे किया है कि "मिर्जा पीर सुहम्मद जहांगीर, शाहजादे श्रमीर तैमूर, की सुलतान में कई महीने तक रुकना पड़ा थ्रीर उसकी सेना का भी वहाँ बहुत नुकसान हुया। श्राखिर जब तैमूर का लश्कर पास श्राया तब वह उनसे जा मिला श्रीर भटनेर के हाकिम की शिकायत पिता के पास की। श्रमीर तैमूर दस हजार सवार साथ ले श्रजोधना देवालपुर लूटता हुश्रा भटनेर पहुँचा । श्रजोधन देवालपुर के कई छोगों ने भटनेर में जाकर शरण छी थी श्रीर गढ़ में इतना स्थान न रहने से बहुत से मनुष्य खाई के पास ही पड़े थे। श्रमीर ४० के।स मार्ग एक दिन सें चलकर भटनेर में दाखिल हुआ। यह गढ़ हि दुस्तान के नामी गढ़ेंग में है

श्रीर माग से दर होने के कारण कभी कोई विगानी सेना वहाँ न पहुँची थी। जो लोग खाई के किनारे ठहरे थे वे सब मारे गए थार उनका साल श्रसवाब लट विया। राय कुलचंद नो वहां का हाकिम था कुफार-हिंद के नामी वहाटरों से से था. वह गढ़ से निकलकर खपनी सेना का परा जमाकर युद पर उतार हो गया। श्रमीर के सिपाहियों ने हमला करके उसे शहर में हटा दिया । नगर के निकट अमीर आप लड़ाई में शामिल हो गया और संध्या पड़ते पड़ते शहर फतह हो गया। कई लोग करल किये गये श्रीर लूट का माल भी खुव हाथ लगा। फिर अमीर गढ़ की श्रोर वढ़ा व सुरंगें लगाना शरू किया। राय ने एक सैयद की मार्फत बड़ी दीनता के साथ धर्ज कराई कि एक दिन की छुटी दीजिए, गढ़ खाली कर ट्रॅंगा। असीर ने इसकी स्वीकारा, परंतु दूसरे दिन जब करार पूरा न हुआ तो फिर सुरंगों का काम जारी किया गया। राय ने अपने बेटे की अमीर के पास भेजा धीर दूसरे दिन श्राप भी बहुत सा नजर नजराना लेकर हाजिर हुशा। कई किस्म के शिकारी जांगवर थाँर २०० घाड़े इराकी भेंट किए। श्रमीर ने भी उसे भारी विलयत दी। अपने दे। सर्दार सुलेमानशाह थीर श्रमीरुल्ला के तैसर ने गढ़ के दर्वाजे पर इसलिये नियत किया था कि वे उन श्राइमियों को हुँ ह निकाल जिन्होंने काबुली सुसाफिर की, जो मिर्जा पीर मेाहम्मद जहींगीर के नैकरों में से था, मारा था, श्रीर उनकी सजा दें। तदनुसार ४०० श्रादमी कृत्ल किए गए। इस पर राजा के भाई वेटों ने लड़ाई की। तैमर ने राजा की केंद्र कर लिया श्रीर शहर में घुसा । नगर-निवासियों ने श्रपनी खियों व वाल-घचों की आग में जला दिया और वे लहने लगे। तैमूर के कई आदमी सारे गये तब उसने नगर की फूँक दिया और वहीं से कृच कर सरसती में श्राया।" मालूम होता है कि उस वक्त भटनेर का गढ़ भाटियों ही के श्रधिकार में था।

टपर्यु के वातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कहना श्रन्यया नहीं कि कर्नळ टाँड के लेख की श्रपेचा नैश्वासी का गृतांत विशेष दिश्वास के येग्य है। उसने पादशाह का नाम ''महरमद खूनी'' दिया है जो शायद मोहम्मद तुगलक हो क्योंकि वह भी दबा जालिम पादशाह हुश्रा है श्रीर उसका समय भी दूदा तिलोकसी के समय से सिक्ष जाता है। श्राश्चर्य नहीं कि मूलराज रतनसी श्रीर दूदा तिलोकसी के शाह देशी समय या तो सहस्मद तुगळक या

फीरोज तुगलक की पादशाहत में(सं० १४४०-४० के लगभग) हुए हों। नैएसी ने भी "गढ़ फतह हुए" उस प्रसंग में रावल दूदा तिले।कसी ने जोहर किया श्रीर पादशाह फीरोजशाह की फीजें जेसलमेर श्राई ऐसा लिखा है। इस वात की पुष्टि इससे भी होती है कि मलिक कमालुद्दीन मेाहम्मद तुगलक का एक नामी सामंत था। मोहम्मद्शाह के उत्तराधिकारी फीरोजशाह तुगलक के समय में रावल घड़ती ने जेसलमेर पीछा पाया हो। घड़ती ने यदि किती पादशाह का मान-प्रदेन किया हो तो वह श्रमीर तैमूर नहीं किंतु वंगाल का शाह शमसुद्दीन हो सकता है जैसा कि नैएसी ने लिखा है कि "पूरव देश का पादशाह शमसुद्दीन चड़ श्राया।" श्रंतर इतना ही है कि फारसी तवा-\_रीखें में इस विषत्र में ऐसा खेख मिळता है कि गोरखपुर के राजा उदयसिंह को जेर करके जब सुलतान ( फीराज तुगलक ) स० ७५४ हि० ( स० १३५४ ईं॰ ) में वँघवा की सीमा में पहुँचा, श्रलवास हाजी ने ( लखनौती का सुल्तान जिसने अपना नाम शमसुद्दीन शाह रक्खा था ) खुदसरी इ्ल्तियार-कर ताज वादशाही सिर पर रक्खा, वंगाल, विहार व बनारस तक मुल्क फतर कर लिया। फीरोज उधर गया तो वह वँधवा छोड़कर कदाला गाँव में चला पादशाह के वहाँ पहुँचने पर छड़ाई हुई जिससे पादशाही सेना पीछे हट कर गंगा किनारे श्रा टिकी। पड़ाव का स्थान श्रच्छा न होने से पादशाह दूसरी जगह देखने की चला, हाजी ग्रलयास ने समसा कि पादशाह लाटता है। गढ़ में से निकलकर धावा सारा परंतु सफल न होने से पीछा • गढ़ में भागा श्रीर ४४ हाथी छत्र श्रीर उसका सारा राजधी ठाट पादशाह के हाथ श्चाया श्रीर प्यादे वहुत मारे गये श्रीर वहुत से केंद्री पकड़े गये। दूसरे दिन पादशाह ने कैदियों की छोड़ दिया। वर्षा ऋतु त्रा जाने से पादशाह ने कृक किया। स॰ ७५७ हि॰ (स॰ १३५६ ई॰; सं॰ १४१३ वि॰) में छखनाती और वंगाल के सुलतान शमसुद्दीन शाह का एलची फीरोजाबाद में फीरोजशाह तुगलक के दर्वार में आया और वहुत सी भेंट देकर संधि के निमित्त निवेदन किया । पादशाह भी उससे सम्मत हुआ, एलची की आदर-सरकार के साय ्विदा किया, श्रीर उसी दिन से बंगाल श्रीर दिन्खन दिल्ली के श्रधिकार से ्निकल राए। स० ७४६ हि० (स० १३४८ ई०; सं० १४१४ वि०) में शम-सुद्दीनशाह ने ध्रपने चंद उमरा के साथ फिर नजर नजराना भेजा।



- (१) रावल घड़सी के मारे जाने पर उसकी राणो विमलादेवीं ने केहर को गोद लेकर गद्दों पर विठाया। वह वड़ा प्रताणी हुआ, ३४ वर्ष १० सास ६ दिन राज किया श्रीर अपनी मौत से मरा।
- (२) वड़ा वेटा या जो लार्छा ऐवड़ो के पेट से उत्पन्न हुआ। उसने रावल केहर से पूछे विना अपना विवाह मेहवर्चा के यहाँ कर लिया इसलिये केहर ने उसकी निर्वासित करके दूसरे पुत्र लहमण की पाटवी बनाया।

पादशाह फीरोजशाह ने भी ताजी तुर्की घोड़े श्रीर दूसरी कई क़ीमती चीर्जे भेजीं परंतु उनके पहुँचने के पूर्व ही शमसुद्दीनशाह मर गया श्रीर उसका वेटा सिकंदरखी बंगाल का सुलतान हुआ।"

इसके अतिरिक्त यह भी कल्पना हो सकती है कि फीरोजशाह तुगलक— जैसा कि पहले लिख आप हैं—राव रनमळ भाटी की पुत्री के पेट से पैदा हुआ तो क्या आरचर्य है कि इस संबंध के खयाळ से उसने रावळ घटुसी के। जेसलमेर पीछा दे दिया हो।

सारांश कि या तो मूलराज रतनसी के पीछे कई वर्ष तक जेसलमेर दूदा तिलोकसी व उसकी सन्तान के हाथ में रहा है। या मूलराज ही मेाहम्मदशाह तुगलक के समय में गद्दी पर श्राया हो।



- (३) लाखां देवड़ी के पेट का, कई दिन तक विकुंपुर का स्वामी रहा: एक वार एक कतार (ऊँटों की पंक्ति) का महसूल चुकानं गया या कि पीछे से केलगा ने प्राकर वीक्रमपुर पर प्रधिकार कर लिया। सोमने देरावरली ग्रीर पाँच सात वर्ष जीवित रहा।
- (४) इस पर जेसलमेर का रावल चढ़ आया। सहस-मल ने गढ़ का द्वार खोलकर युद्ध किया धीर मारा गया। हैरावर में, जहाँ उनका अग्नि संस्कार हुआ था, सोम और सहसमल की देव-लियाँ बनी हुई हैं। सहसमल की संतान फलोधी खोचवद में हैं।
- (५) अपने भतीजे को लेकर सिंध में चला गया, परंतु राव बरितंह ने उसे पीछा बुलाकर धेावसा, वजू, कुंपासर, सिंध ग्रीर पोथासर पाँच गाँव जागीर में दिए। पहले ये गाँव राखिसयों हो थे। रूपसी की संतान गाँव प्रावधी व बजू में है।
- (६) लार्छा देवड़ो के पेट का, जिसकी संतान जैसा भाटी जोधपुर के चाकर हैं।
- (७) लाछां देवड़ी के पेट का। (कर्नल टॉड के लेखानुसार इसने सांतलमेर वसाया, जो ग्रव जीधपुर राज्य में है।)

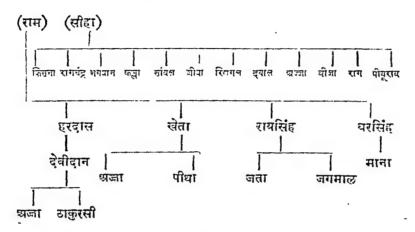

रावल लच्मण केहर के पाट वैठा, वर्ष ३१ दिन १३ राज किया। इसके तीन पुत्र थे—वैरसी टीकेत, क्ष्पसी और राजधर। इनकी संवानेंं में पाटवी तो लखमण पोतरा कहलाती है और दूसरे लखमण भाटी कहे जाते हैं। क्ष्पसी लखमण का इसकी जुदी शाखा है जो क्ष्पसी करकें प्रसिद्ध है। उसमें मादलियावाले और पोतकर्णवाले दें। विभाग हैं। जेसलसेर राज्य में क्ष्पसी (भाटी) बहुत हैं। इनका वतन काछा

<sup>(</sup> प ) सांवतसी की संतान सांवतसी भाटी कहलाती है। उनकी जागीर में जेसलमेर से इस और गोरहरा से तीन कोस पर कीटड़ी नाम का गाँव है। रावल कल्याणमल और मने। इरदास के राज्य-समय में सांवतसीहोत भाटियों का बड़ा ध्यादर था।

<sup>( ﴿ )</sup> लीलादेवी मेहवची के पेट का, इसकी संतान मेहाजलोत आटी कहलाते हैं। इनकी जागीर में जेसलमेर से ३० कोस ऊसर-फोट फे मार्ग पर मेहाजलहर गाँव है। गाँव वुज को पास तिसा में भाटी नाथा किसनावत रहता है।

<sup>(</sup>१०) लाखां देवड़ी के पेट का।

खुहवा नं देः कीस्त परे हैं; पहले इनके रावताई थी। नाथा हरदास स्वरक्षी जेस्कामेर राज्य में हैं; करमचंद जस्सा का जिसके पुत्र बीका और भागचंद, वीरदास नीसलीत रायसल देवा का, अमरा भाखर का, चंदराह का पैत्र; भाटी वीळुल गोयंदीत जोधपुर चाकर।

राजधर, लखमण का जिसके वंशन राजधर माटी कहवाते हैं, जेसलमेर राज्य में उनके दो कोहर (कुंए) छीर दो गाँव —घणेली जेसलमेर से एक कीस, सतीही १५ कीस, ऊमरकीट के मार्ग पर जागीर में हैं। वांमणो का सूजेवा, लाठी से कीस १, रावल कल्याणदास ने भाटी जसवंत की वतन कर दिया था। राजधर का पुत्र जेतमाल। जसवंत की वतन कर दिया था। राजधर का पुत्र जेतमाल। जसवंत वैरसलीत ध्रच्छा राजपूत हुछा, रावल सनेतहरदास की समय में वह चार प्रधानों में था। जसवंत की पुत्र—भोपत, उदयसिंह, भोजा, साम, जोगीदास। भेपत का बेटा भागचंद। वैरसल का दूसरा पुत्र सगता (शक्तिसिंह); सगता का पुत्र किसना छीर विसना (विष्णु); धोधा, वीरदास छीर सूरजमल।

रावल देरसी लदमण का—१-६वर्ग, ६ महीने १७ दिन राज किया। भुत्र चाचा ( चाचगदेव ) टोकेत, ऊगा, मेला श्रीर वणवीर।



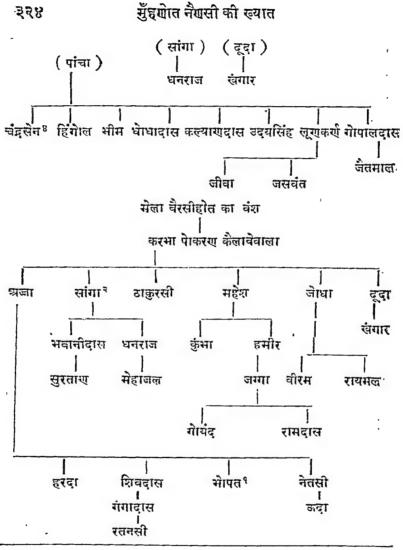

- (१) सं० १६५५ में ऋर्जुन ने मारा।
- (२) बादशाह हुसायूँ का चाकर, ठट्टे में काम ग्राया।
- (३) वतन सिंध का गाँव सावड़ा जेसलमेर छोड़कर वारोटियाः ( लूटमार करनेवाला ) हुआ।

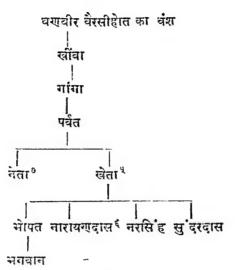

रावल चाचा (चाचकदेव) वैरसी का पुत्र गहो पर वैठा, वर्ष १-६ सास्त ११ राज किया। किसी काम के वास्ते स्राकर से ठट्टे गया था। लीटते वक्त जमरकोट के स्वामी सीढा मांडण ने अपनी भतीजी का विदाह उसको साथ किया। जमरकोट व जेसलमेर के स्वासियों में सदा से शत्रुता चली आती थी। रावल चाचा ने राणा मांडण के सतीजे शेजदेव भीमदेव की कुछ कुवचन कहे जिस पर भोजदेव ने चूक करके रावल की मार डाला। साथ में जो भाटो थे उन्होंने दी एक कीस पर डेरा जा जसाया और रावल के पुत्र

<sup>(</sup>४) राजा गजसिंह सूरजिसंह को मोहिनिया नाम की पातर एासवान थी। उसकी वेटी को सं०१६७६ में गोयंदास भाटो ने जेथ-पुर में परगाई और चंद्रसेन को जागीर देकर प्रथने पास रक्खा।

<sup>(</sup>५) राव जैतसिंह राजावत का नौकर।

<sup>(</sup>६) खीनावड़ी जागीर में थी।

<sup>(</sup>७) रा० मोइनदास राजावत के नौकर।

देवीदास की बुलाया। उसने आकर उत्मरकोट घेरा, राणा संख्ण निकल भागा परन्तु पीछा कर आठ कोस पर उसे जा लिया धौर मारा। भोजदेव भीमदेव भी पहले तो निकल भागे थे, पीछे १४० आदिमियों सिहत आकर मारे गए। राव मांडण का मस्तक वटवृत्त पर लटकाया गया धौर उत्मरकोट का गढ़ गिराकर उसकी ईटें जेसल-मेर लाई गई जिनसे कर्ण का महत्त तैयार कराया। साची का गीत—

छत्रपत सुरताण चाचर नां भोवा फूटी एइ दिस वात फुड़ी,
संडण गुडिया नहीं महारण प्रहणे राजकुमार गुड़ी।
त्ये पांतरे वड़ो छत्र पड़ियो वोटण गढ़ां ष्रथम जल वोल,
ने वर रेलि किया मुगनेणी राणे कियो न पाखर रेलि।
सांडण चाचगदे मारेवा करें जिगन मन कूड़ कियो,
छतारीयो सनाह ग्रापरा दलए करी सनाह दियो ।। १॥
रावल देवीदास चाचकदेव का—रावल चाचा ऊमरकोट पर
चढ़ा था, उन्होंने ग्रपनी वेटा का विवाह उसके साथ कर फिर दगा
स्रे उसको मार डाला। उसके साथ के भाटियों ने देा-चार कील
दूर जाकर देरा डाला धौर जेसलमेर से देवीदास को बुलाया।
जव वह ग्राया ते। भाटियों ने उसके तिलक (गही का) करना
चाहा परन्तु देवीदास बोला कि मैं ग्रभी टीका लेना नहीं चाहता,
या ते। मैं ग्रपने पिता के मारनेवाले मांडण को माहँगा या मैं ही
महँगा। उसके सब साथी भी पूर्ण उत्तेजित होकर उससे सहमत हुए

<sup>(</sup>१) कर्नल टॉड ने चाचकदेव का एक व्याह मारवाड़ के राव जोघा की कन्या से श्रीर दूसरा सेता के राजा हयातर्जा की वेटी से होना लिखा है श्रीर यह भी कहा है कि उसने मारवाड़वालों से सांतलमेर लिया। देवीदास का नाम दंशावली में नहीं लिया, चाचगदेव के पीछे वैरीसिंह का गद्दी पर वैठना कहा है।

श्रीर ऊमरकोट पर धावा कर दिया, गढ़ में जा घुसे श्रीर वहुत से सीढों को श्रसिधारा में बहाया। मांडण श्रपने भतीजों भीमदेव, भोजदेव सिहत निकल भागा परंतु पीछा कर धाठ कोस पर उसे जा लिया श्रीर लड़ाई हुई जहाँ मांडण, भीमदेव व भोजदेव १४० सीढों सिहत मारे गए। उत्परकोट के गढ़ को गिराकर देवीदास उसकी ईंटें जेसलमेर ले गया जिनसे कर्ण महल चुनवाया।

रावल देवीदास के समान कोई प्रतापी रावल जेसलमेर की गदी पर न हुआ। उसने आस-पास के सब राज्यों से छेड़-छाड़ लगाई। वर्ष २५ मास ४ राज किया। उसके पुत्र—जैतसी पाटवी, कुंभा, श्रीर राम; कुंभा का जगमाल, जगमाल का संातल, सीहा; श्रीर सांतल का बेटा देवराज जिसकी राव रणमल्ल ने घणले में राव चूंछा के वैर में मारा। खातल तोगावत जेसलमेर में चाकर जागीर में गाँव खीवला, बीकोराई सांगड़ के हैं। भाटी केशोदास भारमलीत पोइकरण के गाँव ठरड़ें में रहता है।

राम देवीदास का (मेहवे के) रावल हापा के यहाँ ज्याहा था। उसी प्रसंग से राम का पुत्र शंकर मेहवे ही रहा। जोधपुर भी उसने चाकरी की थी थीर कहते हैं कि सोजत में गाँव श्रांवा उसके पट्टे था। शंकर के पुत्र खींवा, सांवल, महेश, ऊक्षा, व सूरा। खोंवा के पुत्र सुरताण व खेतसी; 'सुरताण के राधव, श्रवल, वीरा, रामसिंह; श्रीर खेतसी के कल्ला व मनेहर। राम का दूसरा वेटा केहर वीकानेर है।

रावल जैतसी देवीदास का—३५ वर्ष चार महीने दस दिन राज किया। कुछ ढोला सा राजा था। वीकानेर का राव लूण-कर्ण वीकावत देवीदास का कुछ देाष विचारकर जेसलमेर पर चढ़ आया श्रीर नगर से देा कोस वडाणी राजवाई की तलाई पर डेरा कर इलाके को लूटा। भाटियों ने सावाहा (रात को छापा मारना) का विचार किया परंत राव वीका के दोहिते भाटी नरसिंह देवी-दासीत की जेसलमेर से निकाल दिया था, वह राव लूणकर्ण के साघ या. उसने समाचार पाकर राव को सूचित कर दिया। राठोड़ तैयार हो वैठे श्रीर धपनी सेना के पास ४ वड़े काँटों के ढेर लगा दिये। जब भाटी निकट पहुँचे तब उनमें आग लगादीं, प्रकाश हुआ, तब तो भाटो मुड़े श्रीर राठीडों ने उनका पीछा किया श्रीर बहुत से भाटी मारे गए। एक यह भी बात सुनी है कि रावल जैतसी वूढ़ा हो गया तव उसके पुत्र जयसिंहदेव, नारायणदास राम श्रीर पुत्रसी ने मिलकर कितने एक दिन रावल की कैंद में रक्खा और अपने भाई वाहड्मेरी सीता के पुत्र. रावत भीमा वाहडमेरे के भांजे लूणकर्ण व रावत करमसी को देश से निकाल दिया। वे सिंघ में जा रहे: कुछ समग पीछे रावल जैतसी ने अपने चार वृढे भाटियों हारा जयसिंहदेव प्रादि से कहा सुना। भाटियों ने उनकी कहा कि रावल को इमारे पास रख दे। छीर राज तुम करे।। रावल ने भी यही कहा कि मैं इसमें राजी हैं। तम मेरे सप्त हो, लूगकर्ण कर-ससी कपृत थे जो चले ही गए. वला टली, इस तरह प्रकट में वाप वेटों को वीच पीछे प्रीति हुई। उन दिनों घुडसाल में घोड़े वहत से घे। रावल ने वेटों की कहलाया कि अपने ऐसी क्या आय है जिस पर इतने घोडे रक्खें। सवारी के योग्य ग्रश्व रखकर शेष खारीग (स्थान-विशेष) में चरने की छोड़ दो। उन्होंने भी इस वात की स्वीकार किया श्रीर श्रनेक तुरङ्गों को वहाँ रख दिया। रावल जैतसी ने अपने सब बड़े-बूढ़े सर्दारों की हाथ में लेकर भाटियों से कहा कि मैं महादुखी हूँ। पूछा, क्या कारण ? तो कहा कि इन वेटों ने छोटे होने पर भी मेरी प्रतिष्ठा भंग की छौर सुक्ते कैंद में रक्खा

बह बह बारी विषित हो गई। भाटी बोले कि हम आपकी आजा यालन करने को तैयार हैं। रावल ने वचन माँगा, सब ने वचन दिया। तर अवल ने कहा कि लुगाकर्ग की बुलाओ और इनकी निकलो । त्यव ने मिलकर लुगा की पत्र लिखा कि शीव प्राक्री श्रीर लार्राय में से घोड़े ली, इस वहाँ की मनुष्यों की कह देंगे कि वे बाउं हुमको दे देवें। पत्र पाते ही लूग्यकर्ण करमसी सिंध से चले श्रीर निजट पहुँचकर रावत भीम को संकेत-स्थान पर बुलाया, शेड़े किए, सवारी के दल को ती पीछे रक्खा छीर वीस पचीस सवार आगे भेजकर नगर के समाचार मँगाए। यह बात प्रसिद्ध हो गई तर जरसिंहदेव ने रावल जैतसी धीर वृढे भाटी पूंजा को पुछवाया कि क्या करना चाहिए १ उन्होंने उत्तर भेजा कि इनके पाँव देखना उचित है। ये अपना साथ लेकर चढ़े, वे छागे तैयार खड़ ही ये, देशनी भिड़ पड़े। जयसिंहदेव पतले कलेजे का था, सी उन्होंने सार सनाया । ये भी घायल हुए, वे तो दाहिने वाँये चले गए धीर ल्यानर्ण तो लीवा नगर की तरफ गया। जयसिंहदेव की माता गढ़ में थी। जब इसकी ये समाचार मिले तो उसने गढ़ का द्वार वन्द कर दिया। रावल जैतसी ने वुर्जी पर से रस्से डलवा-कर लुग्यकर्ग करमसी व उनके साथियों को गढ में प्रवेश कराया। **उन्हों**ने चाते ही जैतसी की दुहाई फोरी छीर वह पीछा सिंहासन पर वैठा तथा लुगाकर्ण करमसी ने उसके चरगों में सीस नवाया।

(१) वाहड़मेरी सीतावाई का बेटा।

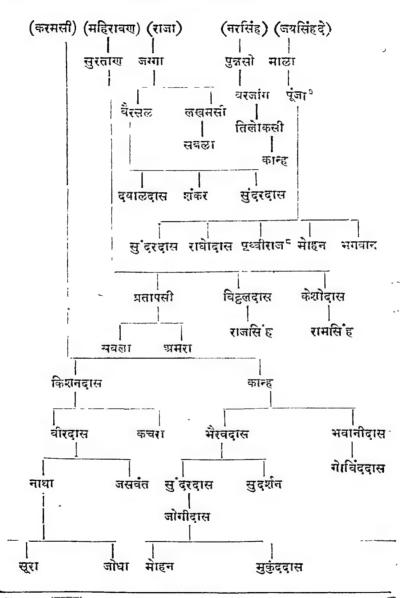

२) बाहड़मेरी सीतावाई का वेटा।

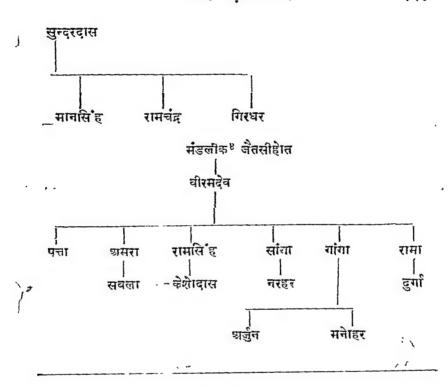

- (३) वाहड़मेरी सीतावाई का वेटा।
- (४) " " ना बेटा।
- (५) राव बीकाजी (राठोड़) का दे।हिता।
- (६) ईंडरवाली राग्यी का वेटा। इसकी निकाल दिया तव ईंडर चला गया। इसकी संतान ईंडर में है।
- (७) राव कल्याग्य सुरताग्य गढिया पर चढ़कर गया तव वहाँ काम श्राया।
  - ( ८ ) युद्ध में काम ग्राया।
  - ( -६ ) राव बोकाजी का दे। हिता।
  - (१०) राव बोकाजी का दे। हिता।



### (१) वर्प २२ मास १० छोर ३ दिन राज्य किया।

ः कर्नल टॉड ने रावल लू एक एं को देवीदास का पुत्र धौर जैतसी का छोटा भाई वतलावा है जो धपने पिता से स्टक्तर कंद्रहार चला गया था। रावल जैतसी के मरने पर कंद्रहारियों की सहायता से दसने ध्रामे भती के करमसी से राज्य छीन लिया। श्रलो र्खानामी एक कंद्रहारी ने द्राम से जेसलमेर के गढ़ पर धिकार कर लिया धा। तब सं० १६०० में रावल लू एक्स्ए टसके सुकावले में मारा गया। उसके पुत्र मालदेव व हररान थे। (हरराज नालदेव का बेटा धा, भाई नहीं)।

(सं० ११६६ वि० में जब शेरताह सूर ने दिल्ली की बादशाहत हुमायूँ ते छीन ली छोर वह भागता हुआ जोवपुर के राव मालदेव से सहायता मिळने की आशा में मारवाड़ की तरफ गया, परंतु उसकी वह आशा निराशा में बदल गई तब ऊमरकोट नामे कोकलोधी के मार्ग से जेसलमेर पहुँचा तब रावल लूणकर्ण ने अपने दूत द्वारा उसे कहलाया कि आग सूचना दिये विना हमारे देश में आये और गोहत्या की, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध है इसलिए आगे न जाने पाओगे। उस दूत की कैंदकर हुमायूँ आगे बड़ा। मार्ग में पानी न मिलने से उसका पुरा हाल हुआ। जेसलमेर के पास तालाव पर भी रावल ने अपने खादमी विटा रक्ले थे कि मुसलमानों की पानी न लेने दें। प्यासे मरते हुए हुमायूँ के साथियों ने राजपूतों पर आक्रमण किया और उन्हें मार भगाया। कई सुसलमान भी मारे गये। पखालों में पानी भरकर जब वे आगे वढ़े तो रावल ने अपने पुत्र माळदेव की भेजकर मार्ग के सब कूएँ मुँदवा दिये, तीन दिन तक हुमायूँ और उसके साथियों को अच्छा पानी न मिळा। चैथे दिन रावल का दूसरा पुत्र आकर हुमायूँ से मिळा और कहा





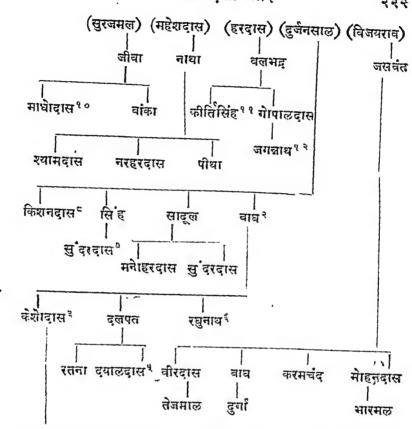

- (२) वड़ा ठाकुर था, वादशाही चाकरी की, सं० १६५६ में जोधपुर था रहा, दस गाँवों सहित सोजत का गाँव आडवा जागीर में था उसे छोड़कर पीछा वादशाही सेवा में चला गया।
- (३) जोधपुर चाकर, गाँव भटेनड़ा जागीर में था, सं० १६६६ श्रावण सुदि ३ को काल किया।

कि श्राप बिना इत्तिला इधर श्राये इससे श्रापको इतना छेश सहना पड़ा। दूत को छोड़कर हुमायूँ जमरकोट चला गया।

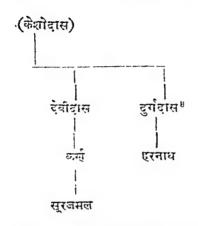

- (४) उड्जैन में काम ग्राया।
- (५) मुसल्मान हो गया।
- (६) सं० १६-६१ में विराक्षी गाँव जागीर में घा, सं० १६-६५ राव महेशदास सूरजमलीत की पाप जा रहा।
  - (७) मोइवतवाँ के पत्त में कहीं लड़कर मारा गया।
  - ( ८ ) मेहवचों का भांजा, मेहवे में रहता था, वेटी रहादेवी।
- (-६) मोटे राजा का ससुर छीर सजन भटियाखी का . पिता घा।
  - (१०) राव विक्रमादित्य मालदेवोत के पास घा; गाँव भाखरहो पट्टे में घा।
  - (११) जोधपुर महाराजा का नौकर, सं० १६७४ में गाँव नतेऊ पाया, सं० १६७७ में जालीर के गाँव ख्रीडवाड़ा छीर जोगाऊ दिये गये खीर सं० १६८० में पीछे जन्त कर लिये।
  - (१२) सं० १६६ ६ में भोपाल गाँव ४ दिये श्रीर सं० १६७€ में छोड़े।



- (१) वर्ष १० मास ७ दिन २० राज किया। राउटरे रावत क्री कन्या राग्रीवाई को व्याहने के बाद जल्दी ही मर गया।
- (२) शिवराजोतों का दोहिता, पद्मा का पुत्र, राव मालदेव की कन्या सजना के साथ विवाह हुआ था।
  - . (३) पद्मा का पुत्र।
    - (४) सं० १६६३ में चामू लिखमेली पट्टे में थी

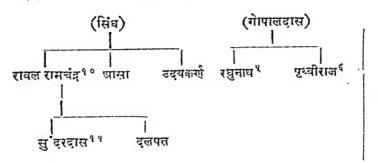

- ( ५ ) थली में रहता है।
- (६) वीकानेर रहता है।
- ( ७ ) सं० १६७० में गाँव ५ सहित वसर पट्टै।
- ( प ) गाँन १२ सहित रिषमलसर पट्टें।
- ( ﴿ ) ईडर में महियड़ माना ने मारा।
- (१०) रावल मनोहरदास के पीछे जेसलमेर की गद्दो पर वैठा था।
  - (११) देरावर में है।
- (१२) वड़ा वीर राजपूत, राव जैतसी का दे हिता था। मोटे राजा की बेटो रंभावती की व्याहा। रावल भीम के राज्य में पहले खेतसी कर्ता धर्ता था। फिर भीम ही ने उसे निर्वासित कर दिया। पहले तो वहुत से भाटो उसके साथ गये छै।र वे फलोधो में जा रहे थे। भीम का प्रताप वड़ने पर भाटियों ने खेतसी का साथ छोड़ा तब वह सीहड़ वीरमदेव छै।र रागा भैरवदास सहित राजा राय- सिंह का चाकर हुआ छै।र से।रठ में भेजा गया। चार वर्ष पीछे वहीं मरा।

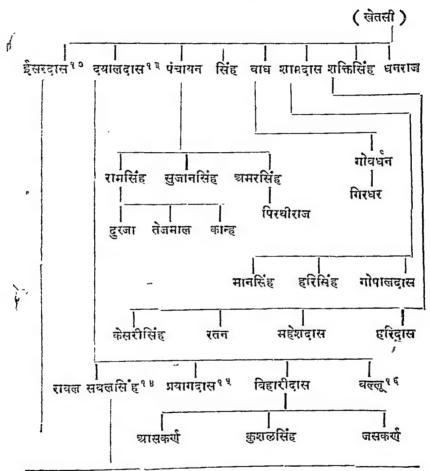

- ( १३ ) द्रोग्रपुर की लड़ाई में राव कल्ला ने सारा।
- (१४) सं० १७०७ में रावल मनेाहरदाल के मरने पर वाह-शाह ने जेसलमेर दिया, सं० १७१७ श्रावण विद -६ को काल किया।
  - ( १५) राव जगमाल के खाय काम आया।
  - (१६) बीकानेर की साँहें ली तब राव बीका में मारा।
  - (१७) गुढ़ा पट्टै, सं० १६५५ में जीवपुर रहता था।

# ३३८ सुँहणोत नैणसी की ख्यात

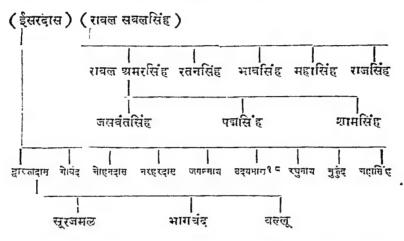

नेतसी भालदेवेति का पुत्र दुर्गदास। दुर्गदास के वेटे जसवंत श्रीर कर्ष। जनवंत के हरी किंह श्रीर अजबिंद श्रीर कर्ष का वेटा रामसिंह।



- (१८) करमसोतों ने मारा।
- (१) वीकानेरी का बेटा, खेतसी का सगा भाई।
- (२ं) जाधपुर का नौकर, सं० १६७५ में जुट पट्टे थी।
- (३) पूनासर पट्टे।
- (४) वीकानेरी का वेटा, इसकी वेटी पार्वती भटियाणी राजा-सूरजसिंह के साथ ब्याही गई, महाराजा गजसिंह ने १४ गाँव सहिंत

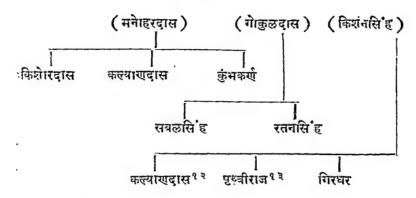

पंचायण खेतसीहोत का वंश—-पंचायण के पुत्र रामितह,
सुजानसिंह ग्रीर ग्रमरसिंह। रामितिह के बेटे दुरजा, तेजमाल
श्रीर कान्ह। ग्रमरसिंह का पुत्र पृथ्वीराज। सुजानसिंह का
निवास जेसलमेर के पीपले गाँव में है।

श्रीयसां जागीर में दो, सं० १६५७ में पीछे ढीकलो से चढ़कर देरा-वर त्या श्रीर वहाँ मारा गया।

- ( ५ ) सं० १६८० में ५ गाँव सहित स्रोयसां पट्टे।
- ( ६ ) सं० १६६२ में रियामल सर पट्टे।
- (७) सहसमल के साथ काम आया।
- ( 🗆 ) सं० १६७७ में खटोड़ा पट्टे।
- ( -६ ) सं० १६५-६ ग्रायसां पहे।
- ं ( १० ) स्रोयसां पहे।
  - ( ११ ) वीकानेर का चाकर, सीहलवे काम आया।
  - ( १२ ) सीहलवे काम आया।
  - (१३) क्रेसरीसिंइ का चाकर, सीइलवे काम आया।

<sup>(</sup>१) सं० १६६० में गाँव ४ सहित भेड़ पटे।

खेतसी के बेटे सिंह, बाघ छीर शामसिंह हुए। वाघ किशनसिंह राठोड़ (किशनगढ़) का साला घा छीर उसके साथ मारा गया। बाब के पुत्र गोवर्द्धन को राव करमसेन ने मारा। गोवर्द्धन का पुत्र गिरधर।

शामदास खेतसीहोत मेाटे राजा ( खदयसिंह ) का दोहिता या, पांचाड़ी भाहरी गाँव ७ जागीर में थे। शामदास के बेटे—मान-सिंह दीवाण ( खदयपुर के राणा ) का चाकर; हरीसिंह चाँदा मेह-वचा के नौकर; गोपालदास लोलियाणे में मारा गया।

शक्तिसं ह खेतसी होत के सं० १६८५ में खोखरा जागीर में घा, सं० १६८६ में चौराई श्रीर सं० १६८६ में गाँव ५ सहित भेड़ पट्टे में रही। सं०१६८० में भाटी अचलदास के साथ काम आया। शक्तिसह के पुत्र केसरीसिह, रत्निसंह, महेशदास, हरीदास², देवीदास, रघुनाथ, अजयवा उदा, सुजानिसंह छीर करमचंद। केस-रीसिंह के सं० १६८० में ५ गाँव सहित भेड़ की जागीर थी। देवी-दास के सं० १६८६ में मोखरी गाँव जागीर में था; देवीदास के ३ वेटे—हरनाथ, आईदान छीर भीम। रघुनाथ के पुत्र—भोजा, मुकुंद छीर सतरसिंह। हरिसिंह के पुत्र—पीथा, अन्ता, नाहर, फतहसिंह, आनंदिसंह, चाँदा, हिम्मतिसंह, सुंदरदास।

धनराज खेतसी होत को राव कल्ला ने सारा।

<sup>(</sup>१) सं० १६१४ में गांव १ सहित भेड़ पहे

## पचीसवाँ प्रकरण

# रावल हरराज ख़ादि

रावल हरराज मालदेव का—सोलह वर्ष १८ दिन राज किया; क्योंकि राड्यरा के राव ने अपनी वेटी की, जिसका विवाह रावल मालदेव के साथ हुआ था, रावल के मरने पर जोतीर के खान गजनी खाँ पठान को दे दी थी इसलिए रावल इरराज ने भाटो खेतसी को भेजकर राड़धरा विजय किया धीर वहाँ के गढ़ को गिरवाकर ईटे' जेसलमेर मँगवाई'। गाँव कोढणा जेाधपुर इलाके में या। उसे जैसलमेर में मिलाया और राव चंद्रसेन (मार-बाड़ ) की पास से पोइकरण गिरवी के तीर पर ली। कोटणे की वास्ते रावल मेचराज से वड़ी बदावदी हुई, ६ मास तक उभय पृज्ञ-दाले परस्पर लड़े, पीछे भ्रयनी पुत्रो का न्याह कर कीढणा दिया श्रीर सात गाँव उसके लिए-श्रोला, वर्षेड़ा, डेागरी, वीभोराई, कोटडियासर, भीमासर श्रीर खेखिबस । रावल इरराज के पुत्र भीम पाटवी राव माला का दै। हित्र, बाई सजना के पेंट का, रावल करपाणदास रावल भीम के पीछे गद्दी बैठा। सं०१६६८ में रावल भीम ने राजा गजसिंह की रामकर्ण कल्ला की वेशे व्याह दी। भाखरसी पादशाही चाकर, फन्नोधी पट्टे में थीं। भादी सुरताय पादशाही चाकर, इसके पुत्र गोपाल झीर भगवानदास, राव गोपाल वीड में काम ग्राया। अर्जुन राव मालदेव का दै। दिन्न ।

<sup>ं (</sup>१) रावल हरराज तक तो जेसलमेर के स्वामी स्वतंत्र रहे, हरराज ने सुगल शाहंगाह श्रकवर की सेवा स्वीकारी। श्रवल्याक श्रमी किताब

रावल भीम हरराज का-सं० १६१८ मंगसर वदि ११ का जन्म, ३५ वर्ष ११ महीने १२ दिन राज किया। सं० १६७० में जैसल्मेर में काल प्राप्त हुआ। वड़ा प्रतापी, वड़ा दातार, वड़ा जुम्हार व जवर्द् ल राजा हुन्ना। पादशाह न्नकवर की पास बहुत चाकरी की । रावल भीम ने पृथ्वीराज के पुत्र जगमाल की कीटड़े का खासी बनाया था परन्तु रतनसी के पुत्र भैरवदास ने जगमाल की मारकर कोटडे पर अधिकार कर लिया। जगमाल के पुत्र उदय-सिंह व चौदा रावल भीस के पास प्रकार ले गये। तब रावल चढ़ छाया. भैरव भी सम्मुख हुछा। रावल ने उससे गाँव माँगा, उसने देना खीकारा नहीं। सींव से कोस ४ वहद्वे से कोस १॥ गाँव ल्रागोदरी की तलाई पर लड़ाई हुई. धीर भैरवदास ७ राज-पृतें सहित मारा गया। रावल ने भैरव के पुत्र राखा किसना को कोटड़े का टीका दिया। जैसा भैरवदासीत, भाग नारागीत इड़वे जागीरदारं व भगवानदास हरराजीत भीलाहीवाला वागी होकर निकल. पड़े छौर राज में बहुत बिगाड़ करने लगे छौर मेहवे में जा रहे। सात वर्ष पीछे कोटडे का आधा भाग देकर जैसा को पीछा वृत्ताया।

जव रावल भीम जेसलमेर की गद्दी पर था तब ऊहड़ गोपाल-दास के वेटे छर्जुन भूपत व मांडण पोइकरण के वहुत से गाँव-सारकर वहाँ का वित्त (गाय मैंसादि पशु) ले निकले। पोइ-करण के शानेदार भाटी कहा जयमलीत भाटी पत्ता सुरताणीत श्रीए

छाकवरनामें में जिखता है कि वि० सं० १७ हि० (स० १४७० ई०, सं० १६२७ वि०) में श्रद्धमेर हेत्ता हुश्रा पादशाह नागार पहुँचा, वहाँ श्रांवेर के राजा भगवानदास के द्वारा जेसलमेर के राय हरराज ने पादशाही सेवा स्वीकारकर श्रपनी वेटी बादशाह की व्याह दी, जिसका देहांत सं० १६३६: वि० में हुश्रा।

भाटो नंदा रायचंद को पीछे पड़कर वलसीसर आये, उनको रात भर वात ( कहानी ) के वहाने भुलावा देकर गोपालदास के वेटों ने कोटडे से अपने आदिमयों का रातेंगत वृक्षाया और प्रभात होते ही होरीं की छागे करके रवाना हुए। पोहकरणवालीं ने उनका मार्ग रोका। लड़ाई हुई, उभय पत्त के कई मनुष्य मारे गये। करण के साथ के भाटी कला व नेता जयमलोत. शिवा केलवेचा खजा का, भाटी नंदा रायचंद का, केलगा, पेखल, मोकल, सोभ्रम का भ्रीर मेघा गांगावत खेत पडे व केल्हण घायल हुआ। रावल भीम को भाटी गीयंददास (गोविंददास ) ने कहा कि गोपालदास मेरी त्राज्ञा के बाहर है ग्राप उससे समभ लीजिए। रावल ने जेसलमेर की सब सेना देकर अपने छोटे भाई फल्यांग्यहास की कोटड़े पर भेजा ध्रीर उसे विजय किया। उस वक्त गोपालदास जोधपुर में था. वहाँ को गढ़ की तालियाँ उसके पास रहती थीं। रात्रि कुं। कासिद ने त्राकर सूचना दी, वह तत्काल गढ़ का दर्वाजा खुलता-कर चढा। भाटियों का कटक गांगाहै में ठहरा हुआ या सो दिन निकलते ही गोपाल अपने साथियों समेत वहाँ आ उपस्थित हु हु और दिन धेले तलवार बजाकर काम आया। भाटियों की तर्फ कीट डिया सुरताय भाटी गांगा बीरमदेवात, रावल जैतसी का पीत्र जैराइत का जागीरदार मारे गये: श्रीर ऊहड़ों के साथ में करमसी, कंवरसी, महेश, गोयंद, चहुवाण, शंकर सिंघावत, वीसा-देवड़ा, गीपा, रांदा (चांदा ), ईदा, दो ब्राह्मण, श्रीर एक मांगलिया खेत पड़े। ग्रासिया पीरा की कही हुई रावल भीम की भाखरी ( জন্द )--

> भीम भल्लां भले। रावल राय हरांद नख दीपियो। जपर श्रमरावां नव धारणो परियो।

ष्मापरां सेने साखती साजत सीधरां नित गैहमरां। हुकल हैमरां धूसमा खरधरां गष्टमा गिरवरां ॥ गिरवरां गाइहंगाइ गढ़पत वाइ देख गावहि। खत्रराह जाण गराह खलदलदाह दुवाह पड़िगाह ॥ याह अयाह पेरिस याह जसगुणप्राह । वह साहितय वप बड़ा विरदां वीरवे वैराह ॥ कुलचाल नित छात्राल कंदल भीम कालाल। भुजाल सुंडाल दरगह सावता वोडाल ॥ ऐंग वड़ाल किरमाल बल रिग्रताल। केता जीवणा जगमाल ॥ खगभ्ताट मुबद्धाट खेसण वाट दह प्रवियाट। भिड़ घय रिमघड़ा भांजण दुयण वालण हाट ॥ रिपनाट परमल हाट रावल धरण पर-घर घाट पितपाट राखण पाट।। पतन्प काट हूंत निराट, सुरताय सूं दीवाय। संचित ताबा सरतुंडताबा देवाबा जम दढ पाया।। दाखव राणजिम रंढराण धाराण। कजसमार्वाण उमामछैर अवलीमाण ॥ वाखाण प्रथी प्रमाण वाँधै। भाग जिम कुल भांग ॥ कंधार साह जियार कोपिय कीधमुख इलकार। तिण्वार घर श्रहिकार नियत्तन समै भूपतसार ॥ भूजमार भर जिएयार भाटी खार खधवध खार। हरहोर हुव दरवार हूंता वले घाट विछार ॥ दलपत छत्रपत माल दे गढ़पत गीत्र गवाल

संतदत लूणकण सम बड़ बड़े विरद विसाल जैतसी देवीदास जगपड़ सत्रां चांपण सीम उज्जलै सोही कीध उज्जल भूपपरियां भीम।। गीत रावल भीम का, वंशावली का, नवलारतनूं ने कहा; कुछ अशुद्ध सा है :—

दाई जैसल करण दाई दल "" व नगदेव वैरसी इ, लुखमण विरद विसालमाला हरी मन मीट मीटै। पाट मेरिगर भाटियां भँवाड़े भला भीवजी भीपाल । धरमी केहर दूदै घड़सी घेरणा घर छोगाळा ॥ रतन मूलू जैतसी छात्राल। करन तेजल कुलकलाधारी नवकीट

हराइत खागधारी रैणा रखसापाल ।

चाच कारहण हणमा सालवाहण जे लचाह दुसाभा बछूह मृंध देद विजवाल हुवा। 🦼 तंगे वंस हुवोहि हुकाक दरि इस रावराजा जागी रागरी चलर ढाल।

तणुं केहरे मंभागाव मंगलराव नुंगेस भूपालं भूपाल भाटी वड़ा वखत वडाल । जादव जगत जैत जेसाएँ

भीमेण जाणणा छतीसभाख साख उजवाल । वाल व्यवत्यां वक सोढाल गजसमाया बरज भ्रवुर्घ वंश सूरत विसाल। प्रदम्न कान्हपाट परम भगत पूरो

सुवर सुजाग देह सोहै साखपाल ॥<sup>9</sup>

<sup>(</sup>१) रावल भीम ने जेसलमेर के गढ़ की मरम्मत कराई । सं० १६४७ वि०

रावल कल्यायदास हरराजीत रावल भीम का छोटा भाई (भीम के निस्सन्तान मरने पर) गद्दो पर वैठा। १४ वर्ष ६ महीने १५ दिन राज किया। ढीला सा ठाक्तर घा। राजपूतों छोर प्रजा का छन्छा पालन किया। शरीर वहुत भारी था। पाट वैठने पीछे एक वार चादशाइ के हजूर में गया। वाकी सदागढ़ में वैठा रहा। उसके जीतेजी सारी दीड़धूप छूँवर मनोहरदास करता था, वह तो केवल एक वार ही रावल भीम के राज-समय में कोढगां पर गया छोर कहड़ गोपादास को मारा था।

रावल मने। हरदास करयाणदास का—वर्ष २२ राज किया, वड़ा शूरवीर, निर्भीक छीर कार्य्येकुशल राजा हुछा। कई लड़ाइयाँ जीतीं, सं २ १७०६ के मगसर मास में काल किया। पुत्र नहीं घा से। भाटी सदिशें छीर राणियों ने भाटी रामचंद्रसिंहोत की पाट वैठाया।

मनीहरदाल के युद्ध-कुँवरपदे में एक लड़ाई विलोचों के साथ करके अलीखाँ की मारा। इस युद्ध में अप्रलिखित भाटी सदीर मारे गए

में मिर्जा खाँ खानखाना के साथ रहकर उद्दीसा थ्रीर वंगाल कि लड़ाइयें। में अच्छी कारगुजारी दर्शाई। अपनी वेटी का विवाह शाहजादे सलीम के साथ कर दिया। जब सलीम (जहाँगीर) वादशाह हुआ तो उसने उसे "मिलकए जहाँ" की पदवी दी। रावल भीम के नाथू नामी एक पुत्र दो मास का होकर मर गया था इसलिए पादशाह जहाँगीर ने उसके छोटे भाई कल्याण के जैसलमेर दिया।

<sup>(</sup>१) तुजके जहाँगीरी में लिखा है कि सं० १०२४ हि० (सं० १६१६ ई० सं० १६७३ वि०) में कल्याण जेसलमेरी को बुलाने के वास्ते राजा कृष्ण-दास भेजा गया था। किल्याण हाजिर हुआ। उसका बड़ा भाई रावल भीम बड़े मतीबेवाला था। जब वह मर गया थीर दो महीने का पुक घालक छे। ज्या, वह भी जीता न रहा तो कल्याण के राजगही का टीका देकर रावल की पदवी प्रदान की थीर दोहजारी जात एक हजार सवार का मनसव दिया॥

वा घायल हुए-भाटी रायसिंह, भीमावत सार्वतसी, सीहड़ धनराज डधरणीत, भाटी बाँकीदास, जसावत रूपसीहीत सीढी, जस्सी, सांगी, खमेर जिनका गाँव देवा हेहिया के पास। जब जसोल पर चढ़ आए तो वहत से जसोलियों को मारे। जगमाल मालावत के वंश के पोखरखे राठौड़ बरे।हृटिये हो मेहवे सें जा रहे छीर पोखरण लूटा ते रावल मनेाहरदास ने उदका पीछा किया। ४० कोस पर जेसल-मरे मेहवे की सरहद के पास उन्हें जा लिये, फलसूंड से कीस ६ श्रीर कुसमला से कोस ढाई पर लड़ाई हुई। पेखरगों के १४० जुमार काम आए धीर वे भागे। राठौडों के इतने सर्दार मारे गए-राठौड़ संदरदास देवराज का. सथुरा रागा का, राठौड़ जगन्नाय वीजा का, माला देवराज का, मेघा रागा का, सेघा महेश का थ्रीर भाटी अचल सुरताण का. पीछे पोखरणे आकर रावल के पाँवीं पड़े तब उनकी पीछे बुला लिये सं० १६-४४ पौप वदि 🗆 को इस्माइलखाँ विलोच के वेटे सुगुलखाँ की विक्रमपुर के गाँव भारमलसर में मारा एव इतने राजपृत मारे गये—सीहड् देदा धनराज का, धनराज उद्धरणहिंगील राखारेवाला, राठींड़ देवीदास भवानीदास का। खाडाल के दस गाँव सारकर वहाँ के पश लिये ।

रावल रामचंद्रसिंह का--रावल मनोहरदास के निरसंतान स्मरने पर राजलोक (राणियों) को मिलाकर टींके बैठा छीर माटियों की भी अपने पच में कर लिया। उस वक्त सीहड़ रघुनाथ भाणोत वहां उपस्थित नथा। जेसलमेर में सीहड़ कर्जा-धर्जा था, इसलिए

<sup>(</sup>१) टांड ने रावल भीम के पीछे कल्याण के पुत्र मनाहरदास का गद्दी बैठना दिखा है श्रीर हिंदराजस्थान के श्रारंजी भाषांतर में (भूल से ) मनेहरदास की भीम का भाई कहा व श्रपने भतीजे की मारकर गद्दी बैठना दिखा है।

रवनाय को मन में इसकी छाँड पड़ गई। उन दिनों में भाडी सवलसिंह दयालदासीत राव रूपिंह भारमलीत (कञ्चाहा) की यहाँ नी दम हज़ार साल के पट्टे पर चाकरी करता था थीर पाइ-शाह शाहजहाँ की छपसिंह पर वडी कृपा थी। उसने सवलसिंह को बास्त पादशाह से अर्ज की और पाँव लुगाया। पादशाह ने भी उसको जेसलमेर की नहीं ऐना स्वीकार किया, श्रीर भाटी रामितिक पंचायणात कार कितने ही दूसरे भी भादी खेतसी की संतान सवलसिंह से या मिले। इसी अवसर पर महाराजा जसवंत-सिंह ने पादशाह से अर्ज की कि पोहकरण हमारा है किसी कारण से थे। डे अर्से से भाटियों की वहाँ अधिकार मिल गया सी प्रव इजरत फर्मावें तो में पीछा ले लें। पादशाह ने फर्मान कर दिया। महारोजा सं० १७०६ को वैशाख ग्रदि ३ को जहानाबाद से मार-वाड में आया और ज्येष्ट सास से जाधपुर आते ही राव साद्त गोपालदासील श्रीर पंचीली हरीदास की फर्मान देकर जैसलुमेर भेजा। रावल रामचंद्र ने पाँच भादी सहीरों की सलाह से यह उत्तर दिया कि "पोहकरण पाँच शाटियों के सिर कटने पर मिलेगा।" जीधपुर में कटक जुड़ने लगा श्रीर उबर पादशाह की भी खबर हुई कि रामचंद्र ने हक्स नहीं साना। अवसर पाकर सवलसिंह ने पेशकश देना श्रीर चाकरी वजाना खीकार कर जेसलुमेर का फुर्मान \* करा लिया। साटी रघुनाय व दूसरे भाटी भी रामचंद्र से वदल वैठे श्रीर गुप्त रीति से उन्होंने सबलसिंह की पत्र भेजा कि शीव आश्री हम तुम्हारे चाकर हैं। पादशाह ने जेसलमेर का तिलक देकर सवलसिंह की विदा किया श्रीर रूपिंह ने खर्च देकर सहा-यता की ग्रीर कई ग्रादमी नीकर रक्खे। सात ग्राठ सी मनुष्यों की भीडभाड़ से सवलसिंह ने फलोधी की क्रण्डले में भोलासर पर

: •

छाकर हेरा दिया। जेसलमेरवाले भी १५०० तथा १७०० सैनिकों से शेखासर के परे जवगावधारा की तलाई पर श्रा उतरे। नायक भाटी सीहा गीयंददासीत या। पोष्टकरम्वाले श्रीर केलम् ( भाटी ) भी साथ में थे। सवलसिंह ने भ्रागे वढ़कर उन पर धावा किया। उस वक्त ये सर्दार उसके साथ थे- भाटी केंसरीसिंह शक्तिसिंहोत. भाटी द्वारकादास ईसरदासीत, भाटी हरीसिह शक्ति-सिंहोत. भाटी मोहनदास, जगनाथ, उदयभाण ईसरदासेति, भाटी विहारीहास दयालदासीत. भाटी धवलदास गीयंददासीत, मीइन-इस किशनदासीत, राजसिंह भगवानदासीत, रामचंद्र गीपाल-दासीत, गिरधर गीवर्द्धनीत, श्रीर राठीड़ हरीसिंह भीमसिंहीत। जैसलमेर के साथ में ये वड़े सर्दार थे—रावजैसिंह मोहनदासोत, भाटी सीहा गोर्चद्दासीत. भाटी श्यामदास साँवलदास गोपाल दासीत सिरड़िया, भाटी रघुनाथ ईसरदासीत, भाटी दलपत सूर-सिहोत, श्रीर भाटी किशनवल्लुश्रीत। दिन-दिहाड़े युद्ध हुआ। सवलसिंह जीता श्रीर जेसलमेर की सेना भागी। इतने संदीर खेत रहे—विक्रमपुर के साथ में दे। नेतावत भाटी जयमल रासावत श्रीर राव जैतसी भागोत: ४ सेलिंकी जग्गा, देदा, कम्मा श्रीर जहा; दी सिंहराव मनीहर बदेदा: दी जैतुंगहरदास व जगमाल: भुग्रकमल, 'हाथी अञ्जू का, खालतवीदा, भाटी खंगार नरसिंह का शेखा सरिया, पाहू मेहाजल पे। हकरण के मारे गये धनराज नेतावत, भाटी भे। पत राथसिंहोत. रासिरंग डुंगरसीहोत ग्रीर राहड़ वीदा।

तत्पश्चात् महाराजा (जसवंतसिंह) की सेना जल्द ही पेाह-करण श्राई। सबलसिंह भी खाररेड़ा के ७०० श्रादिमयों सहित महाराजा से श्रा मिला। सं० १७०७ के कातिक मास में गढ़ा से श्राध कीस के श्रंतर पर डुंगरसर तालाव पर डेरा हुआ। तीन सिन तक गढ़ पर धावे किये जिससे शोतरवाले अयभोत हो गये। सवलिंह ने भाटो रामसिंह पंचायणेत की, राव गेपालदास विहल-दास व नाहरखाँ से मिलकर, गढ़वालों के पास भेजा श्रीर गढ़ में के सब मनुष्यों की निकलवाया। भाटी पत्ता सुरताणेव जूमकर काम श्राया। फिर सवलिंह उपर्युक्त सर्दारों से मिलकर जेसलमेर की रवाना हुआ। एक आध कीस गया होगा कि खबर आई कि रावल रामचंद्र ने भाटो सर्दारों से कहा कि मुक्ते अपने कुटुंव व मालमते सहित निकल जाने दे। तो में देरावर चला जाऊँगा। सीहड़ रघुनाथ, दुर्गद स, सीहा, देवीदास व जसव त पाँच मोटियों ने रामचंद्र की बात मानी श्रीर कहा कि चले जाश्रे। तब वह माल श्रमवाब व अच्छे अच्छे घोड़े केंट लेकर देरावर में जा रहा है श्रीर राजधरों की शाखा का भाटी जसवंत वैरसलीत उसके साथ गया है। यह समाचार सुनते ही सबलिंह आतुरता के साथ जेसलमेर आकर गहो बैठा। रावल रामचंद्र ने दस महीने वीस दिन राज किया।

रावल सवलसिंह (दयालदास का पुत्र श्रीर खेतसी रावल माल-देवेात का पैत्र) ने नी दस वर्ष राज किया। इसका पुत्र प्रसरसिंह श्रपने पिता के मरने पर सं० १७१६ में गद्दी वैठार। इसके पुत्र जसवंतसिंह श्रीर हरीसिंह।

<sup>(</sup>१) खड़ाळ व देरावर पीछे की बहावल खीं पठान (भावलपुरवाळा) ने छीन लिया छोर रावळ रामचंद्र के संतान भागकर बीकानेर गये जहीं उनकी गुडियाला जागीर में मिला। कनल टाड लिखता है कि महाराजा जसवंतिसिंह ने छपने भाई नाहरखीं कृ पावत को भेजकर पादशाही हुक्म से सवलिस ह की जेसलमेर की गही पर विठाया। उस सहायता के बदले पोह- करण का पर्गना ळिया।

<sup>(</sup>२) सवलिसंह की सं० १७१२ में पादशाह के तरफ से एक हजारी

रावल जसवंतसिंह ध्रमरसिंह का—इसका कुँवर जगतिस ह
तो पिता के विद्यमान होते ही पेट में कटार मारकर मर गया था
ध्रीर उसका वेटा बुधिस अपने दादा के पीछे गदो बैठा। कहते
हैं कि उनको शीतला निकली तव उसकी दादी वीसलहेवी ने उसे
विप देकर मार डाला। फिर जसवंतिस का पुत्र तेजिस गदो पर
बैठा तब भाटी हरिसिंह ध्रमरसिंहोत उस पर चढ़ ध्राया ध्रीर
ध्रिष्ठें के कहने से चूककर उसकी मार डाला। रावल ध्रुखेसिंह उस वक्त वाहर चला गया ध्रीर तेजिस (घायल होने पश्चात्)
प्राय:चार घड़ो जीवित रहा। तब उसने ध्राने पुत्र सवाईसिंह की गदो
पर विठाया। ध्रोड़े ही काल पीछे ध्रुखेसिंह की साथ लेकर चढ़
ध्राया, सर्दार कामदार उससे प्रसन्न घ्रे बौर बुधिस का छोटा
भाई होने से राज का- ध्रिधकारी भी वास्तव में वही था, जेसलमेर
में पाट बैठा।

मनसय मिला था। रावल श्रमरिस ह के साथ में बीकानेर के राजा श्रन्पित हे कांघले।त राठोड़ों की जेसलमेर पर भेजा परंतु श्रमरिस ह ने उन्हें पराजित किया।

<sup>(</sup>१) कर्नल टाँड ने।रावल सवलिसंह, श्रमरिसंह, जसवंतिसंह, बुध-सिंह, तेजिसंह का समय नहीं दिया श्रोर न नेसिसी ने इनका राजत्वकाल लिखा है। केवल इतना जाना जाता है कि रावल सवलिसंह का देहान्त सं० १०१६ में हुआ। उसके पीछे ६० वर्ष तक श्रमरिसंह, जसवंतिसंह श्रोर बुध-सिंह ने राज किया। जसवंतिसंह के पुत्र—जगतिसंह, ईश्वरीसिंह, तेजिसंह, सदरीसंह श्रीर सुलतानिसंह। बुधिसंह श्रीर श्रवेसिंह जगतिसंह के पुत्र थे। सं० १७७६ में तेजिसंह गही पर वैठा श्रीरीतीन वर्ष राज किया।

<sup>(</sup>२) जेसलमेर में दस्तूर है कि राजा और प्रजा सब मिलकर वर्ष में एक चार घड़सीसर तालाव की मिट्टी निकालने जाते हैं। पहले एक मुट्टी कीचड़ महारावज़ निकालता है और फिर दूसरे लोग उसकी साफ कर देते हैं। इस दस्तूर के मुवाफिक तेजसिंह उस तालाव पर गया था। वहीं अलैसिंह

रावल श्रखैसिंह जगतसिंह का—बड़ा प्रतापी राजा हुन्ना, चालीस वर्ष तक राज किया। उसके पुत्र—मूलराज पाटवी, भाटी रतनसिंह मूलराज का सगा थाई सीढों का दोहित्र, भाटो पद्मसिंह करमसेतों का दोहिता; पुत्रो तीन—चंद्रकुमारी महाराज गजसिंह (बीकातेर) को ज्याही, विनयकुमारी महाराजकुमार राजसिंह (बीकातेर) को ज्याही। ये देनों चहुवायों की दोहितियाँ थीं। वीसरी विजयकुमारी महाराजा विजयसिंह (मारवाड़) के महाराजकुमार फतहसिंह को ज्याही थी। वह करमसेतों की दोहिती छीर पद्मसिंह की सगी वहन थी। जिस वक्त महाराजा श्रभयसिंह का पुत्र रामसिंह दखनियों की सेना लेकर मारवाड़ में श्राया छीर नागीर व जीधपुर को घेर लिया उस वक्त महाराजा विजयसिंह की रागी शेखावतकुँवर फतहसिंह सहित जेसलमेर गढ़ में रही। जव सेना हटी तव विजयकुमारी का विवाह फतहसिंह के साथ कर दिया गया।

### केलगोत भाटी

सभागाव के पुत्र साँगा का वेटा राखा राजपाल हुआ। राजपाल के पुत्र—वुध, लहुआ, छेना, छीकस पहेाड़, अटेरख, लखेाड़, हरया। राजपाल का राजस्थान मथुरा में था। मथुरा मुगलों (मुसलमानों) ने ली श्रीर राजपाल मारा गया तव उसका

श्रीर हरीसिंह ने उसे घायल किया परंतु श्रवैसिंह के। पूरी सफलता न हुई। तेजसिंह के मरने पर उसका चालक पुत्र सवाईसिंह गद्दी पर विठाया गया था। उसकी श्रवसर पाकर श्रवैसिंह ने मार डाला श्रीर सं० १७७६ में राज लिया। इसके समय में दाजदर्खा श्रकगान के पाते श्रीर सुवारिक र्खा के वेटे वहावलर्खा ने खडाल श्रीर देरावर के पगने भाटियों से छीने थे सं० १८१८ तक श्रवैसिंह ने राज किया।

वेटा बुध खरड़ में थ्रा वसा, इसी से खरड़ की थ्राज तक 'वुधेरा' कहते हैं। उसके ताल्लुक १४० गाँव कहे जाते थे जिनमें मुख्य ये हैं—वाप, वावड़ी, नीवली, कानासर, चूनी, लीकड़ा, भदलो, ग्रहवा, नाचया, सितहारी, घंटियाली, वारू, कामधी, सेानासर, खीरवा, भाड़हर, बूटहर, ग्रंतरगेढ़ा ग्रादि।

खरड़ के कोहर ( कुएँ )—हेमराजसर, पिड़हार हेमराज का खुदवाया हुआ वड़ा जलाशय है, गहरा २५ पुर्सा, पानी मीठा है। आकला, गीधला, चौडी, नरसिंहवाला, खीचियोवाला, तेलाऊँ, वीजा, अवाह गहरा १७ पुर्सी पानी भीठा, नादडा, मीठिड़िया, कीलाओं, भड़लो गाँव, बारू, नाचणा, हरभम केलगोत का अंतरगढ़ा, दंटियाली, सितआहो, भाड़हर, वालागो, तागांगो।

तलाइयाँ—राणा रूपड़ा की, घ्राठ मास तक पानी रहता है, राव का तालाव, घ्राठ मास तक पानी रहता है, खजूरी, मेलूरी, जगमाल की तलाई, देवीदास की तलाई, जवणी की तलाई, सोहंड़ राजपूतों की खुदाई हुई, याचलाणी में ६ मास तक पानी रहता है, सेखासर का वड़ा तालाव सेखा का खुदवाया हुआ, खीरवा, मेरारी, वेरोलाई, वैगण, धाररी, देराणी, जेठाणी, नीवालिया।

पहले यह खरड़ पिड़हारों की थी, राणा रूपदे पिड़हार ने दगा से कम्मा की मारकर खरड़ का इलाका लिया था। राव केलण विक्ठंपुर का खामी हुथा; उसके पुत्र रिणमल के वेटे गेपाल, जग-माल थ्रीर ध्रचला। जगमाल ने गेपा से खरड़ छीन ली तब अचला मुलतान के तुकों को चढ़ा लाया थ्रीर उनकी सहायता से जगमाल को मारकर अपने बड़े भाई गेपा को पीछा गदी पर विठाया। जग-माल का पुत्र जैता पिड़हारों का मानजा था, पिता को मारे जाने पर वह निन्हाल में जा रहा। पीछे पिड़हारों का वल दिन-दिन घटता गया थ्रीर भाटी प्रवत्त होते गये। पिड़हार भृखे थे इसिलए भाटियों ने पहले तो उनसे घोड़े ऊँट लिये, फिर कुछ दे दिलाकर गाँव भी ले लिये। याव तक बहुत से गाँवों में पिड़हार रहते हैं। खरड़ विक्कं दुर से जुदो है, यहाँवाले जेसलमेर जुदी चाकरी देते हैं।

पोहड़ राया राजपाल के—पहले इनके पास बहुत भूमि घो छार्थात् नाहवार, विज्ञांट, नांद्योट, कोटड़ा, कालाइंगर, जेसुराया, सापली, द्रेग छादि। कहते हैं कि सारी खड़ाल के स्वामी पोहड़ (भार्टी) थे। नांभड़ पोहड़ कीटड़े का स्वामी था छीर रायमल याजास के वेला नाम की एक भैंस घी जो कोटड़े के गाँव शिव की वाड़ी में विगाड़ किया करती थी। माली नींभड़ पोहड़ के पास कोटड़े जाकर पुकारा तव नींभड़ ने उस भैंस को कटवा डाला। इस पर राठोड़ों छीर पड़िहारों में लड़ाई हुई, फिर रावल माला (सिल्लनाय) ने द्रेग पर चढ़ाई कर हइयों (साटियों) की मारा। राखा राजपाल की खंतान इहया छीर पोइड़ देनों का साथ ही नाश हुआ। इस विषय का एक गीत भी है जिसमें नाम दिये हैं।

विकुंपुर के भाटी—रावल केहर का यहा वेटा राव केलण, जिसके वंशज केलणा भाटो, विकुंपुर का पहला राव हुआ। पिता से पृछे विना केलण ने कहीं सगाई कर ली; इससे अप्रसन्न होकर रावल केहर ने उसे गद्दों से वंचित रखकर जेसलमेर से निकाल दिया और छोटे वेटे लक्सण को टीकायत बनाया। केलण पहले ते। आसनीकोट में जा रहा परंतु फिर विचारा कि यहाँ ते। जेसलमेर का स्वासी सुभे टिकने नहीं देगा। इतने में उसके पिता का सी देहांत हो गया। विकुंपुर उस वक्त ख़ालां पड़ा हुआ था, वहाँ केलण ने आकर अपने गाड़े छोड़े। गढ़ में काड़-भंखाड़ बहुत उगे हुए थे। उन सबको जलाकर वहाँ रहने लगा। जब रावल

घडसी आपरकान में अपना राज वापस लेने की पादशाही चाकरी करता थ। तन जयतुंग व कोरहा का पुत्र महिपा रावल को साथ थे। उन्होंने उत्तकी श्रच्छी सेवा वजाई धीर खर्च से भी परी सहायता की थी। राज पाने पर रावल ने अपने सब साथियों का सहकार किया। उस वक्त महिया की भी कहा कि तुमने मेरी खेता वहत की है सो अब तुम जितनी भूमि साँगी में तुमको दूँ। उसने पांडकरण से १६ कोस व फ्लोघी से ८ कोस खरड की रागा की तलाई से लंकर वीठणोक तक की भूमि माँगी। वीठणोक वीकानेर से १० कीस ग्रीर जीगी के तलाव व देवाइत के तलाव से ४ या ५ कीस है। रावन घड़सी ने वह घाती जैतुंग की दे दी। कितने एक अर्स तक विक्रंपर जैतंग के पास रहा फिर प्रंगल पर मुखतान की सेना छाई ब्रीर उसे विजय करके तुकों ने विक्रंपर भी आधिरा। जैतंग केना ने अपने प्राणों के खाय गढ़ दिया। मदत तक गढ तुर्की के अधिकार में रहा जहाँ उन्होंने एक ससजिद भी बनवाई श्रीर मुकुतानिवासी साह बीदा का वतवाया हुआ एक जैन मंदिर भी गड़ में है। तुकों को वहाँ खान-पान की कठिनाई पड़ने लगी तब वे विक्रंपर को छोडकर चतु दिये थीर राव क्लेख ग्रासनीकोट से वहाँ ग्रा वसा। कोट में के जलायं हुए फाड-फांखाड़ों के हूँठ अब तक दीख पडते हैं। विक्रंपुर का गढ कँचाई पर है, दर्वाजा अच्छा थीर भीतर एक घर भी सरस है। गड़ के चारों श्रोर की दीवार तो सामान्य सी ही है; परंतु किडाणा नाम का एक कूप दर्वाजे की दीवार के नीचे ही है, उसका जल खारी ग्रीर ४० पुर्सा नीचा है। पाँच-सात कोस तक कहीं जल नहीं। लोग सब गढ़ में रहते हैं। बिक्रंपर फलोधी से २५ कोस. जेसलमेर से ७० कोस, वीकानेर से ४० कोस. देरावर से ६० कोस श्रीर पूंगल से ४४ कीस की दूरी पर है।

विकुंपुर से १६ छीर फलोधी से 

कोस वाप नाम का वड़ा गाँव किरड़ा के पास है जिस पर ठाकुराई का छाधार है। वहाँ पाली-वाल बाह्य पहुत वसते हैं छीर विनयों के घर भी ५०। ६० हैं। वाप की भूमि सेजे (खजल) वाली है छीर वहाँ गेहूँ सब ठीर पैदा होते हैं। काठे गेहूँ के एक मण बीज से साठ मण पैदा होते हैं, ज्वार की फसल भी छच्छी होती है। सुकाल में दो लाख मण गेहूँ तथा तीन लाख मण जोड़रे (चने?) हो जाते हैं। सिरहड़ जैसे छीर भी छ=छे गाँव हैं। विकुंपुर के राव के दे। सहस्र मतुष्यों की जोड़ छीर भृमि भी भली है। देरावर मुल्तान का मार्ग वहाँ से जाता है जिसकी छाय भी अच्छी हो जाती है। राव केलण ने वहाँ अपनी ठाकुराई भली भाँति जमा ली।

तलाई विकुंपुर के पास—तिलाणी १ कोस, जिसमें १ सास जल रहता है; राणीवाला नेाखसेवड़ा के वीच ४ सास जल ठहरता; भाटों का चंद्राव सेवड़ा से कोस...चार मास जल रहता, वे सेवड़ा के निकट २ सास जल रहता; वरजांग जैतुंग सेवड़ा के वीच कोस तीन, ४ मास जल रहता; गोपारी नीवली के पास चार मास का जल; हरख जैसिंह का सिरहड़ जल १० मास; गोधणली सिरहड़ के पास, ६ सास का जल, पुरानी तलाई है; हरराज की लोइड़ो तलाई सिरइड़ के पास, ४ मास का जल; सिरहड़ में तलाई १००, छएँ ३ मीठे वीस पुर्से ऊंडे; लोइड़ोसिरइड़ में मीठे जल के कुएँ १८; तलाई घणी जैतारी ५ मास का मीठा जल; मथुरी में जल ४ मास रहता; दलपत की वाव, तालाब राणाहल में ८ मास जल रहता; कुएँ वहुत; पूनादे की (तलाई), विकुंपुर वरसलपुर के वीच १२ कोस; वोका से।लंकी का तलाव उत्तर की श्रोर कोस ३, जल ४ मास रहता; खेतपाल का टोभा कोस २, इसमें दे। मास जल

रहता; याखलवाला कोस ३, जिसमें ४ मास जल ठहरता है। अवलाणी विक्रंपुर से १० कीस राणैरी के पास, जल मास ६; नींबा सुँहता की नीवलो १२ कीस, जल मास ४ का; मांडाल मांडा मुँहता की, ६ कीस, ४ मास का जल; कानड़ियारी कान्हा सीडा की, राणैरी के पास, कीस १०, दो मास का जल; लूडी राममर विक्रंपुर से कीस...दो मास का जल।

विकुंपुर में राजपूतों श्रीर दूसरे की वाँट में गाँव व कुएँ इस प्रकार हैं - जसहड़ों के गाँव नेाखड़ा कुएँ १०: सिंवरावों की नारायणसर. भारमलसर, वाढेगार, भींदासर: टाँवरिया मकवाणीं के भेजा श्रीर टावरियोवाला गोगलियार; भूण कमलों के गोग तीवर; नेतावत भाटियों के चारगोंवाला गाँव नेाखा; गहलोतों के सेवड़ा, कुएँ २०, इसमें देा विभाग हैं अमहले।तोंवाला गहलोतों के ख्रीर पुरेाहिनेवाला पुरेा हितों के। सोलं कियों के सोलं कियों वाला; सेाम ( भाटियों ) के यावबी, वजु, कूंपासर, पीथासर व मूलावत। रिणधीरपोतेृां के जस्वेरा: डाहलिये राजुपूतों के गाँव नागरेर के हर कि डांगे पीवे। नाथों के नाथों का कोहर। वड़ी सिरड़ पहने पाहुवी के थी; पीछे राव सुरसिंव ने अपने आई ईसरदास की दी। जैतुंगों के कोलियासर, नागराजसर, गिरराजसर, चिहू, वहदड़ा, जूडियसित्रड़ा—चारणों के तीन गाँव, देा तेा गाडणों के —खंडा खेली श्रीर मेथारा देवा का, श्रीर एक वरजांगरा कन्हैया के व एक रतन् चारणों के । सिरहड़ बड़ो पहले पाहुवों के थी, पीछे जसदड़ों को रही, अब भवानीदास को बेटे वहाँ हैं। ज़ुएँ १८, तलाई वणी, वाव भाटो दल गत की, कुएँ गहरे पुर्सा ४ पानी वहत मीठा, वाव दै।य पानी पुर्सा ४ पर पुब्कल व मीठा। तालाव मेवड़ांसर, भर जावे तो बारह मास तक जज रहता है। नीतृती में के। इर (रहंट)

स्, तालाव बाह्यभौवाला बड़ा है। काई तो उसे मैमसर छोर कोई विकुंपुरसर कहते हैं; विकुंपुर से १६ कोस, छुछों में जल पुष्कल, फलांधी से १३ छीर बीकानेर से २५ कीस है।

इसी काल में रावल लखक केन का पुत्र राव रागंगदे भाटी, पुण्यपाल का पेका जिसकी कहते हैं कि राव इंडा ने मारा या, निप्ता गया। राव राणंगदं की स्त्री ने राव कंत्रण की कहलाया कि जा तू मुफ्तका घर में रक्खे ता ( पूँगल का ) गढ़ में हुक्तका हैं। इंतिस ने प्रपंच के साथ उत्तर दिया कि "बहुत खून।" प्राप पूँगल गया, राखंगदे की छी ने कहा कि धारेचा ( नियोग ? ) र्का रीति करो। केलग बाला कि छाज ता रावाई लेने का दस्तर करने का मुहर्त्त है, कल दूसरी रीति भी कर ली जावेगी। उस दिन पाट वैठकर रावाई का तिलक कराया धौर हाथ व जिहा (रीम नीज ग्रीर प्रिय भाष्य ) से सबकी प्रसन किया। दी-एक दिन बीतने पर वह प्रनत:पर की देहड़ी पर गया श्रीर राव राग-गढ़ की की की जुहार कहलाया। राग्यी ने प्रत्युत्तर भेजा कि मेरे साथ तुनं जो कील किया घा उसकी श्रव पूरा कर। केलण वीला कि ऐसी बात कभी हुई नहीं. मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करने सं जगन में सब संबंधी मेरी हँसी करेंगे श्रीर फिर कोई भी मेरे साय संदंध न करेगा। राव की कोई पुत्र नहीं तो उसका वैर में लंकिंगा। राणी ने जब देखा कि अब इस बाव में कुछ मज़ा नहीं रहा तब बोल व्ही कि बहुत ठीक, मेरा प्रभिप्राय भी बैर लंने ही से या । इस फ्रांर राव केलग ने पूँगल लिया, फिर मुलतान जाकर सर्लमानका की नागार पर चढ़ा लाया धीर राव चृंढा की मरवा डाला। फेल्या पहुत वर्षी तक राज करता रहा। उसके अधीन इतने गड घे-

#### दोहा

पूंगल वीकमपुर पुण विम्मणवाह मराट। देरावर ने केहरार केलग इतरा कीट॥

राव केलग के देरावर लेने की एक बात ऐसी भी सनी है कि सोम, फोहर का सगा भाई, देरावर में मर गया तब ४०० मनुष्यों को लेकर राव केलग वहाँ शोक-मोचन कराने की आया। को पुत्र सहसमल ने उसको गढ़ में न घुसने दिया परंतु वह कई सीगंद शपथ व काल वचन करके गढ़ में खाया छीर पाँच-सात दिन तक रहा। सहसमल ने कहलाया कि भव जायो। परंत उसने गढ न छोडा। तव सहसमल रूपसी क्रोधित होकर अपना माल-मता गाड़ों में भर, गढ़ छोड़कर, निकल गए श्रीर सिंध में जा रहे। देरावर केलग के हाथ आया। वहुपरांत केलग जल्दी ही सर गया। विकुंपुर, वरसलपुर, मोटासर श्रीर हापासर की सब धरती पर क्लेलण का अधिकार था। क्लेलण को पाँड राव शेखा की संतान में भूमि इस प्रकार देंट गई- ३६० गाँव पूँगल को ताल्लुका। कोई ऐसा भी कहते हैं कि गाँव १५० घे। ७५ गाँव विकुंपुर के ताल्लुक; ८४ गाँव वरसलपुर कं; श्रीर १४० गाँव हापासर में किशनावत भाटियों के पास रहे। हापासर पाहुवें का कहलाता है। पहले ते जेसलुमेर के अधिकार में था, पीछे बीकानेर के महाराज सुरसिंह ने जबर्दस्ती उसकी वीकानेर में मिला लिया श्रीर किशनावत वहाँ चाकरी देने लगे। हापासर बीकानेर से १२ कोस पर है। पहले जेसलमेर की सीमा बड़ी बजाल तक थी जी रागीहर से १२ कीस महाजन के निकट है। किशनावतें के गाँवें की तफसील-हापा-सर, मोट्रासर, खारवास, रागोहर रायमलवाली, बीजल, वाधी, धवलासर, आकेवला, राजासर, सूरासर, वेडरण, लालावर, पीठ-

वाला, मोटेलाई, नागराजसर, लाखासर, ग्रखासर, देदाहर, चूहड़-सर मोरियोवाला, लाकड़वाला, वंध, जगदेवाला, मंडण, खोखारण, भावाहर ग्रीर कलाकसा।

राव केल्या के पुत्र—चाचा, रियामल, विक्रमादित्य, आका, किलिक्या और हरसमा चाचा पूँगल में; रियामल विक्नंपुर में राव था जिसकी संतान खरड़ के भाटी हैं; आका को राव नाथू रियामलीत ने सारा; उसकी संतान संखा सरिया भाटी; हरसम की संतान हरसम भाटी जिनके गाँव नाक्या और सरनपुर हैं। किलिक्यों की संतान त्यांगे गाँव में और विक्रमादिख के वंशज परिवार में हैं।

राव चाचा केलाण का पूंगल में पाट वैठा। राव केलाण ने जितने गढ़ लिये उनमें से विकुंपुर रिणमल केलाणोत को दिया। राव चाचा के ग्राधकार में इतने कोट थे—पूँगल, केहरोर, मराठ, मगलवाहण और देरावर। चाचा के पुत्र—राव वैरसल पूँगल की गदी पर, रावत रिणधीर को भाईवँट में देरावर सिक्ता। उसने वरसलपुर का नया कसवा वसाया। कुंभा, मिहरावण रावत रिणधीर के पुत्र देरावर में न ठहर सके क्योंकि वह सारे सिंध देश का नाका है, इसलिए विकुंपुर में नेखसेवड़े चले ग्रायं। प्रव नेतावत भाटी वहीं रहते हैं। रावल लूणकर्ण ने देरावर लिया तभी से वह नगर जेसलमेर ताल्जुक हुआ। राव वैरसल ने गाडीण प्रसायत वारहट खीवा को दुष्काल में सिंध जाते हुए रोककर प्रयने पास वक्ता ग्रीर इतना दान दिया—

''हुय मिरि चंदन अहार वरजल वंब मोताइल। सेर एक सोवन्न पंच रूपक भालाइल।।'' ''वार जूघ नर महिप चादर पट वारह। च्यार तुरी चत्र ऊँट गाय इक सर विरहै।।'' "भाटियाँ राव हुवसी भुवण, लाभध्रम्म सोभागतुक। वैरसस हाथ मांडावियो, चाय इते चाचग्ग सुद्य ॥" "सींदे समान वारहट वैरड समान राय। जाते जग जासी नहीं दृहो चवे पसाय॥"

( वैरसल के पुत्र—''सेखे। राव तिलेकिसी, जे।गाइत जगमझ। चैरागर रा डीकरा, एके एकह सक्ष।।'')

विक्चंपुर राव केलग के दूसरे पुत्र रिग्रमल ने पाया था। उसका पुत्र गोपा कपूत हुआ तय राव शोखा ( पूँगल ) के पुत्र हरा ने विक्चं-पुर उससे छीन लिया। राव हरा का पुत्र राव वरसिंह हुआ जे। पूंगल छीर विक्चंपुर दोनों ठिकानों का स्वासी था। उसने वड़ी वड़ी खड़ाइयाँ कीं। राव वरसिंह का कवित्त—

पंचसहस मो गरे सहस पंचह धमधारे

पंचसहस पेसरे किये कंबड़े करारे।

रैवारी रतड़ी फिरे झागे पड़दारे खड़े

वाग मोकली चित्त भाटियाँ करारे॥

वाहड़िगर खांवड़ कोटड़ें छड़े।टम्म सिकयो

गोरहर लगा जू मेहमो त्येनु तारम झावियो।

कहकहिया कमलिया कछलागी किरमालां

कमालां मारिया पूठ जिरहाँ कमालां॥

खेड़ीतां खूंदतें। धसे धर पाये हैमर

धूघर रीलरचह क्षां बाजे रिमपाखर।

सरमाय साह नीसाम सर कृपिये डोलां

रविकयें। बूटती रातहर भमतमें जगमाल जगाविया॥

राव वरसिंद का पुत्र राव दुर्जनसाल विकुंपुर का स्वामी हुआ। वह सेनिगरे खींवा का दोहिता या छीर मीटा राजा ( उदयसिंह ) उसकी पुत्री पोहपावती ( पुष्पावती ) की व्याहा था जो मीटे राजा के जीधपुर बहाल होने के पूर्व ही मर गई। राव दुर्जनसाल के पुत्र—राव दुंगरसी, सृर्जमल, भवानीदास, सुरताण छीर रायमल।

राव हुंगरसी-विक्नंपुर का खामी घड़ा ठाकुर हुआ। उस वक्त मोटा राजा फलोधी में रहता था श्रीर देश में दाण भी वहुत लगता था। घोडे के सीदागरी की एक सोइवत फलोधी को प्राती थी. राव डंगरसी ने श्रपने भाई भवानीदास की भेजकर सीदागरीं की व्रलवाया ग्रीर उनसे दाग चुकाकर म्रागे विदा किया। मेरि राजा न उनकी रचा के निमित्त अपने आदमी भेजे थे, उनके सुपुर्द करकं भाटी भवानीदास पीछा फिरा थ्रीर मांडणसर में श्राकर उतरा था। वहाँ राव देश्सी जैतावत व उसके साथियों ने भवानीदास की मार हाला। राव हुंगरसी कुछ न वाला, परंतु माटा राजा भाटियों से छेडछाड करने थ्रीर उनकी बुराई करने लगा, (उनका गाँव) वालेसर लूट लिया तव राव डुंगरसी सव केलग भाटियों की इकट्टा कर ढाई हजार सेना सहित झंडल में राव के तालाव पर आया। मोटा राजा भी पाँच-सात सौ णादिमयों की भीड़भाड़ लेकर साटियो पर चढ घाया. सं० १६२७ के आश्विन के अंत और कार्तिक को प्रारंभ में युद्ध हुन्ना, विजय भाटियों की मिली। भाटियों की तरफ वरसलपुर का स्वामी राव मंडलीक मारा गया धीर राठा हों के भी कई मनुष्य खेत रहे। मोटा राजा हार खाकर फलोधी श्राया श्रीर थाटी वहीं से फिर गये। राव इंगरसी के पुत्र राव उदयसिंह पाटवी. वलुचों व सम्मा ने पूँगल फो राव प्रासकर्श की मारा था।

खदयसिंह ने सम्मा की, बहुत साथियों सहित, मारकर वैर लिया। मेहवे तलवाड़े पर भी कुँवर पदे चढ़कर गया था परंतु वहाँ हार खाई थ्रीर खसके बहुत से थ्रादमी मारे गये। डुंगर का दूसरा वेटा देवीदास था।

राव रदयसिंह के पुत्र—सूरसिंह पाटवी, ईसरदास, अर्जुन छीर कचरा। ईसरदास सिरड़ में रहता था। सं० १६८५ में जब भाटी वस्ता फलोधी का हाकिम था तब उसने ईसरदास की मारा। उसके पुत्र रघुनाथ, हाथी, नाहरखान, लखमीदास, पूरा, सहसा, कर्ण जिसकी विक्रमादित्य के पुत्र अचलदास ने मारा, रासा (बीकानेर नैक्तर हीकर वीठणीत के पास जा रहा, वह स्थान अब तक रासे का गुढ़ा कहलाता है जहाँ पाँच सी सात सी घर की वस्ती थी), वाघ और सवलसिंह, अर्जुन, कचरा उदयसिंहोत (बीकानेर का चाकर मांडल में रहता था)।

राव स्रसिंह (वा स्र्ज़िसंह)—विकुंपुर का स्वामी हुआ। यह वड़ा निर्भय राजपूत था। इसने वड़े-वड़े काम किये। एक बार जब नागीर की जागीर मीहबतख़ाँ (महाबतख़ाँ) के थी तब वह बीकानेर, नागोर व फलोधी के बहुत से मनुष्य लेकर चढ़ छाया। राव स्रसिंह दी-ढाई सहस्र आदिमियों के साथ सीधा वाप जाकर उतरा। तब फलोधी के हािकम मुँहता जगनाथ ने मध्यस्थ होकर संधि कराई। सं०१६६२ में दलपत के पुत्र पृथ्वीराज अख़ैराज बाबीतरे के बास्ते हीमा के भाटियों के पीछे पड़े हुए थे उसी समय राव उदयसिंह व उसके पुत्र बल्लू के बीच बैमनस्य हो गया। तब बल्लू विकुंपुर छोड़कर कैर में पर्वत के पास आ रहा। वहाँ पोकरण के थाणे पर रहनेवाले भाटी दुर्गीदास मेंघराजोत, भाटी द्वारकादास और एका,

हंमीर ग्रीर राव सरसिंह सहित सव भाटो ग्राये। वहाँ पर वह आया तो दुर्गदास, द्वारिकादास, रघुनाघ, एका श्रोर विक्नंपुर जैसलमेर का सारा साथ देखा। फलोधी से १५ कीस परे सांगलियां के गाँव मूंडेलाई में जाकर डेरा दिया; जहाँ दुर्जनसाल का पुत्र खेतसी रहता था। उसने इनको देखकर ढोल वजवाया। राव पृथ्वीराज असेराज ने भी शख सँभाले। लड़ाई होने लगी जिसमें राव सूरसिंह अपने पुत्र वस्त्रू समेत मारा गया थीर आटी द्वारिका-दास, दुर्गदास, रघुनाय व पेाकरण के साथ भागा, इमीर व मथुरा दे। आदमी राव सुरसिंह के साथ काम भाये। राव सूरसिंह के पुत्र-चल्लू पिता के साथ मारा गया, उसका बेटा किशनसिंह ग्रीर किशनसिंह का क्षरालसिंह। किशनसिंह ने सं० १७२१ पाप वदी २ को ननेक से आकर राव विहारी की सारा फिर तेजसी ने किसना को मार हाला था। किसनसिंह के प्रतिरिक्त प्रयागदास, मे।हनदास, विहारीदास, चंद्रसेन, दलपत छीर खेतसी राव च्दयसिंह के पुत्र घे। प्रयाग का पुत्र पत्ता। सूरसिंह के पीछे मीहनदास की विक्तंपुर का टीका दिया गया। मेाहनदास के पीछे उसका पुत्र नयसिंह राव हुआ परंतु सं० १७११ में विहारी ने गड़ लिया। जयसिंह का पुत्र सालदेव या । विहारीदास कई दिन तो वीकानेर चाकरी करता रहा फिर रावल के आज्ञातुमार उसने जयसिंह से विक्नंपुर ले लिया। वह कुछ आलसी सा था। सं० १७२१ के पीप वदी २ की विहारी का पुत्र व्याहर्न गया था, पोछे गढ़ में थोड़े से घादमी घे तव भाटो किसना ( वस्त्रुयोत ) ने ननेक से दसेक आदिमियों सिहत आकर विहारी को मारा। विहारीदास के पुत्र राव जैतसी श्रीर गनसिंह चंद्रसेन का पुत्र जगरूप: दलपत साहवदे के पेट का जैतावतें का भानजा था।



३६५.

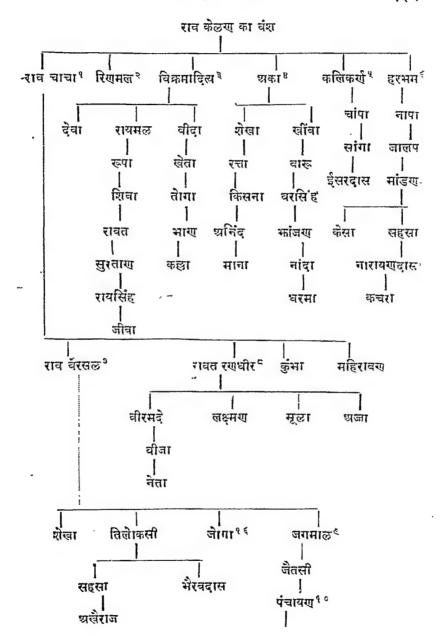

क पुस्तक में इस प्रकार के जितने टिप्पण दिये गये हैं वे सब मूल ग्रंथ
 के हैं, भाषान्तरकार के नहीं।

- (४) इसके वंशज शेखा सरिया भाटो, धका की राव नाथु रिणमलोत ने मारा।
  - (५) इसके वंशज तमांग्रे गाँव में हैं।
- (६) इसके वंशज हरभम आटी नाचणे, सरनपुर, खरड़ श्रीर खोरवे में हैं।
  - (७) वरसलपुर वसाया।
- (८) देरावर भाई-वँट में मिली थी, संतान नेतावत भाटो। विक्तंपुर को गाँव नेाखसेवड़े में।
- ( ६ ) समग्र वाहग्र लिया परंतु जगमाल की मृत्यु होने के वाद वहाँ तुकों का अधिकार हुआ।
  - (१०) राव वाघाँ की बेटो व्याहा।
- (११) गे। यंद की कन्या सुजानदेवी राजा सूरसिंह (मार-
- (१२) बड़ा राजपूत, जे।धपुर रहता था, बींभ्तवाड़िया गाँव ४ सिहत पट्टे था, सं० १६-६१ में मोह्नवतख़ाँ को पच्च में काम स्राया।
  - ( १३ ) चाँदरख पट्टे, दीलताबाद में मीहबतखाँ के काम श्राया।
- (१४) राव चंद्रसेन (मारवाड़) का सुसरा, राग्री सोहद्रा का पिता।
- (१५) जोधपुर का नै। कर, मेड़ते का गाँव राजोर पट्टे में था।
- (१६) भाई-वँट में केहरोर की जागीर धाई, वरसलपुर में भी कुछ भाग था। बड़ा दाता हुथा। मरने पर केहरोर तुर्कों ने लो लिया।

वैरसल चाचावत का दंश—वैरसल के पुत्रशेखा तिलोकसी स्रादि विलोक्त के वेटे सहसा स्रोर भैरवदास । सहसा का वेटा स्रसैराज।

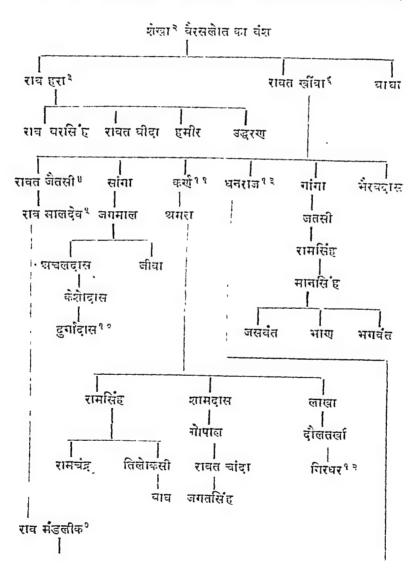

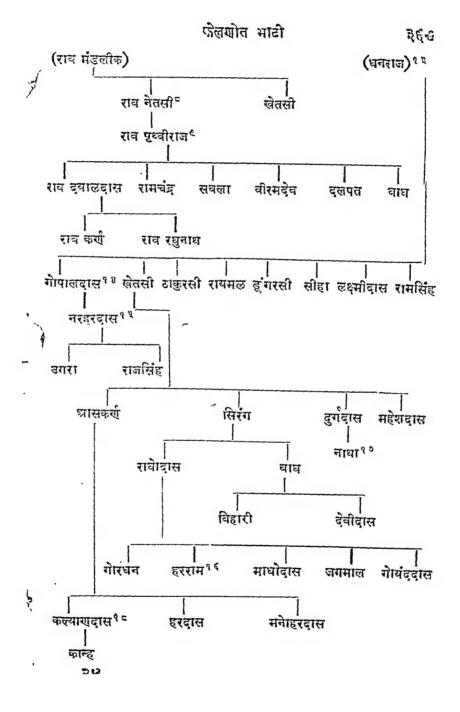

देशहा—"जोगाइत जीख्रार, पाना जयलसी परम। तोने बीजी त्यार, बेहरी होसी बैरडत॥"

- (१) मरोठ का खामी था, भैरवदास के निस्तंतान मरने पर जैसा ने मरोठ ली।
- (२) पूँगल का स्वामी, एक वार इसकी सुगल पकड़कर मुक्त-तान की तरफ ले गये थे, राव बीका ने छुड़ाया।
  - (३) पूँगल का खामी।
  - (४) वरसलपुर का ठाकुर, तुकों ने मारा।
  - ( ५ ) वरसलपुर का ठाकुर।
  - (६) वरसलपुर का ठाकुर।
- (७) वरसलपुर का ठाकुर, सं० १६२७ में मोटे राजा ( उदयसिंह ) को साथ कुंडल में लड़ाई हुई वहाँ मारा गया।
  - ( ८ ) वरसलपुर का स्वामी, सिमयाणे में वलोची ने मारा।
  - ( 🕹 ) वरसलपुर का स्वामी।
  - (१०) जोधपुर में फलोधी का गाँव मेहाकीर पट्टे।
  - (११) ग्रपने पिता खींवा के साथ काम आया।
  - (१२) खजवाणा पट्टे।
- (१३) राव मालदेव का नैकिर, विक्वंपुर कोहर वहुत से गाँवी सहित जागीर में था। फलोधी के थाने में रहता था। पूँगलपित राव जैसा ने चांडी गाँव लूटा तव उसने वाहर करके उसकी पोहला के पास जा लिया। जैसा, पृथ्वीराज धौर भोज को मारा ख्रीर लड़ाई जीती।
  - (१४, १५) भटनेर काम ग्राये।
  - (१६) जोधपुर दास।
  - (१७) राव सत्रसाल के साथ काम धाया।
  - ( १८ ) वोकानेर निवास, नाथूसर चाखू पट्टे।



३७१

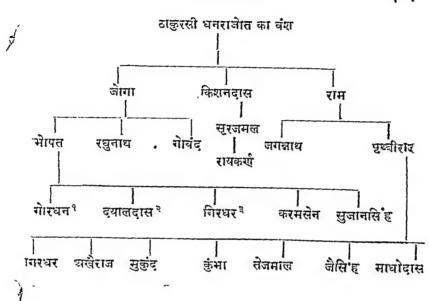



लक्ष्मीदास<sup>६</sup>धनराजीत के पुत्र—कल्याग्यदास श्रीर दूदा। कल्याग्यदास का वेटा लाङखाँ<sup>९०</sup>। डूँगरसी धनराजीत का वेटा करमसी



## मुँहगोत नैगसी की ख्यात



### शेखा वेरसलोत के पुत्र वाघा ११ का दंश

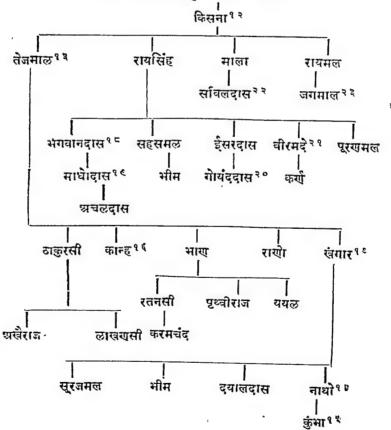

- (१) खोंदासर पट्टे। (२) नाभासर पट्टे।
- (३) सीहाण पट्टे। (४) जीधपुर नीकर मेहाकीर पट्टे।
- ( ५ ) जांभेला पट्टे। (६) जीधपुर नीकर चीमगावाह पट्टे।
- (७) हडफी में मारा गया। (८, ६) भटनेर में काम आये।
- (१०) बोकानेर में निवास, सोवाणिया पट्टे।
- (११) रोखा के वंराज रोखावत भाटी, पूंगल में हापासर के साध १४० गाँव वँटा लिये।
- (१२) किसना की संतान, किसनावत भाटो वीकानेर की चाकरी में रहते थे। जब फलोधी मीटे राजा की मिली तब पीछे नाम के वास्ते आधी फलोधो किशना की दी गई।
  - (१३) वड़ा चलाड़ पछाड़वाला राजपूत था।
  - ( १४ ) अच्छा राजपूत, खारवा के चूहड़ सर में रहता है।
  - (१५) खारवा रहै।
- (१६) जीवपुर महाराजा का नैकिर, सं० १६८५ में मेड़ते का मीठिडिया गाँव पट्टे में था।
- (१७) जोधपुर नैक्तर था, सं०१६५६ में पाँच गाँव सहित वीठ-योक पट्टे में थी, राजा सूरसिंह ने तेजमाल के साथ इसकी भी मारा।
- (१८) सं० १६७७ में जोधपुर रहता था, चामू सावरीज पट्टे में थी।
  - (१६) जीधपुर नीकर।
  - (२०) किशनावते। में मुखिया, रायमलवाली राणोर में रहता था।
- (२१) जोधपुर नीकर, सं० १६५६ में १४ गाँवीं सहित कालाणो पट्टे।
  - (२२) हापासर में रहता था।
- ( २३ ) दहेरे भाचाहर में रहता था।

### मुँहणोत नैगसी की ख्यात

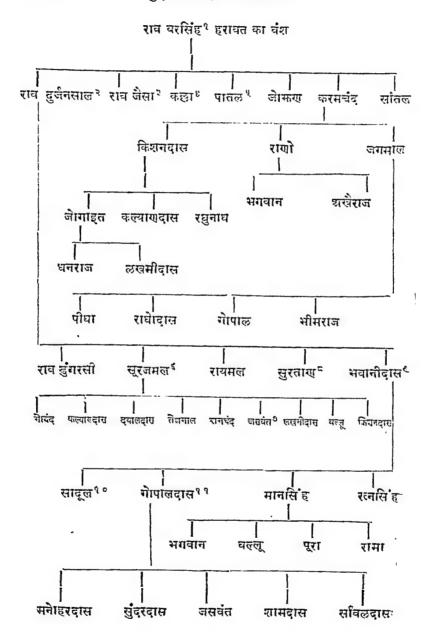

- (१) पृँगल, विकुंपुर दोनों का स्वामी।
- (२) विकुंपुर का स्वामी।
- (३) पूँगल का स्वामी।
- (४) किरड़ड छीर वाप के वीच रहता था, उस स्थान की कला की कीठड़ी कहते हैं। एक बार राव जैसा कहीं गया था, पीछे से कला ने पूँगल पर अधिकार कर लिया, फिर वह जल्दी ही मर गया और पूँगल का टीका उसके भाई पातल की हुआ।
- (५) छ: मास तक पूँगल की गद्दी पर रहा फिर जैसा ने -पूँगल पोछी ली। पातल की संतान नेखड़े में है।
  - (६) जोधपुर का चाकर, विकुंकोहर पट्टे।
- (७) जोधपुर का चाकर ननेज पट्टे। सं० १६६३ में काम भ्राया।
- (८) मोटे राजा का चाकर, फलोधी की गाैवें घेरीं, उस वक्त काम छाया।
- ( ६ ) सिरहड़ में रहता था, पीछे सेवा के मामले में सं० १६२५ के लगभग मोटे राजा ने फलोधी रहते मारा।
  - (१०) राजा रायसिंह के साथ काम ग्राया।
  - (११) सिरइड़ में रहा, पातावत ने नाल के पास मारा।

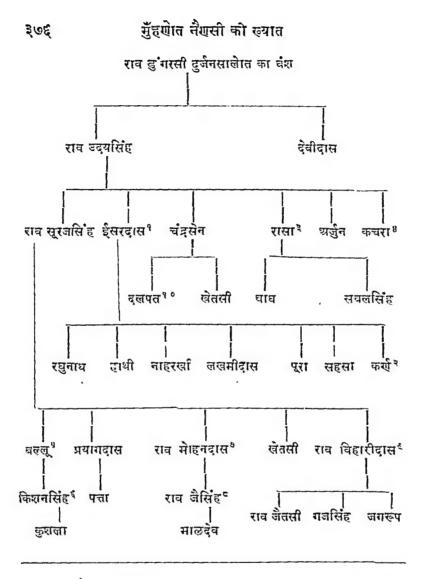

<sup>(</sup>१) सिरडवासिया पट्टे में था, सं० १६८५ में भाटी वस्ता ने मारा।

<sup>(</sup>२) विक्रमादित्य के पुत्र राव अचलदास ने मारा।

- (३) वीकानेर का चाकर, वीठणोक को पास जा रहा। ग्रव तक उस खान को रासा का गुढ़ा कहते हैं। वस्ती घर ५०० तथा ७०० की सदा रहती थी।
  - (४) बोक्तानेर का चाकर, मांडाल गाँव में रहता था।
- (५) अपने पिता सूरसिंह के साथ सं० १६ ६२ में मूंडेलाई की लड़ाई में मारा गया।
- (६) ननेक से चढ़के राव विहारी को मारा फिर तेजसिंह ने किशना का काम वसाम किया।
- (७) सूरसिंह श्रीर वल्लू के मारे जाने पर विक्वंपुर की गद्दो े पर वैठा था।
  - (८) मोहनदास के मरने पर निकुंपुर का टीका हुआ था, सं० १७११ में निहारीदास ने गढ़ लिया।
  - (६) पहले ते। कई दिन ब्रीकानेर चाकर रहा, फिर रावल के हुक्म से विकुं र लिया। भन्ना, परंतु ढीला सा ठाक्चर था, सं० १७२१ पीप वदी २ की विहारी का पुत्र व्याहने गया, पीछे गढ़ में थोड़े से मनुष्य रह गये थे तब भाटी किशना ने ननेऊ से ब्राकर १० ब्रादिमियों सहित मारा।
    - (१०) साहिबदेवी का पुत्र, जैतावतीं का भांजा।

राव जैसा वरसिंहात (पूँगल का स्वामी )-इसके वंशज -जैसावत भाटी कहताते हैं। जैसा वड़ा वाँका राजपूत हुआ, उसने ' मराठ भी ली घी छीर २२ लड़ाइयाँ जीतीं, छंत में मुलतान की फीज से लड़ता हुआ सारा गया। राव सालदेव गाँगावत (जोधपुर) ने अहोस-पहोस के सारे राज्यों की धर दवाया था। पूँगल पर भी उसकी खेना आई। चाडी का ठाक्रर राव भाग भाजराजीत कटक के साथ था। उससे फगड़ा कर जैसा चाड़ी गाँव पर चढ़ गया, वहाँ तीन लडाइयाँ जीतीं-एक में राव पृथ्वीराज भाजराजीत की चाड़ी को खेड़े में सारा। गाँवकरण का स्वामी कल्ला रतनावत पाता-वत को साथ सहित रिग्रमलसर के पास जा लिया. लड़ाई हुई जिसमें कल्ला को घायल कर (जैसा ने ) गिराया और उसकी एक आँख भी फूट गई। जागे राव ( मालदेव ) का पेहिकरण के थाने । का साथ लंकर राव भोजराज का वेटा राग ध्रीर भाटो धनराज फोल्या-फलोधी के घाने के-दोनों त्राते थे, उनकी वीकानेर के गाँव लाखांसर के पास छा दवाया, लड़ाई हुई, राग भोजराजीत के १७ ग्राटमी मारे गए श्रीर राग निपट घायल हुआ परंतु मरा नहीं। साटो धनराज को भाटियों ने वचा लिया। यह लडाई भी जैसा ने जीती। ऐसा भी सना जाता है कि राव जैसा कितने एक दिन जीधपुर राव मालदेव के पास रहा था श्रीर मेंड्ते के पट्टे का गाँव रायस उसके पट्टे में था। वह पातावतें का भांजा था, कुछ काल चोटोले भी रहा। उस वक्त पातावतों ने उसकी वहे स्रादर से रक्खा था। गीत राव जैसा का-

"अग्रा भागे। कलह सील सत अध कै, असुर घड़ाँ चारंग चढ़ एम। जो जीवीजे ते। सालिया, जै मरजे ते। जैसा जेस।।"
विक्रंपुर के स्वामियों के दूसरे राज्यों से संवंध—

राठेड़ों के साथ--

राव चंद्रसेन (जोधपुर) राव ढुंगरसी की वेटी व्याहा। मोटा राजा ( उदयसिंह ) राव दुर्जनसाल की वेटी हरखाँ की परणा; भाटी जगमाल खींवावत के यहाँ व्याह किया, भाटी जयमल कल्लावत की वेटी व्याहा।

वीकानेर के स्वामियों के साथ संवंध— राजा रायसिंह भाटी भवानीदास की वेटी जसोदा व्याहा।

राव सूरसिंह राव श्रासकर्ष (पूँगलिया) की वेटी व्याहा। भाटो तेजमाल किशनावत की बेटो परणा।

राजा क्रणीसिंह साटी सुदर्शन मानसिंहोत सिरिडिया की वेटी व्याहा।

कछवाहों के साथ-

महासिंह सानसिंहोत राव ग्रासकर्ण पूँगलिया की वेटी ब्याहा। मावोसिंह राव डुंगरसी विकुंपुरवाले की वेटी व्याहा।

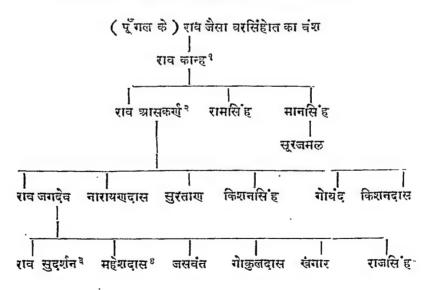

जैसा थाटी—केहर (रावल) के पुत्र कलिकार्य के गेटे जैसा से शाखा चली, जो जैसा भाटी कहलाते हैं। जैसे जेसलमेर छोड़ के फलोधो के किसी गाँव में नहीं रहे, एक बार किरड़ड के पास झा बसे थे। वहाँ मूल नचत्र में जनमी हुई रायी लच्मी को हर-भम के यहाँ उसके निनहाल भेज दी छीर जैसा नागेर के गाँव थाडड़े में गया। वहाँ गढ़ बनवाया छीर रचा के निमित्त अपने छादमी छोड़कर वह चित्तोड़ में रायाजी के पास जा रहा। राया छंभा ने उसकी १४० गाँव सहित मल्ला सीलंकीवाला ताया पट्टे में दिया। वहाँ उसने रामदास माल्ह्य के बाप को मारा। एक बार उसने दीवाय से कहा कि प्राप कहें तो में दरगाह (पादशाही खिदमत में) जाकर जेसलमेर की धका पहुँचाऊँ। रायाजी ने रुखसत दी, वह दिल्ली जाकर दो मास वहाँ रहा छीर कि वहीं मरा। रायाजी ने उसके पुत्र भैरवदास को रात्र की पदवी

<sup>(</sup>१) पूँगल का स्वामी, जैसा की तुर्कों ने मारा तब कान्ह भी क़ैद हो गया था। राजा रायसिंह ने बादशाह से धर्ज़ कर छड़ाया।

<sup>(</sup>२) पूँगल का स्वामी। सम्मा वलीच पूँगल पर चढ़ आया तव प्रासक्तर्थ गढ़ से निकलकर नगर के वाहर मैदान में उनसे लड़ा और बहुत राजपूतीं सहित मारा गया।

<sup>(</sup>३) राव मान खोंवावत का दे। हिता, सं० १७२२ में राजा कार्य (बीकानेरी) ने इससे पूँगल छीन जी।

<sup>(</sup>४) सं० १७२२ में बीकानेरवालों ने मारा।

नाणे का पट्टा १४० गाँव से दिया। भैरवदास की वसी नागेर

के गाँव भाउड़े ही में थी। वलोचों ने वहाँ के गी, भैंस छादि घेरे।
भैरव उनसे जा भिड़ा छीर लड़ाई में, ४० साथियों सिहत, मारा
गया। वाणे का पट्टा राणा ने उसके पुत्र अचलदास की दिया।
भाउड़े में वसी रह न सकनी थी तब राणी लच्मी ने राब सूजा
(मारवाड़) से अर्ज़ कर वसी के वास्ते गाँव चेपड़ाँ दिलवाया।
वसी वहाँ रहती छीर अचला मेवाड़ में रहता था।

हम्मीर भाटी-हम्मीर देवराज का धीर देवराज मूलराज का पुत्र था। यह जैसलमेर के चाकर हैं। नरा अजावत, अजा किशनावत ग्रीर किशना चुंडावत, ग्रागे का हाल मालूम नहीं। जैसलुमेर के ४ भाटी प्रधानों में एक हंमीर भाटी थे। जब भाटियों 🖟 का छिविकार पेकिरण पर्या तव वहुत से हंमीर भाटी कैर पहाड़ी के बहाले पर रहते थे। इनका एक गाँव, जेसलमेर से ४ कीस, मळ्वाला जैसरायों के पास है। सथुरा रायमलीत, मथुरा हराउत स्रीर माना शिवदासीत का एक गुढ़ा (छोटा गाँव) कैर पहाड़ो के पास था, जहाँ राव पृथ्वीराज असेराज दलपतीत राव उदयसिंह वाघा-वत के वैर में सं० १६ ६२ में इनके गाँव मार के एक सहस्र गै।वें लो चला। राव सूरसिंह, बल्लू, हम्मीर, पत्ता, मथुरा, माना पाकरण का संघ वहाल हो पीछे लगा, मूंडेलाई में मांगलियों के यहाँ जाकर ठहरे. वहाँ पृथ्वीराज जपर आ पड़ा, लड़ाई हुई श्रीर राव सूरसिंह वल्लू मारे गए, मथुरा भी काम स्राया श्रीर पत्ता अत्यंत घायल हुआ। मथुरा हरावत के पुत्र — जागा श्रीर रतना: कांधल शिवदासीत का वेटा देवराज; रायमल के पुत्र शक्ता, पत्ता, हरचंद, रूपसी; भाटी दुर्गदास मेघराजात, मेघराज वीरमदासीत । हंमीर की संतान-

ूँ मूलराज के पुत्र देवराज का बेटा हंमीर, हंमीर का लूणकर्ण , लूगकर्ण का सत्ता , सत्ता का अर्जुन , अर्जुन का सावंत , सावंत का सीहा , स्रीर सीहा का पुत्र रायपाल ।

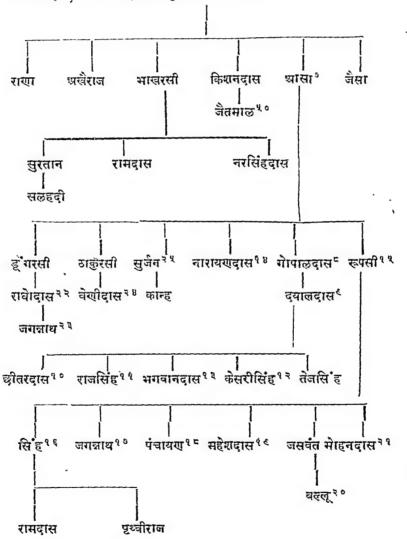

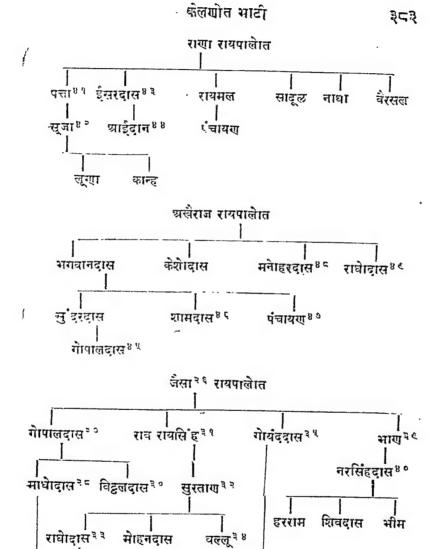

सु दरदास ३ 3

महेशदांस<sup>३ ८</sup>

कल्याग्यदास

द्दा

नरहरदास<sup>३६</sup>

रतनसी



- (१) इसकी संतान जांधपुर दर्वार के चाकर।
- (२) राव रणमल के साध चित्तीं इकाम श्राया, इसने राद को वचन दिया था कि मैं श्रापके साथ प्राण दूँगा।
- (३) राव वीका का मे। हिलों के साथ युद्ध हुआ जिसमें सारा गया।
  - ( ४ ) बीकानेर राव लूणकर्ण के काम घाया।
  - (५) मैात से मरा।
- (६) राव मालदेव का नौकर, खींवसर छीर नागीर के गाँव श्रद्भवड़ा खेजड़का पट्टे में थे; फिर राव चंद्रसेन के पास रहा। जब राव चंद्रसेन ने मीटे राजा से फलोधी में युद्ध किया तब रायपाल लड़कर मारा गया।
  - (७) राजा भगवानदास सछवाहे के पास रहता था। वहीं मरा।
- (८) वड़ा राजपूत, वादशाही चाकर था। सं० १६६६ में वसी रखने की खेजडला पट्टे में रहा। सं० १६६६ में राजाजी के साथ दिचया से गुजरात में होकर ध्राया जिससे पादशाह नाराज़ हो गया। सं० १६७१ में जीधपुर चाकर हुआ धीर दूधवाड़े का पट्टा पाया।

- ( ६ ) सं० १६६७ में जोधपुर नौकर हुआ श्रीर श्रीखवी पट्टे में दी गई। सं० १६७८ में २४ गाँव सिहत भादराजूण मिली। सं० १६८२ में भादराजूण छूटकर श्रीलवी ही रही। सं० १६८० में लालीर की फ़ौजदारी दी। सं० १६८१ में हुकूमत व पट्टा उतरा तब दूधवाड़े अपनी बसी उठाकर बारै गाँव में गुढ़ा वाँवा। सं० १६८१ जेठ सुदी ११ को राव वाँद वावात मेहनचा, जो मेवाड़ में राणाजी के पास नौकर था, चढ़ श्राया श्रीर दयालदास को मारा।
- (१०) पहले ते गोपालदास के पास था। सं० १६ ६० में जब दयालदास को दूधवाड़ा दिया तब ओलवी इसकी मिली थी। सं० १६ ६३ में छोड़कर राव अमरिसंह के पास गया, सं० १६ ६५ में वापस आने पर भादराज्य का पट्टा राजिसंह के शामिल मिला था। वे ऐति परस्पर लड़े और राजिसंह ने भादराज्य की गढ़ी में छीतरदास की मारा।
  - (११) पहले छीतर के साथ आदराज्या जागीर में था, सं० १६-६६ में ४ गाँव सहित खमदोला पट्टे में मिला।
    - ( १२ ) सं० १६-६२ में ४ गाँव सहित खेजड़ता पट्टे में था।
    - ( १३ ) दयालदास के साथ काम आया।
- (१४) राजा मानसिंह का चाकर था, उसके मरने के पीछे जीधपुर रहा। सं०१६७३ में मेड़ते का गाँव कुड़की पट्टे में था, सं०१६७६ में छुटा तव पीछा राजा भावसिंह के पास जा रहा।
- (१५) सोजत का वापारी गाँव ३ गाँवीं सहित पट्टे, सं० १६५१ में जोधपुर का गुढ़ा मिला। वड़ा राजपूत था।
- (१६) सं० १६६७ में स्रोजत का गाँव रीवडी पट्टे, सं० १६७७ में मल्हार पाया।

- (१७) पहले ते। दयालदास का नांकर घा, सं० १६७३ में मेड़ते का गाँव देखें।लाई पाया, सं० १६८५ में स्नागर से स्नाता हुस्रा मारा गया।
- (१८) सं० १६७५ में खींनसर की वेरावस पट्टे, सं० १६८४ धारमावाय चींकड़ो पाया।
- (१६) राव दलपतिसंह (वीकानेर) के पास था, जब इलपत की वादशाही खेना से लड़ाई हुई छीर वह मारा गया तब मेाहनदाम भी हाथी गोपालदासीत के साथ काम ध्राया।
- (२०) सं० १६७४ में जालीर का खारा नरसामा पहे, सं० १६७७ में तुवरां धीर मंड़ते की चीखा वासणी घी।
- (२१) सं० १६७४ में जालीर का सेराणा था, सं० १६७७ में जीतारण का नीलांबा श्रीर सं० १६८० में मेड़ते का चीकड़ो पट्टे रहा।
- (२२) लं० १६७७ में जालीर का साहला गाँव ५ सहित पट्टे, लं० १६७८ में तिमरणी की मुहिम में काम श्राया।
- (२३) सं० १६७८ में मेड़ते का घोड़ाइड़ ग्रीर जालोर के ३ गाँव पट्टे में थे।
- (२४) सं० १६६७ में ५ गाँव सिहत चे।पड़ाँ पट्टे, सं० १६७६ में पट्टा ज़न्त हुआ तब शाहज़ादे खुर्रम के पास जा रहा थ्रीर पूर्व में सरा।
- (२५) लं० १६७२ में चांपासर, सं० १६७५ में जैतारण का महसिया धीर सं० १६८० में मेड़ते का माणकियावास था।
- (२६) पहलं ते। पृथ्वीराज पातावत को पास था, सं० १६४१ / में मोटे राजा का नौकर हुआ धीर दाँतीवाड़ा पाया। जैसा की पूछ प्रधानों में होती थी, सं० १६४६ में लाहोर में मरा।

- (२७) राजा रायसिंह को छोड़ जोधपुर नौकर हुआ। सं० १६५२ में दाँतीबाड़ा, सं० १६५५ में सोजत की चंडावल ग्रीर १६५६ में ३ गाँव सहित खेजड़ला पट्टे था।
- (२८) वड़ा राजपूत, खेजड़ला पट्टे सं० १६६६ में छोलिबी छीर भागेसर मिले। बादशाही दरवार में वकील होकर रहता था। सं० १६८७ में मरा।
  - (२६) लं० १६८७ में भांगेसर पट्टे।
- (३०) सं० १६६७ में बोलाड़े का कूंपड़ावस, सं० १६७४ में जालोर का रेवता और सं० १६७७ में लवेर का नांड़िया पट्टे में या, छोड़ के भावसिंह कानावत के पास जा रहा।
- (३१) सं० १६६० में पीपाड़ का वाड़ा पट्टे, सं० १६६२ में मांडवे में काम ग्राचा।
- ं (३२) सं०१६६ ६ में सूरजवासग्गी श्रीर सं०१६८० में धवा की सिलगी पहे।
  - ( ३३ ) सं० १६७४ में वीलाड़े का गाँव हरस पट्टे।
  - ( ३४ ) सं० १६८६ में लुड़ली पहे।
- ( ३५ ) सं० १६५२ में बीलाड़े का जैतीवास पहें, सं० १६७१ में भाटी गीयंददास के साथ काम ऋाया।
- (३६) सं० १६७६ में भाटो गोयंददास की पत्त में लड़कर पूरे लोह पड़ा, सं० १६७२ में जैतीवास का पट्टा कायम रहा, सं० १६-६२ में मरा।
- (३७) सं० १६८० में भाभेलाई श्रीर सं० १६€२ में जैतीवास पट्टे।
  - ( ३८ ) सवलसिंह राजावत के पास रहता था।

- (३६) सं० १६५० तेजा का राजला पट्टे, सं० १६५४ में वोजा-वासगी दी, सं० १६६१ में छोड़ी। मेड़ते में भाग वेगीदास राजा पूरणमध्य का फीजदार घा, कान्हदास के लोगों ने उस पर देाप लगाया जिससे राजा अप्रसन्न हो गया। जब राजाजी देश में छाये तो उन्होंने भाग छीर वेगीदास की महंदअली (महम्मदअली) हारा दरवार में बुलवाया। नकीब पुकारा कि वेगीवाई छीर भागीवाई जुहार करती हैं। ये ऐनों छोड़कर किशनसिंह के पास जा रहे। सं० १६७७ में पीछे जोधपुर आये, भाग की ३ गाँव से कुहर पट्टे में दिया। सं० १६७६ में जोधपुर का सिकदार रहा था।
- (४०) सं० १६७७ क़ुहर पट्टे, सं० १६-६२ में खांगलता श्रीर फपूरिया पाया।
  - ( ४१ ) माधोसिंह कछवाहे का चाकर, अजमेर काम आया।
- ( ४२ ) सं० १६७२ में ५ गाँव से भांडोलाव पट्टे, सं० १६७३ में मेंड़ते का गंगड़ाणा, १६७८ में गजसिंहपुरा छीर १६८७ में ४ गाँव से वोंभवाड़िया पट्टे।
  - ( ४३ ) मेवाड़ का नैंकर पुर का परगना पट्टे ।
  - ( ४४ ) मेवाडु का नौकर।
  - ( ४५ ) खुर्रम के साथ की लड़ाई में मारा गया।
  - ( ४६ ) फरमसेन का नैकर। पँवारों की लड़ाई में मारा गया।
  - ( ४७ ) करमसेन के पास।
- ( ४८ ) फछवाहा प्रतापसिंह के पास, पूरव की सुहिम में काम छाया ।
  - ( ४-६ ) कद्यवाद्या प्रतापसिंह के पास पूरव में मारा गया।
- (५०) राठौड़ जसवंत ढुंगरसोंद्दोत के पास या, जसवंत के खाथ मारा गया।

# पचीसवाँ प्रकर्ग

## जैखा कलिकगीति का वंश

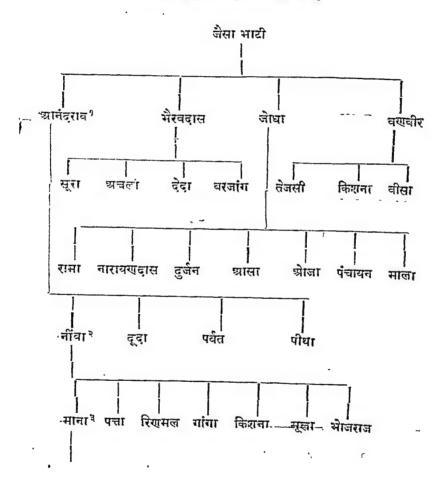

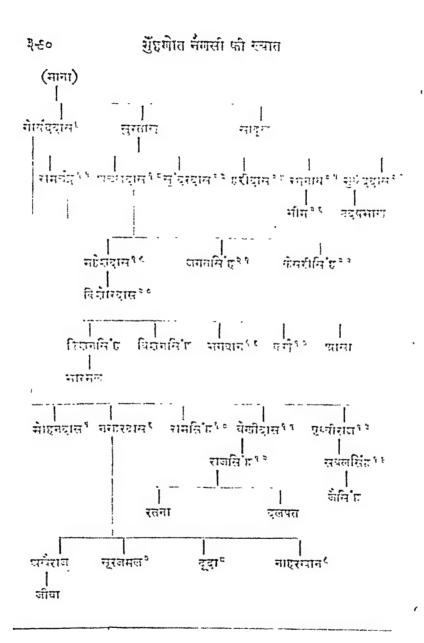

(१) स्जारे निवास, जब भैरवदास बैसावत की सूर माल्ध्य

ने मारा ते। श्रानंद ने सूर की गडेवाड़ की श्रहिलाणी में जाकर मार लिया।

- (२) राव मालदेव का नौकर, लवेरा पट्टे, वहीं रहता था। इसके कढ़ाई सदा चढ़ी रहती छीर पाकशाला चलती ही रहती थी। शोरशाह सूर के साथ राव मालदेव की लड़ाइयों में घायल हुआ तव चाकर उठाकर घर लाए, पीछे काम आया।
- (३) जब मोटा राजा फलोधी में था तब माना उसकी चाकरी में रहा थ्रीर कुंडल की लड़ाई में भी शामिल था।
- (४) गीयंददास बड़ा राजपूत हुआ, सं० १६४० में मीटे राजा के पास घा छीर लवेरे की वासणी पट्टे में थी। एक बार वह पादशाही दरगाह में भेजा गया। गीयंद काम सुधार आया तब प्रसन्न है। कर मीटे राजा ने सिवाणे का गाँव माँगला फिर दिया। सं० १६५३ में लवेरा पाया। सं० १६५१ में मीटा राजा मरा, सं० १६५२ में राजा स्रसिंह ने लवेरे के साथ गाँव २५ छीर दिये छीर छपना प्रधान बनाया। सं० १६६३ में लवेरे के साथ णाये। भी पट्टे में दिया छीर दरगाह में भी गीयंद प्रसिद्ध हो गया। सं० १६७१ व्येष्ठ सुदी को अजमेर के मुक़ाम राव किशनसिंह उदयसिंहोत (राजा स्रसिंह का भाई) राजा के डेरे पर गीयंद की मारने के लिए आया। कटाकटी में गीयंददास, राव किशनसिंह, कर्ण शिक्तिसिंहोत आदि बहुत से आदमी मारे गये। यह लड़ाई वादशाह जहाँगीर के डेरों के पास अजमेर में हुई।
- (५) सं० १६६३ में कुँबर गजसिंह टोडे राजा जगन्नाथ के व यहाँ ज्याहने की गया था, वहाँ शीतला निकली और बहुत बीमार ही गया। गीयंददास ने अपने पुत्र मीहन की कुँबर पर वारा जिससे कुँबर की ती छाराम हुआ और मीहन मर गया।

- (६) सं० १६७२ में राजा सूरसिंह ने डोवर का पट्टा, सात गाँवों सिहत, दिया था। सं० १६७६ के वैशाख में इसने रा० नरहर ईसरदासेत को वैर में मारा। तब पट्टा ज़न्त हो गया छीर नरहर छाफ़त का मारा शाहज़ादे ख़ुर्रम के पास जा रहा। वहाँ से छोड़कर सिंगले गया छीर कँवले गाँव में रहा। वहाँ उसे मृगी रोग हो गया, पीछा राजा गजसिंह ने पाँवों लगाया छीर मेवरा पट्टे में दिया। सं० १६६५ में मर गया।
  - (७) महाराजा गजिस ह का नौकर विलाखेस खेतासर पहें।
- (८) सं० १६-६६ में नरहरदास पर भाटी मालदेवीत और गोर्थंद सहसमलीत नागार से आये। दूदा भी मुकावले में जाफर लड़ा खीर मारा गया।
- ( ६ ) महाराजा जसवंतसिंह का चाकर, सं० १७२१ में गाँव धवा पट्टे।
- (१०) महेवचो पूरां का पुत्र, सं० १६७२ में भाटी गीयंद-दास मारा गया तब लवेरा रामसिंह छीर पृथ्वीराज की शामिल में मिला था। सं० १६७७ में बुरहानपुर में रामसिंह से छुड़ाकर खवेरा पृथ्वीराज की दिया तब रामसिंह शाहज़ादे शहरयार के पास जा रहा। फरमीर जाते रा० ईसरदास कल्याग्रदासीत की चाकर ने रामसिंह जगमाल की रात के बक्त डेरे में घुसकर मारा। सं० १६७२ में एक बार आसीप मिली थी। सं० १६७६ में राजा गजसिंह ने आसीप राजसिंह की दिया और रामसिंह की
- (११) सं० १६७२ में तीन गांवें सहित गड़ोद छासरी पट्टे में थी। सं० १६७८ में रड़ोद राजसिंह की दी तब वेगीदास घर

का वैठा। सं०१६८० में ३ गाँव से घाणवाणा पाया। सं० १६८५ में पागल होकर मर गया।

- (१२) श्रयावागा पट्टे।
- (१३) पूराँ महेवची का पुत्र, सं०१६७२ में आसीप श्रीर लवेरा दोनों पट्टे में थे। सं०१६७७ में क्वॅंबर ध्रमरसिंह के साध (नागोर) गया, फिर पीछा जोधपुर ध्राया तब लवेरा पट्टे में पाया। सहाराजा जसवंतसिंह का कृपापात्र था, सं०१७०४ में प्रधान का पद पाया श्रीर ४००००) की जागीर मिली। दो-एक वर्ष पोछे ध्रलग किया गया। सं०१७०६ में पादशाही चाकर हुआ ध्रीर सं०१७२० में मरा।
- (१४) अच्छा राजपूत था, सं०१७१६ में रा० इंद्रभाण केसरीसिंहोत गाँव डेइ- में रहने लगा छै।र सवलसिंह पर चढ़ आया। इसने भी मुक़ावला किया, अस्सी खादिमियों सिहत लड़कर मारा गया।
  - (१५) सं० १६५० मगुसर सुदि ७ का जन्म। सं० १६७० में कैलावा पट्टे में दे अपने आदमी भेज बड़े आदर से बुलाया। चित्तोड़ में राणा सगर के पास था। सं० १६७६ में बुरहानपुर से राव रलसिंह के पास चला गया। सं० १६८० में मनाकर पीछा आया धीर कैलावा दिया। सं० १६६१ में फिर छोड़ वैठा, चाकरी नहीं करे। फिर राव शत्रुशाल के पास रहा। काबुल जाते रा० किशोरदास गोपालदासीत के चाकर ने मारा।
    - (१६) जूट पट्टे।
    - (१७) श्रीजी का चाकर, विमलीखा पट्टे।
  - (१८) सुरताम के पट्टे का विक्रुंकोहर १७ गाँवों सहित दिया। सं०१६७८ में राव रतन के पास जा रहा, सं०१६८० में पीछा

आया थ्रीर विकुंकोहर पट्टे में आया। सं० १६-६० में फलोधी' थाने पर रक्खा। वहाँ बलोचों ने गीवें घेरीं, उनकी जा पफड़े थ्रीर लड़ाई में मारा गया।

- (१६) सं०१६८० में विक्तंकोहर पट्टे, सं०१७१४ में उन्हींन काम प्राया।
  - (२०) विकुंको हर छै।र मतो ड़ा पट्टे।
  - (२१) यवूकड़ा पट्टे।
- (२२) सं० १६-६० में छोयसाँ की डाभड़ी पहें, सुंदरदास के वैर में सोडों ने मारा।
- (२३) जोधपुर का मेवरा पट्टे। छवेरी की साँहें से।हों ने घेरीं तव वाहर में से।हों से लड़कर मारा गया।
  - ( २४ ) सं० १६७५ में मेहकरण रास की मुहिम में मर गया।
- (२५.) सं० १६८० में मेवर पट्टे, सं० १६८१ में चामूँ दी घी, फिर राव प्रमरसिष्ठ के साथ गया, सं० १६८५ में पीछा लाया छीर मेड़ते का चामूँ छीर साथाणा व फलोधी का जैसला दिया। सं० १६८६ में कावर पट्टे, सं० १७०४ में देश की खिदमत दी, सं० १७१४ में उज्जैन के जंग में छित घायल हुआ। महाराजा ने घादर के साथ ८०००) घाय का कई गाँवों सहित लवेरा दिया छीर भीवाल भी।
  - (२६) श्रोजी का चाकर।
- (२७) सं०१६७१ में गोपासरिया श्रीर वारणाऊ पहें में घे, सं०१६८८ में खींवसर की नागरी छीर सं०१६-६३ में बोम-वाडिया दिया।

पत्ता नींबावत का पुत्र भोपत; भोपत के वेटे ईसरदास, जगमाल फ्रीर कान्ह । ईसरदास के पुत्र—मनोहर, वरसिंह, नरसिंह, गोपालदास, प्रखैराज, लखमीदास फ्रीर साँवलदास ।

रिग्रमल<sup>६</sup> नींवावत के वेटे माधोदास<sup>६</sup> श्रीर वाघ। वाघ का लखमीदास।

गांगा ° नींबावत का पुत्र कल्ला; ९ कल्ला के वेटे हरीदास, १३ माधोदास, जगन्नाथ, साँवलदास ग्रीर प्रयागदास १३। हरीदास का पुत्र जसवंत।

किशना<sup>°</sup> नींवावत । मूला<sup>९ ह</sup> नींवावत । भोजराज<sup>९ ५</sup> नींवावत । दूदा स्रानंददासोत का पुत्र मेघराज; मेघराज का नारायणदास; — नारायणदास<sup>३°</sup>का कल्ला।

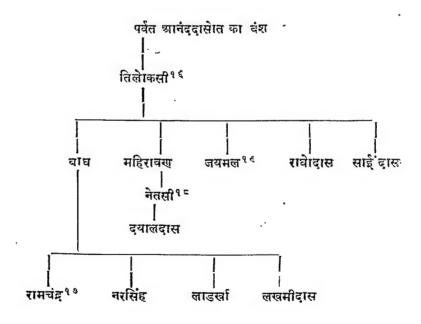

#### मुँहगोत नैगसी की ख्याव

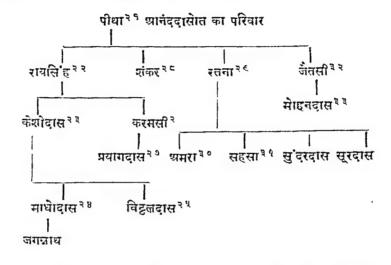

- (१) नींवा के वाद टीकेत हुआ।
- (२) नींवा की सब वसी भाषत ही के रही, स्त्रापत्काल में गुढ़ा पर रामाजी का साथ स्त्राया तब भाषत मारा गया।
- (३) सं० १६४० में गांगावाड़ी, लवेरे की वासगी छीर सं० १६५८ में भोवादी टीकाई दी गई, सिवाने के गढ़ का रचक भी था।
  - (४) चन्जैन काम स्राया।
  - (५) दिच्या में मरा।
  - (६) गोयंददास ( साटो ) के साथ काम प्राया।
  - (७) फलोधी में राव मालदेव के काम प्राचा।
- ( प ) राव चंद्रसेन के समय जोधपुर के घेरे में रामपील पर तैनात था, वहाँ काम प्राया।

- ( ६ ) सं० १६६५ में सेजित का राजगियावास पट्टे, सुरताण के पास था, अचलदास के साथ मारा गया।
- (१०) राव चंद्रसेन के आपत्काल में जोधपुर गढ़ के द्वार पर लड़कर काम आया।
- (११) सं० १६४० में लवेरी की महली, सं० १६४१ में रेाहणवा और लवेरे की वासगी पहें में थो।
- (१२) सं० १६७१ में पृथ्वीराज की चाकरी में बेठवास का पाना पाया श्रीर सं० १६७६ में इशूंडिया पट्टे में था। सं० १६८७ में छोड़कर श्रचलदास सुरताणीत के पास जा रहा श्रीर उसी के साथ काम श्राया।
  - ( १३ ) छजमेर में गायंददास के साथ काम झाया।
- (१४) जेसलमेर की सेना आई तब राव मालदेव के काम आया।
  - (१५) पहा छोड़ा ध्रीर कटार खाकर मर गया।
- (१६) मेड़ते में देवीदास जैतावत के साथ काम श्राया, राव मालदेव का चाकर था।
- (१७) सं० १६६७ में रामानास पट्टे या, छोड़कर भाटी अचलदास के पास जा रहा श्रीर उसके साथ काम आया।
  - (१८) अचलदास के साथ मारा गया।
- (१-६) मोटे राजा का चाकर, लोहावट की लड़ाई में मारा गया।
  - (२०) सं० १६५२ में ईसर नावड़ा पट्टे।

- (२१) राव मालदेव का चाकर, मेड़ते में देवीदास जैतावत के साथ काम आया।
- (२२) सं० १६४० में चाँपासर, सं० १६४३ में से।जत का नापावत फ्रीर पीछे वाँधड़ा पट्टे में रहा।
  - (२३) वाँधड़ा पट्टे।
- (२४) सं० १६७२ में रूँदिया पट्टे में था, सं० १७१४ में उउजैन काम प्राया।
- (२५) कॅंदिया पट्टे, पहरे पर एक चाकर खड़ा था उसने मारा।
- (२६) रूँदिया पट्टे, घ्रजमेर में गोयंदरास के साघ सारा गया।
- (२७) सं० १६८२ में जालेली पट्टे, फिर फलोधी का गाँव छीला दिया।
- (२८) राद चंद्रसेन आपरकाल में भादराजण गया, वहाँ शंकर मारा गया।
- (२६) सेटि राजा ने फत्तोधी में भाटी अवानीदास की मारा, उस लड़ाई में काम आया।
  - (३०) सं० १६-६२ में लोलावस पट्टे।
  - (३१) गुजरात में काम प्राया।
- (३२) सं० १६५६ में सोजत राव शक्तिसिंह को दी गई तब शक्तिसिंह के साथियों ने रात के वक्त विष्णुदास पर छापा मारा, वहाँ जैतसी काम श्राया।
  - ( ३३ ) सं० १६८३ में वांधरा पट्टे।





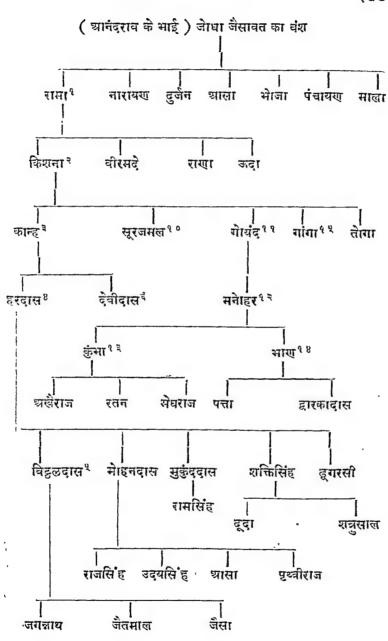





- (१) राव मालदेव ने १५ गाँव सहित बालरवा पट्टे में दिया घा: पुँछड़ में रहता था। जब राव जैसा भावदासीत की भांगेसर को याने पर भेजा तो रामा को भी उसको साथ दिया। वहाँ वह बहुत घायल हुआ छै।र डेरे पर लाते ही मर गया।
- (२) मोटे राजा का चाकर छा। जब रामा काम आया तो वालरवा वीरएदे रामावत के हुआ, इसलिए किशना चाकरी छोड़कर चीकानेरं चला गया, जब मोटे राजा की फलोधी मिली तब पीछा छाया छीर राजाजी के साथ समावली गया, फिर जब मोटे राजा को जोधपुर मिला उस वक्त पीछा देश में भाया।
- (३) जब मोटे राजा ने कुंडल में भाटियों से लड़ाई की तब कान्ह युद्ध में पूर्णरीत्या घायल हुन्ना, फिर समावली गया। सं० १६४० में जब जीधपुर सोटे राजा के हाथ ग्राया तब भावी के डेरेां पर चार गांव सहित वालरवा श्रीर कुड़ी का पट्टा कान्ह की दिया गया। गढ़ पर रहता था, सं० १६६६ में मरा!
- ( ४ ) वालरवे का पट्टा वरकरार रहा, सं० १६८७ में ज़ब्त किया गया तो वह राव श्रमरिहंइ के साथ चला गया। सं० १६-६६ में काबूल से लीटने पर वालरवा पीछा दिया छौर गढ़ का किले-हार बनाया।

- (५) सं० १६८३ में मोखेरी पट्टे, सं० १६८७ में हो गाँव सहित सावरीज दिया, सं० १६६१ में धमरसिंह के साध गया थ्रीर सं० १६८५ में पीछा धाया तब चोहड़ मूंडवा पट्टे में पाये।
- (६) सं० १६५६ में जब शक्तिसंह को सोजत दी गई तब भाटी सुरताय ने राजा सूरसिंह के साथ जाकर सेाजत की घेरा या, उस वक्त देवीदास किशनसिंह (राठौड़) को बुलाने के वास्ते सुरताय को भेजा। उसने जाना कि किशनसिंह पाली में है। किशनसिंह के सहायी लाला के भासरसी सादूलीत से वैर था जी वालीसों की भूमि में रहता था। लाला उधर गया, लड़ाई हुई, भाटी देवीदास छीर लाला मेलावत मारे गये छीर अर्जुन ऊहड़ छीर भीम सहायी किशनसिंह को ले निकले।
- ें (७) सं० १६७२- में हीरादेसर रासावत लखमीदास के शामिल पट्टे। सं० १६⊏३ में तांबड़िया मिला उसे छोड़कर भीम-कल्यायदासेात के पास जा रहा।
  - ( ८ ) सं० १६-६० में नांद्विया पट्टे में था, सं० १६-६१ में अमरसिंह को साथ गया धीर १६-६६ में पीछा आने पर काठसी गाँव दिया गया।
    - ( ६ ) सं० १६८० में फलोधी का वरजांगसर पट्टे।
    - (१०) मोटे राजा का चाकर, लोहावट की लड़ाई में मारा गया।
    - (११) सं०१५५६ में भगतावासगी छौर १६५७ में ग्रानावस पड़े।
    - ( १२ ) गोयंददास के साथ अजमेर में मारा गया।
  - (१३) सं० १६६८ में स्रानावस पट्टे, छोड़कर राव स्रमरसिंह के साथ गया, पीछा स्राने पर गाँव नांदिया पाया।
    - (१४) उज्जैन में काम आया।
  - (१५) सं० १६४३ में आनावस पट्टे, सं० १६५७ में दिचाय में काम आया।

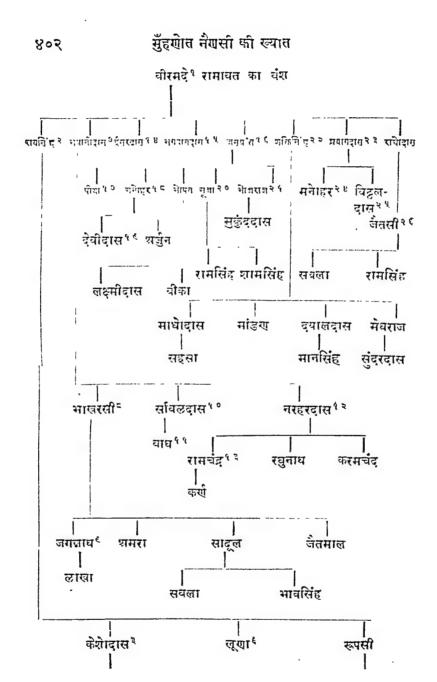

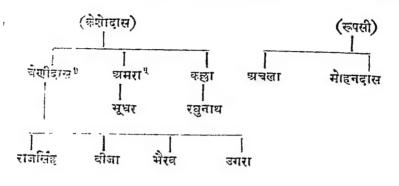

### (१) बालरवा पट्टे।

- (२) राव चंद्रसेन के ग्रापत्काल में भादराजया में था। राव ने वैरीसाल पृथ्वीराजीत, नोपालदास भायोत, ऊहड़ हैं।र जयमल इन ४ ठाज़रों की घोड़ों की कारवान लूटने की भेजा था। वहाँ लड़ाई में मारा गया।
- (३) सं० १६४० में चेापड़ा पट्टे, छोड़कर किशनसिंह के पास रहा; पीछा आने पॅर सं० १६७४ में कराडी दी गई। सं० १६७४ में ४ गाँव सहित भवराणी पट्टे में थी। सं० १६८० में मेड़ते का गाँव ध्योत्ताव पाया और सं० १६८३ में मरा।
- (४) सं० १६-६१ में राव अमरिसंह के साथ गया था; वहाँ कावुल से आते हुए दिरया अटक में डूबकर मर गया।
  - (५) सं० १६८३ में मेड़ते का गाँव सीहार पट्टे में था।
- (६) सं०१६५६ में भाटी देवीदास के साथ किशनसिंह (राठाँड़) के काम आया। खहासी लाला के दावे में खेतसी सादूलोत पर चढ़दार गये थे, गोड़वाड़ के गाँव खेवटावास में खड़ाई हुई।

- (७) राव चंद्रसेन को गाँव वालरवे में या, वहाँ थे।रियों को साथ लड़ाई में मारा गया।
- ( ८ ) संवेराई पट्टे, सं० १६७७ में वेरू पाया। सं० १६-६३ में राव धमरसिंह के पास गया श्रीर वहीं मरा।
  - ( ६ ) सं० १६-६५ में गोलावास की घाइरी पट्टे।
- (१०) सं० १६६१ में त्रिगटो पट्टे, सं० १६६५ में त्रह्यावासणी छीर सं० १६६६ में सांवत कुँछा पाया। सं० १६७० में कुँवर गनसिंह छीर भाटी गी ददास ने कुंभलमेर लिया। राणा के छादिमयों से लड़ाई हुई जिसमें मारा गया।
  - ( ११ ) सं० १६७० में त्रिगटी पट्टे में थी।
- ('१२) सं० १६६३ में भांहरा पट्टे, सं० १६७३ में सीजत का चाइंडिया, सं० १६७४ में सीजत की वील, सं० १६८१ में जूट पट्टे में था। सं० १६८४ में भगवानदास के साथ कड़ी गाँव में काम ग्राया।
- (१३) सं० १६८४ में जूट पट्टे, सं० १६-६१ में राव श्रमरिसंह को साथ गया।
- (१४) राव चंद्रसेन ने घोड़ों की कारवान लूटने की छापने पादमी भेजे, यह भी उनमें था, रायिसंह के साथ मारा गया।
- (१५) राव चंद्रसेन के धापत्काल में साथ रहा, सवराड़ की लड़ाई में मारा गया।

- (१६) सं० १६४० में चेराई, वीरसरा श्रीर ढिकाई पट्टे में हो, अल्हा राजपूत था, सं० १६७६ में उसके मरने पर गाँव ज़ब्त हो गये।
- (१७) जसनंत के साथ चेराई में हिस्सा था। सं० १६७७ में बुरहानपुर से नवाब दिच्छ गया, मार्ग में दखनियों से लड़ाई हुई, वहाँ वाग लगने से मरा।
- (१८) सं०१६८३ चेराई में हिस्सा था, सं०१६-६० में
  - ( १६ ) सं० १६ ६५ में भाखरी ऊदावस पट्टे।
- (२०) सं० १६७० में धींगाणा पट्टे, सं० १६८८ में चेराई थी।
  - ( २१ ) सं० १६७२ में सबलिसंहं राजावत के रहा।
    - ( २२ ) सं० १६४१ में हो गाँव सहित पाँचला पट्टे ।
  - (२३) सं० १६४० लवरे का पूटला पट्टे, पीछे उसके बदले -सीयला दिया सी छोड़कर बूँदी राव भीज के पास चला गया, चहीं इसका विवाह हुआ था। सुसराल गया था वहाँ शत्रुर्आ ने सार डाला।
    - ( २४ ) किशनगढ़ में रहता था।
    - (२५) किशनगढ़ में रहता था।
    - ( २६ ) सं० १६६८ में ग्रायसां का गाँव चंडालिया पट्टे।



- (१) सं० १६४० ढीकाई पट्टें, फिर खुडियाला पाया; सं० १६६० में सावंतकुवा पट्टें था, सं० १६६३ में मांडवे की लड़ाई में काम आया।
- (२) सं० १६६३ खुडियाला पट्टे; सं० १६७१ में अजमेर गोर्यंददास के साथ काम श्राया।
  - (३) सं० १६७२ खुडियाला पट्टे।
  - (४) खं० १६८१ खुडियाला पट्टे।
  - ( ५ ) सं० १६४० वहलवा, फिर ऊदीवास पट्टे ।

- (६) दड़ा राजपृत था, किशनसिंह (राठाड़) की उस पर बहुत कृपा थी, उसी के साथ काम आया।
- (७) सं० १६५१ गांवड़वास पट्टे, ईडर से पीछा बुलाया छी। सं० १६५⊏ में खेड़ला छी।र ग्रड़चीणा दिया, पीछे मर गया।
  - ( ८ ) किशनगढ़ में रहता था।
- ( ﴿) मांडण कूंपावत के पास रहता था, सं० १६४३ में वादशाह ने मांडण को आसीप दिया थ्रीर वह अपने देश में आया तव करमसीतों से लड़ाई हुई, जिसमें पूरा मारा गया।
- (१०) सं० १६६४ में आसोप की चिनड़ी पट्टे में थी, फिर । चदयसिंह भगवानदास भेड़तिया के पास जा रहा।
  - (११) सं० १६... में श्रीयसाँ का राहणा पट्टे, फिर चंगाए-वाड़ा दिया। दिचण में मरा।
  - (१२) सं०१६४० में बेराही में वरजांग का पाना पट्टे में था, सं०१६४२ में श्रोयसां का बुरवटा पाया श्रीर सं०१६५१ में चंडा-लिया मिला।
  - (१३) सं० १६७४ चंगावड़ा पहें। सं० १६७७ में नवाव बुरहानपुर से इच्छापुर पर चढ़ धाया, वहाँ लड़ाई में वाण लगने से जोगीदास मरा।
    - ( १४ ) सं० १६६...में चंडालिया पट्टे।

#### मुँहगोत नैगसी की ख्यात

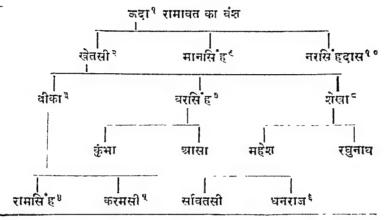

- (१) जोधपुर को गढ़ को घेरे को समय काम आया।
- (२) कल्याणदास रायमलोत के पास रहता था, सं० १६४५ में कल्याणदास सिवाने काम आया तब खेतसी भी पूर्ण घायल हुआ। कान्ह किशनावत ने उसे उठाया और आराम होने पर सं० १६४६ में जोधपुर के जाटीवास का पट्टा पाया।
  - (३) जाटीवास पट्टे।
- (४) सं० १६८६ में चंवल नदी पर पठानों के साथ लड़ाई हुई, वहाँ पृथ्वीराज वल्लुग्रोत के काम ग्राया।
  - ( ५ ) जैसावस थ्रीर टीवडी पट्टे में थी।
  - (६) जाटोवास पट्टे।
- (७) सं० १६७१ भगतावासग्यो पट्टे, सं० १६८€ मेड़ते का सिहारा पाया।
  - ( ८) सं० १६८४ मेड्ते का जोधड़ावास पट्टे।
- ( ६ ) खेतसो के गुढ़े पर तुर्क चढ़ आये ख्रीर लड़ाई हुई जिसमें फाम आया।
  - (१०) मानसिंह के साथ खेतसी के गुढ़े काम श्राया।



- (१) श्रोयसां की कींभारी पट्टे, श्रजमेर सं० १६७१ में गोयंद-दास मारा गया तब यह उसके साथ पूरा घायल होकर पड़ा था। सं० १६८३ में पूर्व से श्राता हुआ मार्ग में मर गया।
  - (२) वीरोखी पट्टे।
  - (३) वीरोग्गी पट्टे, सं०१६६२ में मौडवे की लड़ाई में मारा गया।
- (४) सं० १६५२ में सूरजवासणी पट्टे थी, फिर किशनसिंह के पास जा रहा। सं० १६७२ में पीछा आया तब काभड़ा पाया। विंकुपुर को हर पर पानो के लिए लड़ाई हुई, वहाँ भाटो प्रचलदास ने उसकी मारा।
  - (५) सं० १६६२ में लवेरे का गाँव खारी पट्टे में था।

दुर्जन कोधावत-पुत्र नेतसी, नेतसी का कचरा छीर कचरा के वेटे स्रमरा छीर पीथा।

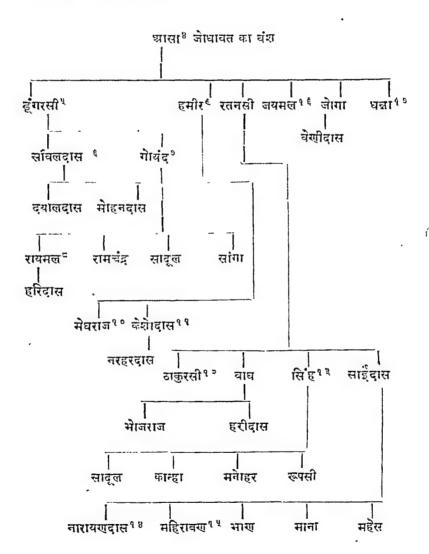

- (१) राव मालदेव के काम आया।
- (२) राव रायसिंह चंद्रसेनोत के साथ सिरोही काम भ्राया।
- (३) हरीसिंह किशनसिंहोत के पास रहता था।
- ( ४ ) राव चंद्रसेन के ग्रापरकाल में जीधपुर काम श्राया।
- (५) सं० १६४० में वेराही छासा का पांना पट्टे में घा, सं० १६५१ में चामूं की वासणी रही फिर चामूंदी गई छीर पीछे चांपासर पाया।
  - (६) सं० १६४० में सामेवी पहें, पीछे चांपासर दिया।
  - (७) सं० १६७३ चामृं पट्टे, सं० १६७१ वारगाउ पट्टे।
- (८) सं० १६-६१ में चामृं छूटी, गाँव में रहता था। एक दार ऊँट पर चढ़कर किसी काम के वास्ते रवाइणिये गया था। महेवचा देवीदास पातावत वारोटिया हो रहा था, उसने पाँचले गाँव के पास २२ साँढ़ें घेरीं, रायमल वार देखा, लड़ाई हुई छीर मारा गया।
- ( ﴿ ) फलोधी में भाटियों से मीटे राजा की लड़ाई हुई वहाँ मीटे राजा के पच में लड़कर भारा गया।
- (१०) सं० १६४६ खेतासर पट्टे। सं० १६५२ में गुजरात जाते हुए कोली कावों से लड़ाई हुई, वहाँ काम ग्राया।
  - ( ११ ) खेतासर पट्टे, सं० १६५४ में छूटा।
  - ( १२ ) मेंड़ तियों के काम आया ।
  - ( १३ ) दासलोतें का दे।हिता, राड्धरे दासाजी के काम प्राया।
  - (१४) चामूं पहे।
  - (१५) हरदास भाटी के काम आया।
  - (१६) जोधपुर के गढ़ पर आसा के साथ काम आया।
  - (१७) राव मालदेव की तरफ लड़कर फलोधी में काम छाया।

### मुँह्योत नैयसी की ख्यात

४१२

भोजा १ जोधावत को पुत्र—वैरसल, वीरा, राजधर छोर पंचायत। वैरसल का गोपालदास<sup>२</sup>, गोपालदास का राघोदास<sup>३</sup>। वीरा का देवीदास। राजवर को पत्ता छोर कल्याग्यदास<sup>8</sup>, पत्ता का बेटा कोशोदास।

पंचायन जोधावत बड़ी लड़ाई में मारा गया। पुत्र जगमल <sup>५</sup>, का केशोदास <sup>६</sup>।

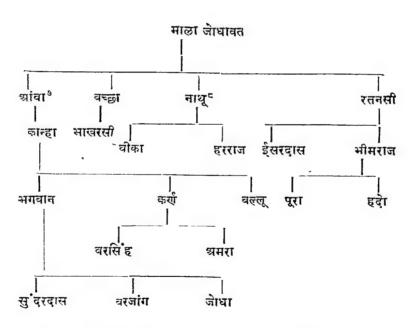

भैरवदास<sup>६</sup> जैसावत के पुत्र—सूरा, श्रचला, देदा, वरजांग धोर कन्या करमेती<sup>१०</sup>१ | | | | हूंगरसी | | शंकर<sup>२०</sup>

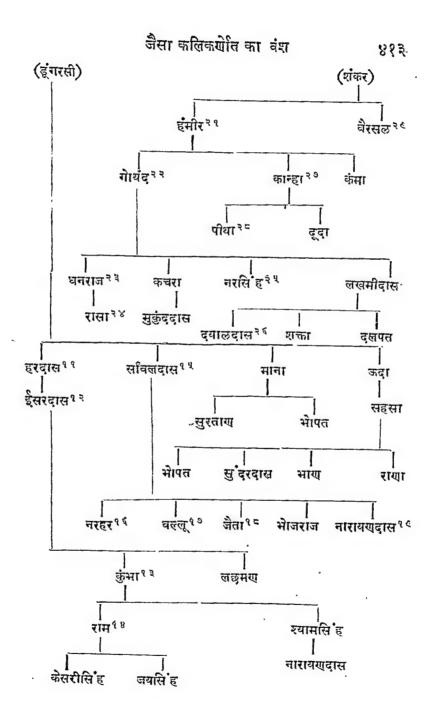

- (१) सं०१६०० में (शेरशाह) सूर पादशाह आया तव जोधपुर की पोल पर तुकों से लड़कर काम आया।
  - (२) सं० १६५६ सोजत का वृडेलाव पट्टे।
  - (३) महेशदास दलपतात का नीकर।
  - (४) वीकानेर के देश में।
- (५) राव मालदेव के फलोधी के आटियों से लड़ाई हुई वहाँ काम प्राया।
  - (६) द्वारकादास मेड्तिये के पास।
  - (७) भभ्भूरी की लड़ाई में मारा गया।
  - ( 🗅 ) क्षभूरी की लड़ाई में मारा गया ।
- (६) राव सूजा ने सेाजत का गाँव धवलेरा दिया, वहाँ रहता था। राव के चाकर सूर माल्हण के चेापड़ां पट्टें में थी सेा सीमा पर क्षगड़ा-हुन्ना वहाँ सूर माल्हण ने भैरवदास की मारा श्रीर न्नाप भागकर राणाजी की धरती में जा रहा। न्नानंद जैसा-वत जेसलमेर से साथ लेकर न्नाया न्नीर प्रहराणी इंद्रवड़े में भैरव-दास के वैर सूर साल्हण की मारा।
- (१०) करमेती का विवाह रा० मेहराज अखैराजात के साथ हुआ था, जिसके पेट से कुंपा ने जन्म लिया।
- (११) वड़ा राजपूत, राठोड़ भोजराज मालदेवीत के पास रहता था, भोजराज की तुकों से लंड़ाई हुई जिसमें हरदास मारा गया।
- (१२) पहले मोटे राजा का चाकर था, गाँव माणेवी श्रीर वाद में माणकलाव पाया। बड़ा राजपृत था।
- (१३) देवराज का भांजा, सं० १६८० में सावड़ाऊ कालिया-ठड़ा पट्टे, सं० १६८८ में मरा।
  - ( १४ ) सं० १६८८ में दो गाँव सहित सावड़ाऊ ईसरदास के

शामिल पट्टे। सं०१६-६४ में जुदा पट्टा कराया। सं० १६-६७ में माणकलाव से विसाइण रामपुरे जा बसा।

- (१५) सनावतें के पास वहलवे में रहता था।
- (१६) सं० १६६७ में कागल पट्टे थी।
- (१७) सं० १६७० में गीवाली पट्टे।
- (१८) सं० १६७२ य्रांवलां पट्टे।
- (१६) राजसिंह के पास इडोवे में रहता था।
- (२०) वड़ा राजपूत, राव मालदेव का अजमेर्गढ़ इसके हवाले या। सूर वादशाह आया तव लड़ाई कर मारा गया। जोधपुर के गढ़ में पाज पर छतरियाँ वनी हुई हैं—एक भाटी शंकर सूरावत की, दूसरी भाटी तिलोकसी वरजांग्रेत की और तीसरी अचला शिवदाग्रोत की है।
- (२१) फतोधी में भाटियों के साथ मोटे राजा की लड़ाई हुई वहाँ मारा गया।
  - ( २२ ) बूटेची पट्टे।
  - ं (२३) वूटेची ग्रीर भाले सरिया पट्टे, सं० १६३४ में रामड़ा-चास पाया।
    - ( २४ ) सं० १६-६२ में बोड़ानड़ा पट्टे।
    - ( २५ ) घीघी लिया पट्टे।
    - (२६) उज्जैन काम आया।
  - (२७) सं०१६४१ में सूराखी, सं०४२ में पाली का आंकड़ावास धौर पीछे बोड़वी पट्टे में थो। नाथा घायभाई का जमाई था।
  - (२८) वोड्वी थ्रीर सांवत कूवा पट्टे में था फिर राजिस 'ह को पास जा रहा।
  - (२६) फलोधी के लोहावट की लड़ाई में मोटे राजा के लिये काम प्राया।

### मुँहणोत नैणसी की ज्यात

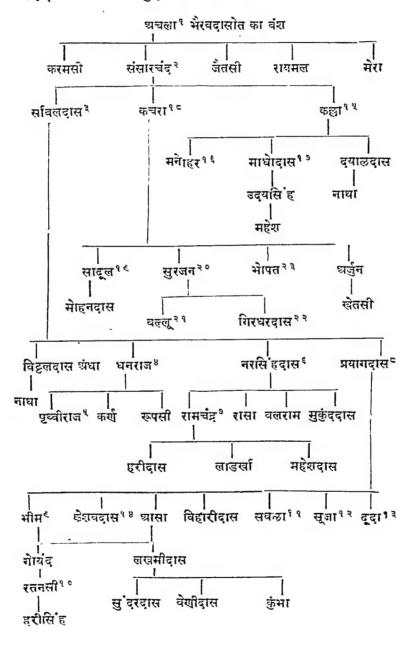

- (१) चित्तोड़ राणाजी का चाकर था, १४० गाँव से ताणा पट्टे छीर वसी चेपड़ां में थी। रामदास के पिता माल्हण की जैसा ने मारा। उस वैर में रामदास ने ६ छाइमियों सिहत छचला की चेपड़ां में मारा।
- (२) मांडण कूंपावत के पास रहता था। सं० १६२४ में पत्ता नंगावत ने राणा का गाँव भंटा डिया मारा, उस वक्त मांडण भी राणाजी का नौकर था। पत्ता मांडण के गाँव के सम्मुख हो कर निकला था। राणाजी ने मांडण को कहलाया कि हमारा गाँव लूट-कर पत्ता तुम्हारे सामने से चला गया और तुमने उसकी दंड नहीं दिया, इस लिए अब तुम भी जाकर उसका गाँव मारो। मांडण ने भादराजण और वावला जा लूटा, तब चौतालं के अभा सांखला से खड़ाई हुई, वहाँ संसारचंद काम आया।
  - (३) सांखलों ने संसारचंद को मारा इसिलए उन्होंने साँवल-दास की अपनी वेटी व्याहकर वैर तेखा। सांखली के पेट से धनराज पैदा हुआ। सं० १६४० छडाग्री पट्टे, सं० १६६२ में गुजरात के दांतीवाड़े के कोलियों की लड़ाई में मारा गया।
  - (४) सं०१६५८ में सिवाने का कूंपावास मनेाहरदास कल्लावत के शामिल पट्टे में था, सं०१६६३ में सावरला, किर कीटगोए, सं०१६६२ में क्षांव छीर सं०१६६५ में कीटगोद पीछा दिया। भाटो सावलदास संसारचंदोत, वैरसी रायमलोत, ईसरदास रायमलोत छीर कल्ला रायमलोत, ये चारों मीटे राजा के पास छा रहे थे, उस वक्त दरवार छाते सामने एक नेवला खड़ा हुआ देखा। साथ में नींवा महेशोत शक्जनी था। उसने कहा कि तुम्हारी चाकरी जीधपुर



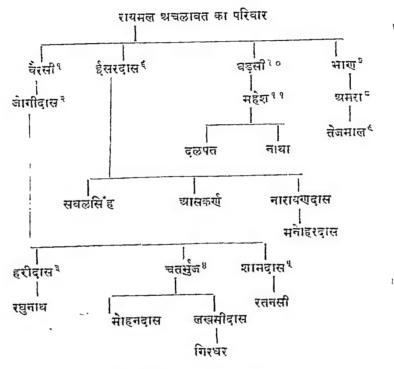

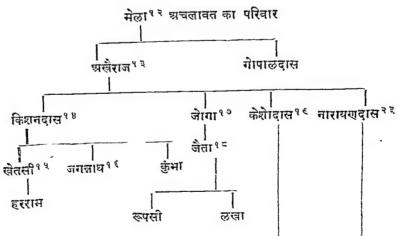

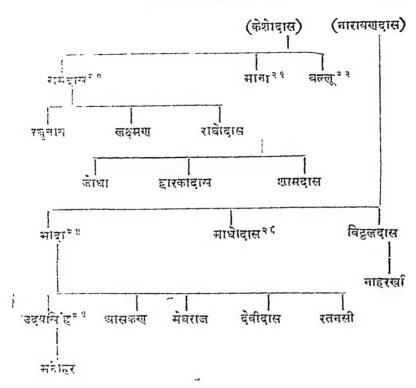

गोपालदास<sup>20</sup> मेरावत के पुत्र-सूरजमल<sup>25</sup>, पूरणमल, कान्ह, भगवान । सूरजमल के वेटे—गोयंददास, सुंदरदास<sup>26</sup>, केशोदास, रामसिंह। कान्ह का पुत्र रामदास, रामदास का गोवर्द्धनदास। गोयंददास के आसा, दलपत।

करमसी श्रचलावत के पुत्र—ठाक्तरसी श्रीर हरराज । ठाक्तरसी के वेटे सहसा<sup>२</sup>° श्रीर सिंह<sup>३१</sup>; हरराज का सांईदास, सांईदास को पुत्र राघोदास श्रीर रायसिंह ।

जैतसी अचलावत का वेटा रतनसी, रतनसी का सुरताण श्रीर सुरताण के पुत्र-मेघराज, सूरा, सुंदरदास श्रीर भोजराज।

- (१) सिवाने का लालाणा श्रीर जाजीवाल पट्टे। सं० १६५८ दक्षिण में श्रंवर (इवशी) की लड़ाई में वाण लगा।
- (२) सं० १६५८ जाजीवाल पट्टे था, छोड़कर राणाजी का चाकर हुछा । सं० १६६४ में पोछा आया और जाजीवास पाया। वीर पुरुप था, सं० १६७६ में मरा।
  - (३) सं० १६५८ जाजीवाल पट्टे, सं० १६-६२ में मरा।
  - (४) सिवाने का महेला पट्टे।
  - ( ५ ) सं० १६-६२ में जाजीवाल पट्टे।
- (६) वड़ा राजपूत श्रीर कार्यक्रशल श्रादमी था। राव राय-सिंह चंद्रसेनेात के साथ सिरोही की लड़ाई में वहुत से लोह लगे, पीछे करमसेन के पास जा रहा। चांदा खीची की करमसेन ने पारा तब ईसरदास ने वरछे की दी थी। सं० १६७१ में गायंददास साटी मारा गया तब पट्टा छोड़ के जोधपुर का नौकर हुआ धीर ४ गाँवों सहित बोट पट्टे में पाई, परंतु उसे भी छोड़ बैठा।
- (७) पूरणमल मांडणोत का नौकर, सं० १६४० में पूरणमल के साथ सिरोही काम प्राया।
  - ( ८ ) जोधपुर का रामड़ावास पट्टे, दिचाय में मरा ।
- ( ६ ) सं० १६७८ सांवतकूवा, सं० १६८६ भांहरा श्रीर सं० १६८० में लवेरे का गाँव खादी पट्टे में था।
- (१०) राव चंद्रसेन के गुढ़े फूलाज में तुर्क आये, वहाँ लड़कर मारा गया।
- (११) सं० १६... में पीपाड़ का वीनावास पट्टे, सं० १६७२ भादराजग का पाँच भदरा दिया, फिर करमसेन के पास जाकर रहा फीर वहाँ गरा।

- (१२) कूंपा के पास था, वड़ी लड़ाई में कूंपा के साथ मारा गया।
- (१३) मांडण कूंपावत के पास था, सीहा सिंघल की सारा वहाँ काम श्राया।
- (१४) सं० १६...पांचीला पट्टे, सं० १६६४ विलीड़ का वीम्नवाड़िया और सं० १६७२ में पीछा पांचीला पट्टे दिया गया, फिर गरा।
- (१५) सं०१६८० में सेड़ते का जैसावस, सं०१६८८ में जगन्नाध के शामिल सेाजत की बाहर वासगी, सं०१६८६ में छाछा-लाई द्रीर सं०१६८१ में कम्मा का बाड़ा पट्टे में था। गाँव खांड-परा सिंह जैतमालात के थी, जल्दो ही (सीमा का) भगड़ा उठा धीर खेतसी बारा गया।
  - (१६) आधा सहेव पट्टे।
- (१७) सं० १६४२ में राविषयाणा का गाँव कणबीर दिया था, सं० १६४...में सेजित का पांचनड़ा छीर सं० १६५२ में सेजित की महेद दी गई। अच्छा आदमी था।
  - (१८) भगवानदास नारायणदासीत का नैकर।
  - ( १-६ ) सं० १६५० में लवेरे का गाँव रामकोत्तरिया पट्टे।
- (२०) सेाजत का गाँव हिंगोला की वासग्गी सं० १६६४ में पट्टें थी, फिर सिंघावासग्गी दी गई।
- (२१) सं०१६७३ में सिवाने की उमरलाई, सं०१६७६ में सिवाने का लालाणा पट्टे में था।
  - ( २२ ) राव अमरसिंह के साध काम आया।

- (२३) छो। यसाँ का गाँव काँ करी छोर फिर सोजत का महेव पट्टे में था।
- (२४) सूराणी पट्टे. फिर महंव दिया गया। सं ० १६७१ में अजमेर गोयंददास भाटो के साथ काम आया।
  - (२५) सं १६७२ महेव पट्टे।
  - ( २६ ) उदयसिंह के शामिल श्राधी महेव पट्टे।
- (२७) सोजत का गाँव वाववस पट्टे में था। रा० मांडगा कूंपावत ने सीहा को मारा तव काम ग्राया।
  - ( २८ ) सं० १६६२ में बांधड़ा पट्टे।
- (२६) मेड़ते का गाँव ईटावा भोजा दोलतसाँ के शामिल पट्टे में था।
- (३०) सं० १६५-६ में लवेरे का वूरवटा श्रीर सं० १६६७ में मेड़ते का मांडावरा पट्टे में था।
- (३१) मेड़ते का मांडावरा, सं० १७५६ में, त्रिवटी सं० १६६५ में श्रीर मेड़ते का माण्यकियास सं० १६६६ में पट्टे था।

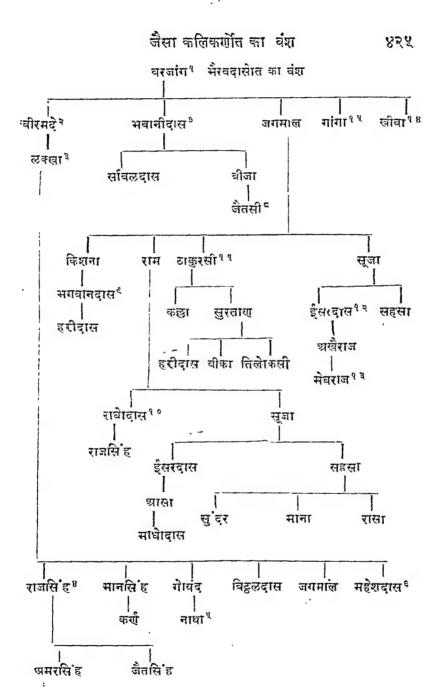

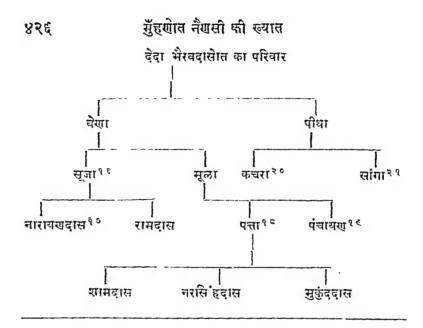

- (१) राव् मालदेव ने (शेरशाह) सूर पादशाह को पास एक पुरेहित छीर वरजांग भाटी की प्रतिनिधि करके भेजा था, पादशाह ने उनकी पकड़कर कीद कर लिया। जब शेरशाह मरा तब वे छूटकर छाये। वरजांग की वेराई छीर महेव पट्टे में दी थो। वेराई में उसका वैंधाया हुआ वरजांगसर तालाव छीर वरजांगसर कुँवा है। सहेव में जीगी का छासन बनाया।
  - (२) बागड़ में काम आया।
  - (३) चौहाणों के वैर में मारा गया।
  - ( ४ ) उडजैन में काम आया।
  - (५) गै।ड़ों ने मारा।
  - (६) गै।ड़ों ने मारा।
  - (७) वागड़ में काम ग्राया।
  - ( 🗆 ) बागड़ में रहता था।

- ( ) मान खींवावत का नै। कर।
- (१०) जसवंत साद्लोत का नैकर।
- ( ११ ) सं० १६६६ में भोवाद पट्टे।
- (१२) कांभडा गाँव में भाटी अचलदास सुरतागोत ने मारा।
- (१३) अचलदास सुरतागोत के साथ काम आया।
- (१४) वागड़ में काम आया।
- (१५) कूंपा के पास था। कूंपा ने उसे सूर पादशाह के पास भेजा। पादशाह ने वंदी बनाहार रक्खा। शेरशाह से लड़ाई होने के वक्त कूंपा के साथ काम प्राया। गांगा का कूंपा महराजेत के साथ सहोदर भाई का सा संवंध था।
  - (१६) ग्रासरानड़ा पट्टे।
  - (१७) पहले ग्रावा श्रासरानड़ा ग्रीर पोछे पूरा पहे।
  - (१८) आधा आसरानड़ा पट्टे।
  - (१६) छाघा धासरानड़ा पट्टे।
  - ( २० ) वेणीदास पूरणमलोत का नैकर।
- (२१) रा० लच्मण नारायणदासीत के पास था। उसी के साथ काम आया।

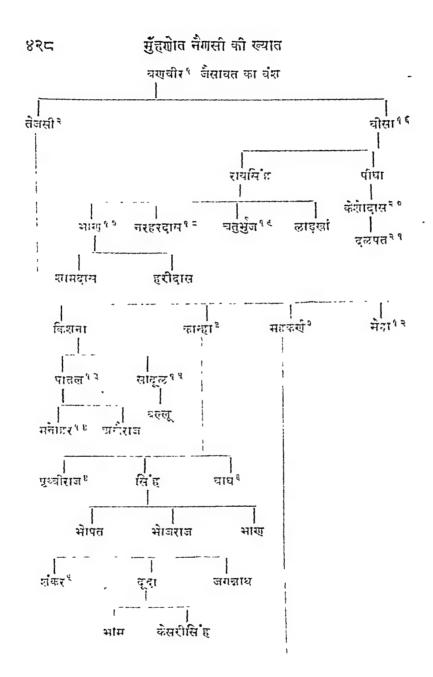

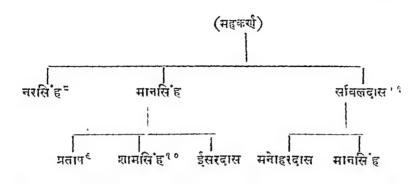

- (१) खैरवा पट्टे।
- (२) राव मालदेव का नैकर, खैरवा पट्टे। राव मालदेव ने भांगेसर में लड़ाई की वहाँ दणवीर बहुत घायल हुआ और उसे उठाकर लाये। (आराम होने पर) गुजरांवाली वाहतखड़ में फीजदार करके भेजा।
- (३) सोजराज मालदेवीत का नौकर, भीजराज के साथ काम प्राचा।
- (४) सं० १६६७ में गृंदाच का गाँव वाला, सं० १६७० में पीपाड़ का अरटिया थ्रीर पीछे गोधावास पट्टे में रहा। सं० १६७१ में अजमेर में भादी गोयंददास के साथ काम आया।
- (५) सं० १६७२ में दो गाँव सहित ध्ररिटिया पट्टे, सं० १६८४ में पूनासर श्रीर सं० १६८७ में साँवलता पाया। सं० १६८२ में राव अमरसिंह के पास गया।
  - (६) कान्हा के साथ मारा गया।
  - (७) डुंगरपुर काम ध्राया।
- (८) सं० १६७५ में मालने की तरफ से आया तन गोधेलाइ पट्टे में दिया था।

- ( -६ ) सं० १६८६ में जाल्हणे की मुहिम में काम प्राया।
- ( १० ) काठसी पट्टे।
- (११) खटोड़ा पट्टे घा, छोड़कर करमसेन के पान गया छीर घेड़े की जात से मरा।
- (१२) अच्छा ठाक्कर घा। राव चंद्रसेन मेहा की वेटी परणो घी। आपस्काल में चंद्रसेन के पत्त में लड़कर मारा गया।
- (१३) सं० १६४१ में तांबिड़िया छीर सं० १६६५ में करमसी-सर पड़े में थे।
  - (१४) करमसीसर पट्टे।
- (१५) वागड़ से आया तब मोटे राजा ने बड़ला पट्टे में दिया था।
- (१६) रान मालदेव के आपत्काल में भांनेसर की लड़ाई में काम आयां, ऊगा मेहेवचा के शामिल।
  - (१७) नागारवालों से लड़ाई हुई तब साटेर में काम आया।
  - (१८) आटेर में काम आया।
- (१६) जोधपुर की भगतावासाणी पहे, सं० १६७१ में कुँवर गजिसिंह ग्रीर धाटी गोर्यददास ने राणा का कुंभत्रसेर लिया तब काम ग्राया।
  - (२०) वांधड़ा पट्टे।
- (२१) सं० १६७६ में गोपालदास भीमीत के साथ काम छाया।

## रूपसीहात भाटी

साहियों में एक शाखा रूपसीहोतों की कहलाती है। रूपसी रावन लन्मण का पुत्र था, उसके वेटे वीजा, नाथू थ्रीर पता। दोजा रूप्सीहोत का परिवार—बीजा का सांगा, सांगा का मेला, नेता के नेरवदास ध्रीर भीमराज, भीमराज का पुत्र वेणीदास। मेपवास के वेटे—रायसिंह, सूजा, नरहरदास, रामसिंह, खाटखाँ, उदयसिंह, जगन्नाथ थ्रीर राजसिंह। सूजा के पुत्र खुंभा थ्रीर ज्ञासा हुए। रामसिंह के कीरतसिंह थ्रीर हरदास हुए। खाडखां के अखैराज थ्रीर थ्राजराज हुए। उदयसिंह के विदृत्तदास ध्रीर मुकुंददास हुए।

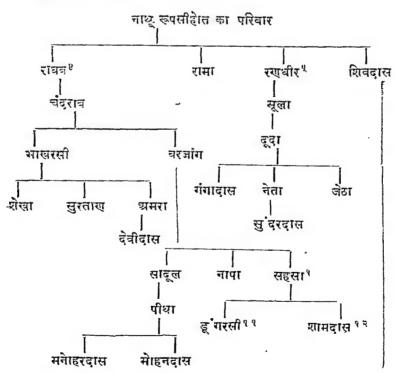

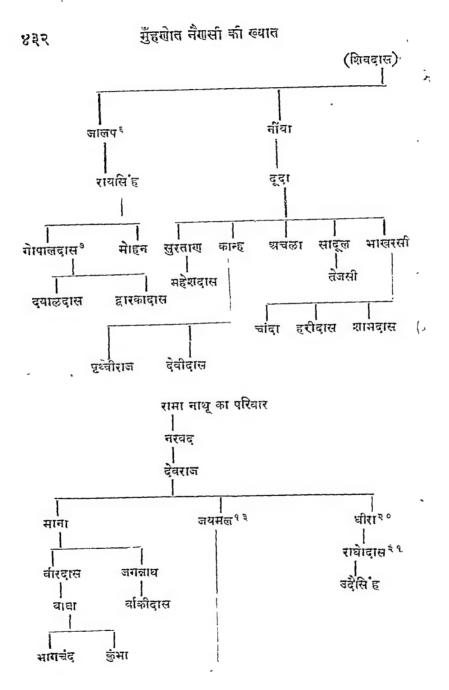

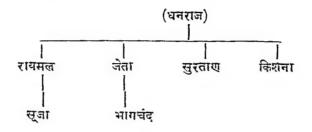

# पत्ता रूपसीहात का परिवार

पत्ता का हरदास, हरदास का नर्वह, नर्वह का राणा। राणा के बेटे गोयंददास, गोपालदास । गोयंददास का विट्ठल-दास; गोपालदास का हरिदास, हरिदास का जगन्नाथ, जगन्नाथ का अखैराज।

- (२) कांभड़ा पट्टे।
- (३) भाटी गोयंददास के साथ मारा गया।
- (४) इसकी संतान जेसलुमेर में है।
- (५) जेसलमेर में है।
- (६) राव मालदेव का चाकर, राम के साथ ऐसीटे गया।
- (७) राव जगन्नाथ का नौकर।
- ( 🗆 ) भांगेसर की लड़ाई में राठौड़ जस्सा ने मारा।
- ( ६ ) बाघावास पट्टे, सं० १६४१ में गुजरात काम स्राया ।
- (१०) सोढों की लड़ाई में काम प्राया।

<sup>(</sup>१) सं०१६५१ में राठै। इ रामदास चांदावत का नैकर या, फिर जेाधपुर रहा, सं०१६७० में मेड़ते का सिकदार हुआ और सं०१६७७ में मादिलिया पट्टे में पाया।

```
(१०) लगकाय के पास ।
(१०) से एक में काम ध्राया ।
(१०) पे करम से लें काम घ्राया ।
(१०) रावल रामचंद्र के साथ सवलिंद्र की वाप से लड़ाई .
हुई, वहाँ सारा गया ।
(१८) पोकरण की लड़ाई में काम घ्राया ।
(१०) रावल रामचंद्र के साथ सवलिंद्र की वाप से लड़ाई .
हुई, वहाँ सारा गया ।
(१८) करमसे तों की लड़ाई में मारा गया ।
(१८) पोकरण की लड़ाई में मारा गया ।
(१०) से इतियों के पास था, सं०१६१० में पृथ्वीराज जैतावत की लड़ाई में काम घ्राया ।
```

# पूंगल के राव

(१) राव केलग, (२) राव चाचा, (३) राव वैरसल, (४) राव शेखा, (५) राव हरा, (६) राव वरसिंह, (७) राव जैसा, ( $\Box$ ) राव कान्ह, ( $\Box$ ) राव छासकर्ण, (१०) राव जगहेव, (११) राव सुदर्शन, (१२) राव गणेरादास, (१३) राव विजयसिंह, (१४) राव दलकर्ण, (१५) राव छमरसिंह

# विकुंपर के राव

वरसिंह ने कंवर पट्टे में राव गोपा से विकुंपुर लिया। राद सिंह रृंगल टीके वैठा तव उसने अपने पुत्र दुर्जनसाल की विकुंपुर दिया! (१) दुर्जनमाल, (२) डुंगरसिंह, (३) उदयसिंह, (४) स्रसिह, (५) मोहनदास, (६) जैसिंह, इसको विहारी स्रसिंहोत ने रावल सवलसिंह से मिलकर निकलवा दिया और आप राव हुआ परंतु किशनसिंह ने उसे मार डाला। (७) राद विहारी, (८) जैतसी, (६) सुंदरदास, (१०) लाडखां, (११) हरनाध।

### वैरसलपुर के राव

यह नगर रावल वैरसल ने वसाया। (१) रावत खींवा शेखावत. (२) तेजिस ह, (३) मालदेव, (४) मंडलीक, (५) नेतसी, (६) पृथ्वीराज, (७) दयालदास, (८) कर्षीस ह, (६) मवानीदास, (१०) केसरीसिंह, (११) लखधीर, (१२) स्रमर-सिंह, (१३) मानिस ह। सुगृल चकत्ता भाटी कहते हैं। चकत्ता भोपत का, भोपत वालंद का, वालंद धीर राजा रसाल शालिवाहन के पुत्र धीर शालिवाहन द्राधींवंव का वेटा था।

## खारवारे के भाटो खारकारे के आही

हाइ हो खावत, किशना वाघावत, तेजमाल किशनावत, खंगार तेजसालेट, नाया खंगारीत, कुंभकर्ण नायावत, विहारी कुंभावत, जांध विहारी जा और जैतां जाधावत।

### जेसलभेर के रावल

रावल मूलराज, सोढा रणछोड़ गंगादासीत का देशिता। ग्रखेंसिह, बुधसिंह, जोरावरसिंह खावडियों के देहिते। जगत-सिंह, ईसरीसिंह, सोडों को दीहिते। जसवंतसिंह, पदमसिंह, जयसिंह, विजयसिंह, सोढों को दोहिते। जूम्मारसिंह, इलवद र्वं के भालों का दोहिता। ध्रमरसिंह, रत्नसिंह, वाँकीदास, राय-सिंह इपनगर के देशिहते। सबलसिंह, विहारीदास समियाणे के वाला रायमलोत के देशितते। दयालदास, पंचायण, ईसरीसिह, मक्तिसिंह, बाब सांतलमेर के दीहिते। खेतसी, हरराज, भवानी-दास, इंगरसी, सहसा, नारायणदास, मालदेव, लूणकर्ण, दूलाभाई, मराठ सरवभाई, सरदारसिंह, तेजसिंह जसील के राव के दीहिते। सूरतसिंह सोहों का धीर गनसिंह, हरीसिंह, इंद्रिसिंह जसील के मेहवचें। के दे। हिते। मूलराज से पीढ़ी तीन जगतसि ह रावल के भाई जैतसी सेढों के दे।हिते। देवीदास, चाचगदे, वैरसी, रूपसी, राजधर, लच्मण सं० १४-६४ में लच्मीनारायण का मंदिर कराया। सोमा, केलग, केहर, बलकर्ण, बीजो, तगांराव के (वंशज) भटतेर, राजपाल कीरतांसह को (वंशज ) भटनेर तुर्क हुए। देवराज, हमीर, सत्ता, मूलराज, रतनसी, राखा जिसके पुत्र घड़सी कान्हड़, बड़ा जैतसी कर्ण, जसहड़ को वेटे दूदा रावल। रावल तेजराव, तिलोकसी, भीमदेव, घासकर्ण, भीज दगे से मारा गया। रावल चाचनदे, जयचंद, घासराव, पाहुण, सांगण, वांगण गाँव कोहर। कालण, शालिवाइन, राव बीजल, वांदर सं० ११३४ राजा लाया- हास्ं, स् रेतरासल्खों, इन्नरंग मोकल सुधार हुआ, सं० १२४६ काम घाये वलोचों की लड़ाई में। जेसल, विजयराव लांजा ने २५ वर्ष लुद्रवे में राज किया। विजयराव को वेटे भोजदे, राजसी जिसके पुत्र राइड़ से शासा चलो। विजयराव को वेटियाँ लांग छौर लाहर शक्तियाँ हुई। रावल दुसाम, सिंघराव, मूल पसाव, उणग, वाघराव को पाहू भाटी कहलाये, उणगराव के वंशज गाँव गुढ़े में। सिंघराव की संतान सिंघराव भाटी कहलाते, उनके गाँव खुहड़ी, फुलिया वतन ।

जैसडमेर के राजाओं की वंशावली ( गापांतरकार की तेगार की क्रें )

| Magis up 41 44 - Agis a tagés tagés tadain annimal de tri displayi ja palainnys. Si si | विशेष विवरस                                       | विक्रम संवद् से २० वर्षे<br>पूर्व ( टाँड )<br>,, ,,, ३२ (,,)<br>सं० ७२ वि० (,,)<br>दूसरी सताडदी के धुरू में(,,)                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | प्राचीन लेखें।<br>से                              |                                                                                                                                |
| i                                                                                      | राज करन<br>का समय<br>लंट विकसी                    | -                                                                                                                              |
|                                                                                        | देहांत सेवत् नेण्सी की ख्यात से का समय<br>विक्रमी | ं<br>राव भाटी<br>,, विख्यराव<br>,, मंसमराव<br>,, केंडर्<br>,, तेखें<br>,, दिखें<br>,, सेंध<br>,, वेखें<br>,, वेखें<br>,, वेखें |
|                                                                                        | देहांत संवत्<br>विक्रमी                           | 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                        |
|                                                                                        | टाड राजस्यान से                                   | राजा रिक्त  ", राज्ञ साध बाळंद  ", मंगळराव  ", केहर  ", विजयराव रावल देवराज  ", मूर्ध  ", बङ्गराव  ", इसाम                     |
|                                                                                        | ग                                                 | o nm m n m n n n o o n m m                                                                                                     |

| विशेष विवस्स                               | र्षाच वर्षे राज किया सं॰<br>१२१२ से ( नैस्सी )  | ढाई मास राज किया (नेस्स्ती)                     | मास ६ राज किया, सैा-<br>तेली माता से चूका, यतः | गही सं उतारा गया।<br>( नेयासी )<br>चायक के पुत्र तेजसी<br>का येटा, थांग में जल | मरा। ( नेचासी )<br>मूलराज के बेटे देवराज<br>का समय |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| प्राचीन लेखें।<br>से                       |                                                 |                                                 |                                                |                                                                                | 9<br>0' 6'<br>0' 0'                                |
| राज कर्न<br>का समय<br>सं० चिक्रमी          | १२१७ तक                                         | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2           | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          | 5<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8                                                     | ्र<br>इस्                                          |
| देहाँत संवत् नेषासी की स्थात से<br>विक्रमी | सक्त होंग भित्रंबस्य<br>,, मेजिदेव<br>,, जैसळ   | ,, सावियाहन<br>,, वैजस<br>,, कारहरा             |                                                | ,, ਚੌਰਸ਼ੀ                                                                      | ,, मूलराज                                          |
| देहांत संवत्<br>विक्रमी                    | 0 0 n<br>0 0 n<br>0 0 n                         | 9 %<br>% 9<br>% 9                               | 9 37 W W<br>0 0, U, W,<br>0 0, U, W,           | 0<br>አ/<br>m'<br>ሮግ                                                            | 3,4,5                                              |
| टांड राजस्थान से                           | रावत तांना विन्यराय<br>,, मोजदेन<br>,, नेसंखदेव | ,, शालियाहन<br>दुसरा<br>,, यीजलदेव<br>,, काहरुए | ,, चाचगदेव<br>,, कर्णदेव<br>,, छण्यपाल         | ,, जैतिसिंह                                                                    | ,, मूलराज                                          |
| गः                                         | 24 04 04<br>24 10, 2                            | n a u                                           | מי טי שי מי                                    | à,<br>r                                                                        | (0°                                                |

| t.   |                                          |                                         |                                       |                                   |                               |                                | राज्ञ-च्युत किया गया।<br>(नेणमी) | राबळ माबदेव के पात<br>द्याबदास खेतसीहोत<br>का नेना भार | भारतिहं का वड़ा बेटा<br>जगतिसेंह तो कटार खा- | कर मर गया थार उत्तका<br>पुत्र बुमिति हैं गई। वैधा<br>जिसका उसकी दादी ने |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | ه د د ورسون و سوین                       | 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2/ W m<br>0 n; 11<br>2/ 2/ 2/<br>0 m  | <u> </u>                          | m<br>S<br>w                   | <i>(</i>                       |                                  |                                                        |                                              |                                                                         |
| 34   | 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 9 9 5                             | , 02, 0<br>, 03, 0<br>, 03, 0 | y 24<br>y w<br>y o             | 9<br>0<br>9<br>6                 | &<br>6 9 &<br>8 &                                      |                                              |                                                                         |
|      | ्र, व बच्चा<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः    |                                         | " चाचकर्व<br>" नेमीदाल<br>डेन्स्से    |                                   | भ सरराज                       | ,, माम<br>,, कल्याखदास         | ,, सनीहरदास<br>,, रामचंद्र       | ,, सम्बासिंह                                           | " अमर्भिह                                    |                                                                         |
|      | רי<br>ש'<br>הי<br>ס                      |                                         |                                       | 0<br>0                            | 0 0 0 0<br>0 0 0 0            | y ny<br>10 9<br>10 10<br>10 10 |                                  | १७०७<br>गही येठा                                       |                                              |                                                                         |
| أسعة | , वृद्धा ।<br>, घड्सी<br>क्रम            | ,, जलायदेव<br>,, वेस्सी                 | ,, चाचकदेव दूसरा<br>,, देवीदास<br>े   | », जनका दुवरा<br>"करमसी<br>नगाङ्म | , मालदेव                      | ,, हरराज<br>,, धीमतो           | ,, मनेहरदास<br>,, रामचेद्र       | ,, सबळसिंह                                             | ,, जमरसिंह                                   | ,                                                                       |
| •    | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    | 0 00                                    | 0° 00′ 0                              | m m n<br>m sy u                   | y 9 !                         | s w                            | 2 2                              | c 2                                                    | So<br>U.S.                                   |                                                                         |

| ४४२                                        | मुँह्णोत नैणसी की ख्यात                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | बाद्र देकर मारा, राज<br>जैसर्जनियं है के पुत्र<br>तेजितिं है को अमरितं है<br>के पुत्र हरीसिं है ने<br>बट्टतीसर तालाव पर<br>मारा और अन्वेसिंह<br>को गड़ी विकाया। (नेस्सी) |
| प्राचीन लेखें।<br>से                       |                                                                                                                                                                          |
| राज करने<br>का समय<br>सं॰ विक्रमी          |                                                                                                                                                                          |
| देहांत संवत् नेस्ति की स्यात से<br>विक्रमी |                                                                                                                                                                          |
| रेहांत संबत्<br>विक्रमी                    | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                    |
| टाड शबस्थान से                             | रावल जसवंतिसंह<br>" तेजसिंह<br>" प्रतिसिंह<br>महारावळ मूल-<br>राज दूसरा<br>", गर्जातिसिंह<br>", यालिवाह न जी<br>(विधमान)                                                 |
| 0<br>1E                                    | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3                                                                                                                                 |

### भारांतरकार का मत ( पृ० ४४३ चे ४५९ तक नैणची का नहीं)

चय भाटियों के प्राचीन इतिहास पर भी थोडी दृष्टि डालें ते। फहना पड़ेगा कि अन्यान्य राजस्थानी की स्यातियों की भाँति भाटियों की क्याति के कई पुरावृत्त सं० १४०० के पूर्व संदिग्ध ही जान पडते हैं। नैयासी ने तो रावल देवराज से पहले होनेवाले राजाओं के नाममात्र या जुल वर्णन ही दिया है. परंतु कर्नेल टॉड भाटियों की प्राचीन राज-धानी गुज़नी वतलाकर मुखलयानी से परास्त होने पर उनका इधर धाना कहता है। टॉड राजस्थान के अनुसार सुवाहु का पुत्र रिक युधिप्टिर सं० ३००८वर्ष पहले हुन्ना। उसका विवाह मालवे को राजा वेरिसिंह की कन्या सुभगसेना के साथ हुआ था। वह फ़रीदशाह नामां किसी मुसलमान पादशाह के मुकावले में मारा गया। रिभ्त का पुत्र राज या जिसने युधिष्ठिर सं० ३००८ वैशाख वदो ३ रविवार रोहिगी नचन में गुज़नी का नगर वसा वहाँ धपनी राजधानी स्वापित की श्रीर म्लेन्छे। फे सुकावलें में मारा गया। राजा सल्भन का राज्य सारे पंजाब में सं० ७२ वि० में था। उसने दिल्लो के राजा जयपाल तंबर की कत्या से विवाह किया। सं० ५८७ में होनेवाले राव केहर का विवाह जालीर के ग्राल्हणसी देवड़ा की बेटी के साथ हुआ, इत्यादि इत्यादि।

युधिष्टिर संवत्, जिसे किलयुग संवत् भी कहते हैं, ३००८ वाँ वर्ष विक्रम सं० २००१ के वरावर अर्थात् विक्रम संवत् चलने के १६ वर्ष पूर्व आता है। उस वक्त वैशाख बदी ३ की न ती रिववार पड़ता और न कभी वैशाख बदी में रोहिग्गी नचत्र आता है। मुस-लमानों की उस समय तो क्या वरन् उससे सात सी वर्ष पोछे तक उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। मालवे में उस वक्त वैरिसिंह नाम के: किसी राजा का होना पाया नहीं जाता। सं० ७२ वि० में प्रथम तो दिल्ली का वसना ही सिद्ध नहीं होता, वहां का राजा जयपाल तंवर विक्रम की न्यारहवीं शताब्दी में राज्य पर था। जालीर के चौहानों में छाल्हण्यती का समय सं० १२१८ वि० होना उसके लेख से सिद्ध है। यदि यह भी मान लें कि वह छाल्हण्यी नहीं, किंतु छाण्हिल हो जो छाल्हण्य से पाँच-छ: पोहो पहले हुपा था, तथापि उसका भी राव केंदर का समसामयिक होना बन नहीं सकता है।

चार्ग कर्नल टॉड लिखता है कि भाटो पहले चादव कहनाते थे. फिर घपनं पुरुषा भाटी के नाम से भाटी प्रसिद्ध हुए। राव भाटी राव वालंद का बंटा या छीर वालंद राव मलभन का। सलभन के १५ पुत्रों में एक राजा रसाल भी था। चिंद राव सलभन की दिली के राजा जयपाल तंबर का समकालीन माने जा सुलतान सुबुक्तगीन त्रीर नुलतान महन्द गज़नवी से लड़ा या ते। सबभन का समय सं० १०५८ वि० कं न्तासम प्रावेगा फ्रीर उसके पात्र राव साटी का सं० ११०० वि० कं लगभग: परंतु जीधपुर राज्य की गाँव घटियाने में मिले हुए विकार राजा बाउन या धक्क के सं० २०४ व २१८ के लुंदों से सिद्ध होता है कि कप से तीन पीढ़ी पहले हैं।नेवाले राजा शीलक प्रतिहार ने वल्लसंडल के राजा भट्टिक देवराज की जीता या (मुन्तान वा उसके आस-पास का प्रदेश पहले बल्लमंडल कहलाता या थार कक के सहिक वंश की राणी से छ: पुत्र हुए थे।) यदि शीलुक के पीछं, होनेवाक्ते राजा भीट व भिल्लादिस्य प्रतिहार का समय ४० वर्ष का मानें तो शीलुक का सं० ८७८ वि० के लग-भग राज्य पर होना संभव हैं, झत: भट्टिक देवराज भी उसी समय (८६०-८०) के छास-पास हुछा छीर राव भाटी के नाम से ये भाटी कहलाये हों ता श्रवश्य राव भाटी देवराज के पहले हुआ था। जेसलमेर के मंदिरां में कितने एक प्राने शिलालेख हैं जो राजपूताना ग्रीर सेंट्ल इंडिया की Report of a search of Sanskrit manuscripts for the year 1904-05 and 1905-06 में छपे र्रे उनमें दी-एक लेखें में विक्रम धीर भट्टिक संवत दोनों दिये हैं क्रकीत रावल वैरिमिंह के लंख में "श्री विक्रमार्क समयातीत सं० १४-६४ वर्षे भाटिको छं० ⊏१३ प्रवर्तमाने।'' रावल भीमलिंह को समय के लेख में "नुपति विक्रमादित्य समयातीत कं ? १६७३ रासाश्वभूपती वर्षे शाको १५३८ प्रवृत्तामान सहिक ( सं० ) रू.€३" इन लेखें। से आदिक ग्रीर विक्रम संवत में ६८० वर्ष का ग्रंतर ग्राता है सर्वात वि० सं० ६८० = भट्टिक सं० १। यदि यह सं० राव भाटी का चलाया हथा माना जावे तो राव भाटी का सं० ६८० हैं विवसान होना सिद्ध है। इस समय से हम रावल देवराज के उपर्युक्त समय का मिलान करें ते। क्रीव-क्रीव ठीक आ मिलता है. एरंतु कर्नल टॉड का सं० -६६४ का समय उपर्युक्त समय से अनुसान १०० वर्ष के पीछे का है। नैशसी की ख्यात के अनु-सार रावल जेसल से संवलसिंह तक ४५४ वर्ष में २३ राजा हुए अर्थात् प्रत्येक के राज्य-समय का धौसत १-६ ७४ माता सो ठींक है परंतु राव साटी से रावल जेसल के समय तक ५३७ वर्ष में कुल १३ राजा कहे यह विश्वास के योग्य नहीं। विक्रम की नवीं शताब्दी में घरवी भाषा में लिखी हुई पुस्तक चाचनामा में सादिया नाम के एक नगर का वर्णन है कि सिंध ऐश के राजा चाच ब्राह्मण को पत्र घरसिया ने अपनी वहन का विवाह भाटिया के राजा के साथ करने की उसे अपने भाई दाहिर के पास भेजी थी। ज्योतिषियों ने उस कन्या के नचत्र देखकर कहा कि इसका पति सारे सिंघ का स्वामी होवेगा, अतः दाहिर ही ने उसके साथ विवाह कर लिया। तारीख़ यमीनी में सुलतान महमूद गृज़नवी का

-भाटिया पर चढ़ाई करना लिखा है-- 'सुलतान मुलतान के पास सिंध नदी उतरकर शहर भाटी की तरफ चला, वहाँ विजयराव नाम का राजा था। गढ़ में से निकलकर वह मुसलमानों के मुकावले की आया कि उन्हें अपने हाथियों, योद्धाओं और वल-प्रताप से डरा दे। तीन दिन-रात लड़ाई होती रही, चैछि दिन सुलतान ने धावा करने का हुक्म दिया। सुसलमान 'श्रह्नाहो श्रकवर' का हाँक लगा काफिरों पर दूट पड़े छीर उनकी सेना में हलचल सचा दी। सुलतान ने अपने हाथ से कई दुश्मनों को मारा और उनके हाथी छीन लिए। विजयराव चुपके से चंद साथियों सहित जंगल में थाग गया ग्रीर पहाड़ों में जा छिपा। मुसलमानी ने पीछा किया तो अंत में वह कटार खाकर मर गया, आदि।" तारीख़ फ़िरिश्ता में लिखा है कि जब सुबुक्तगीन का बाप मुलतान में आकर लूट-मार करने छीर लीडो गुलाम पकड़कर ले जाने लगा तव लाहोर के राजा जयपाल ने साटिया राजा से सलाह की। जान पड़ा कि हिंदू सेना उत्तर की सद्देहना की सहन नहीं कर सकती तव भाटिया राजा के द्वारा उसने शेख इमीद अक्गान की नौकर रक्खा श्रीर उसे लुसगान का प्राक्तिम बनाकर वहाँ ध्रफ़ग़ानी सेना नियत की। ग्रंत में शेख़ हमीद सुवुक्तगोन से मिल गया। सुलतान महमूद के भांटये के हमले के वयान में फ़िरिश्ता लिखता है कि राजा विजयराय मुसलसान हाकिसों की वहुत तकलीफ़ देता था श्रीर मातहत होने पर भी अनंदपाल ( जयपाल का पुत्र ) को ख़िराज की रक़म नहीं देता था। इन उपर्युक्त दर्शनों में भाटिया एक नगर ग्रीर जाति दोनों अर्थ में प्रयुक्त हुआ है छीर संभव है कि भाटियों का नगर होने ही से वह आदिया लिखा गया हो। अवूरीहान अलवेरूनी ने भाटी के नगर को मुलतान से १५ फरसंग (५४ मील के क़रीन) वतलाया

हैं। यद्यपि इस नगर को विषय में विद्वानों सें सत-भेद है, कोई उसकी भटनेर श्रीर कोई वेहरा बतलाते हैं, तथापि संभव है कि वह सटनेर हा जो भाटियों की पुरानी राजधानी रहा है। कर्नल टाँड लिखता है कि लुद्रवे में मुभ्ते विजयराय का एक लेख दसवीं शताब्दी का मिला, यदि यह सन् ईसवी से अभिप्राय हो तो उस लेख का विजयराय सुलतान महमूद के समय का विजयराय हो सकता है। टॉड ने राव भाटी वो पुत्र मंगलराव को समय में गृज़नी को ढंडी वाद-शाह से लाहोर घेरा जाना लिखा है और सल्भनपुर चढ छाते के समय मंगल का जंगल में साग जाना भी कहा है। ग्राहचर्य नहीं कि ढंडी वादशाह से अधिप्राय सुलतान सहसूद ही से हो क्योंकि बटना-काल से पीछे दंत-कथाग्रीं के प्राधार पर लिखी हुई बढ़ने साटों की ख्यातों में प्रथि: ऐसे फर-फार पाये ही जाते हैं। एक ऐसी भी करपना की जाती है कि हिंदुस्तान में छाने के पूर्व गुज़नी नगर आदियों की राजधानी या ती शायद वे काबुल के हिंदू राजा हों, परंतु अलवेदनी के उन राजाओं की बाह्यण कहे धीर अनंदपाल जयपाल को पुरुषा बतलाये हैं। क्या भट श्रीर साटी के भ्रम में पड-कर तो अत्तवेक्ती ने ऐसा नहीं लिख दिया ? कावल यादि उत्तरीय प्रदेशों में शासन करनेवाली यीख्य जाति को कई सिक्को मिले हैं जो बैद्धिमतानुयायी थे। दही यैद्धिय जंज्या या जोइया के नाम से पुकारे जाते थे। कर्नल टॉड ने राव सलभन (शालिवाहन) के एक पुत्र का नाम जंज दिया है, जिसकी संतान जंज्या कहलाई। यह संचेप रीति से भाटियों की प्राचीनता का दिग्दर्शन मात्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाटी वंश वहुत प्राचीन है और उत्तरी भारत में पहले इनका प्रवल राज्य रहा फिर मुसलसानों से खदेडे जाने के कारण थे सिंध, मुलतान से इधर रेगिस्तान में आये।

प्रसंगागत पुराणों के प्रमुसार यहाँ यादवों का भी धोड़ा सा हाल दिया जाता है। यादव चंद्रवंशी हैं। राजा ययाति ने दानवें के पुरे।हित शुकाचार्य की कन्या देवचानी से विवाह किया. जिसके गर्भ से यद्ध और तुर्वस नाम को दो पुत्र हुए। देवयानी को साथ दानवराज की कन्या शर्सिष्ठा भी दासी होकर रही थी। ययाति को सहवास से उसके भी दृह्य, अनु धौर पुरु तीन पुत्र हुए। पुरु को राजा ने अपना युवराज वनाया। तुर्वेसु को पूर्व में, ( इरि-दंश पुराण में दिचण का देश देना लिखा है जहाँ उससे दसवीं पोढ़ी सें होनेवाले चार भाइयों ने अपने-अपने नाम पर पांड्य, करेल, कोल छीर चोल के राज्य स्थापन किये), दुह्यु की पश्चिम, यहु को दिचण श्रीर श्रमु को उत्तर दिशा में देश बाँट दिये। यह की संतान यादव कहलाये जा पहले सिंधु नदी के नीचे के प्रदेशों में वसे थे. फिर धोरे-धोरे पूर्व की छोर सथुरा, माहिष्मती छीर चेदि तक फैल गये। धतु से धाठवीं पीढ़ी में होनेवाले उशीनर के पाँच पुत्रों में से शिवि के वंशज शैव, सृग के यौद्धेय श्रीर नैव की संतान नवराष्ट्र प्रसिद्ध हुए। पुरु के वंश में जरासंध, द्रपद, दुर्यी-धन छादि राजा हुए। द्रुपद को वंशज तो पैरिय नाम से ही प्रसिद्ध रहे परंतु कुछ श्रीर पाण्डु को पुत्रों को नाम से दुर्योधन व युधिष्टिर ग्रादि कैएव ग्रीर पांडव कह्लाने लगे। यादव-वंश में जगिद्धख्यात श्रीकृष्णचंद्र ने जन्म लिया। उन्होंने मथुरा की छोड़ द्वारावती की राजधानी वनाया। उनके समय में यादवें। का सार्वभै।म राज्य हो। गया था। पुरु के पेशत्र दुष्यंत ने मेनका ऋष्सरा के गर्भ में विश्वा-मित्र को वीर्य से उत्एत हुई शकुंतला को साध विवाह किया. जिसके भरत नामी पुत्र हुआ। कहते हैं कि वह आर्यावर्त का चक्रवर्ती राजा था थ्रीर उसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ध

प्रसिद्ध हुन्ना। मद में मतवाले होकर यादव प्रभासचेत्र में परस्पर लङ्का मर निर्दे।

हीर है वा साखावाले मधुरा व उसके आस-पास के प्रदेशों पर राज्य दानं रहे। करीली के यदुवंशी राजा शीरसेनी कहे जाते हैं। सतय है फ़ेर-फार से उनसे मधुरा छूटी और सं० १०५२ में वयाने कं पास सनी पहाड़ी पर वसे। राजा विजयपाल के प्रत तहन-पाल ( त्रिभुवनपाल ) ने तहनगढ़ का किला वनवाया। तहनपाल के पुत्र अर्मपाल धौर हरीपाल थे जिनका समय सं० १२२७ का है। इरीपाल ने तहनगढ़ अपने आई से छीन लिया, परंतु धर्मपाल के पुत्र कुँवरपाल ने वह स्थान पीछा लिया। हरीपाल ने मुसलमानी की सद्यायता से पुनः अधिकार प्राप्त किया, सहायक सुलतान शहाबुद्दीन र्ष गोरी या। परिशाम यह हुआ कि सं० ५६२ हि० ( सं० ११-६६ ई०, सं० १९५२ वि० ) में सुलतान ने वयाने पर श्रिधकार कर लिया। कुँवरपाल के वंशज अर्जुनपाल ने सं० १४०५ वि० में करोली का नगर वसाकर वहाँ अवनी राजधानी स्थापित की। मालवे के सुलतान ्महमूद ख़िनुजी ने करीली फ़तह कर वह राज्य अपने बेटे फ़िद्दवी ख़ाँ को दे दिया। करीव १५० वर्ष तक करें। ली के राजा इधर-उधर वसकर अपने दिन काटते रहे, फिर राजा गोपाल ने शाहंशाह अक-दर की छुपा से छपने राज्य का क्रक विभाग पाया।

द्वारका के यादवें में सुवाहु नाम का राजा हुआ जिसने अपने दूसरे पुत्र इद्व्यहार की दिच्चिय में राजा बनाया। इद्व्यहार के पुत्र सेटयाचंद्र ने सं० ६०० वि० के लगभग सेट्यपुर नगर बसाया। पहले ये यादव दिच्या के प्रतापी सीलंकी छीर राष्ट्रकूट-वंश के सामंत थे, कलचुरियों छीर सीलंकियों के परस्पर के भगड़ों में वि० सं० १२४४ के लगभग सीलंकियों के महाराज्य का बड़ा विभाग छीनकर सेडणचंद्र से वीसवीं पीढ़ी में होनेवाला राजा भीक्षम स्वतंत्र हो गया छौर देविगिरि या दैं।लताबाद का प्रवल राज्य स्थापित किया, जिसका नाश सुलतान छलाउदीन ख़िलजी ने सं० १३६५ वि० में कर दिया।

दिच्या में दसरा महाराज्य है।यसल शाखा के यादवें का द्वार-समुद्र में था। सुलतान अलाउदीन खिलजी ने इनकी भी पराजित किया था। अंत में सुलतान सहम्मद तुगलक ने विक्रम की चौदहवीं शताब्दी को अंत में उनको विजय किया, परंतु राजा बल्लाल को मंत्री देवराज ने मुसलमानों को निकाल पीछा अपना अधिकार जमाया धीर विजयनगर के महाराज्य का स्थापक हुआ। देवराज के वंश जें। का प्रताप इतना वढा कि वे शनै: शनै: दिचाण देश के वड़े विभाग के स्वामी ही गये। वादशाह वाबर अपनी पुस्तक 'बकाए बाबरी' में लिखता है कि जब में हिंदुःतान में श्राया ता यहाँ ( मुसलमानों के अतिरिक्त ) दें। वड़े हिंदू राजा थे अर्थात् उत्तर में राणा सांगा श्रीर दिच्या में वीजानगर (विजयनगर) के महाराजा । दिच्या में वहमनी खानदान का मुसलुमानी राज्य स्थापित हुआ स्रीर फिर वही वंश पाँच राज्यों में विभक्त हो कर बोजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार श्रीर वीदर की जुदा-जुदा सलतनतें बन गई। सन् १५६५ ई० में इन पाँचों ने मिलुकर विजयनगर के राजा रासराय पर चढ़ाई की । वूढ़ा राजा खुव लुइा परंतु ग्रंत में मारा गया । उसकी सेना भाग निकली ग्रीर वहीं उस सहाराज्य के प्रताप का सूर्य अस्ताचल की ओट में चला गया। पोछे उसके वंशज कुछ अर्से तक चंद्रगिरि में रहे थे।

यादवों की जाड़ेचा शाखा के ५ वड़े राज्य काठियावाड़ व उसके परे हैं। क्षच्छ में सम्मा, जामनगर, घरोल, मोरवी, गेंडल ख्रीर राजकोट। चूड़ासम्मा शाखा के यादव पहले जूनागढ़ गिरनार के स्वामी थे, सन् १४७० ई० (सं० १५२६ वि०) में गुजरात के सुलतान

जदमृद वैगरा ने इस राज्य की समाप्ति की । कश्च चुरि भी यादवें की 'एक लाखा में परंतु अब उनका भारतवर्ष में कोई राज्य नहीं है ।

# चरदारों की पीढ़ियाँ ( नैणवी चे )

|   | शुक्रद के सूंगी <b>त</b> | <b>ग्रमरसिं</b> ह | सिरंगसर की पीढ़ियाँ      |  |  |  |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|
|   | मदन तिह                  | खड्गसेन           | <b>धोरतसिं</b> ह         |  |  |  |
|   | सराईनिह                  | अजीतपुर की        | हिम्मतसिं ह              |  |  |  |
|   | <b>नु</b> रासनिह         | पीढ़ियाँ          | <b>फ़</b> तहसिंह         |  |  |  |
|   | <u>पृ</u> थ्वीराज        | दलसिंह            | भनाई की पीढ़ियाँ         |  |  |  |
|   | खङ्गसेन                  | शिवदानसिंह        | देवसिंह                  |  |  |  |
|   | करमसेन                   | दीपसिंह           | जगमाल                    |  |  |  |
| 4 | <b>स</b> ने।हरदास        | कीरतसिंह          | क्षिंह                   |  |  |  |
|   | <i>भगवानदा ह</i>         | फ़्तहसिंह         | <b>फ़</b> तहसिंह         |  |  |  |
|   | सिरंग                    | रामसिंह           | गाँव साखू                |  |  |  |
|   | वाय के एरदार             | <b>क्षिशनसिंह</b> | कियन विहात<br>कियन विहास |  |  |  |
|   | प्रेमसिंह                | मनोहरदास          | नवलसिंह                  |  |  |  |
|   | गहा <b>दुर</b> सिंह      | जिधसुख की         | <b>इंगरसिंह</b>          |  |  |  |
|   | दीलतसिंइ                 | <b>पीढ़ियाँ</b>   | जगरूप                    |  |  |  |
|   | पृथ्वीराज                | रघुनाथसिंह        | सुजाणसिंह                |  |  |  |
|   | जार्खा के सरदार          | भवानीसिंह         | दुर्जनसिंह               |  |  |  |
|   | <b>लाल</b> सिंह          | जालमसिंह          | जगतसिंह                  |  |  |  |
|   | धनोपसिंह                 | सुरताणसिंह        | किशनसिंइ                 |  |  |  |
|   | संप्रामसिंह              | <b>उत्तमसिंह</b>  | महाराजा रायसिंह          |  |  |  |
|   | <b>भवानीसिं</b> ह        | प्रतापसिंह        | बंधा की पीढ़ियाँ         |  |  |  |
|   | साइवसिंह                 | किशनसिंह          | फ़तहसिंह                 |  |  |  |
|   |                          |                   |                          |  |  |  |

# ४५२ सुँहणोत नैणसी की ख्यात

| 0 - 1              | •                      |                  |
|--------------------|------------------------|------------------|
| सवाईसिंह           | भीमसिंह                | हररामसिंह        |
| प्रजवसिंह          | जगतसिंह                | जैत <b>सिं</b> इ |
| <b>प्रमरसिं</b> ह  | किशनसिंह               | दयालदास          |
| रघुनाथसिंह         | भादले के रूपाय         | त गाँव भेलू की   |
| जगजीवनदास          | सतीदान                 | पीढ़ियाँ         |
| किशनसिंह           | भगवंतसिंह              | दलसिंह           |
| करजीयर की पीढ़ि    | याँ पद्मसिंह           | चैनसिंह          |
| सुखसिह             | रामचंद्र               | भीमसिंह          |
| <b>जैत</b> सिं ह   | कल्याणदास              | नरसिंहदास        |
| <b>ई</b> ंद्रसिंह  | दुरंगदास               | शामदास           |
| रघुनाथसिंह         | भीमराज                 | सुंदरदास         |
| ••••               | दयालदास                | नारायगदास        |
| •••••              | भोजराज                 | जैमल 🦘 .         |
| जालमसिंह           | सादूलसिंह              | भागा             |
| सूरतसिह            | गाँव ही गएरी की        |                  |
| <b>ई</b> द्रसिष्ट  | षीढ़ियाँ               | सादूलसिंह        |
| लालसिंह            | सवाईसिंह               | केलणभर की        |
| पहाड़िसंह          | वखतसिंह                | पीढ़ियाँ         |
| रघुनाथसिंह         | <b>फ़</b> तहसिंह       | सगवंतदास         |
|                    | कर्णसिंह               | सावंतसिंह        |
| गाँव नींवा की पी   | <b>िह्याँ</b> दयालसि ह | <b>उदयसिं</b> ह  |
| <b>क्षेा</b> मसिंह | ••••••                 | जयसिंह           |
| पेससिंह            | <b>ऊ</b> मरसिंह        | सुंदरदास         |
| वाघसिंह            | गजसिंह                 | गाँव कुदस्ंकी    |
| रामसिंह            | रघुनाथसिंइ             | पीढ़ियाँ         |
|                    |                        |                  |

| नारायगादास          | नारायगादास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वरसिंह              | वैरसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| लूचकर्ण             | गाँव उड़कर के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गाँव कतर के         | वरदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| खरदार               | शेरसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| छतरसिं <b>ह</b>     | देवीसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लाडखाँ              | भगवंतसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गोरखदान             | भोजराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रामसिंह             | दुर्जनसाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गाँव गेड़ाप के      | वलभद्रदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| उरदार               | गाँव काणाणे के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ब <b>इा</b> दुरसिंह | <b>बरदार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जोरावर <b>सिंह</b>  | भारतसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गुमानसिंह           | सवाईसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गोरखदान             | रघुनाथसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रामसिंह             | भोजराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गाँव संदश्य के      | दुर्जनसाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>स्ट्टार</b>      | वलभद्रदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बहादुरसिं <b>ह</b>  | गाँव केरफड़ के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>उदयसिं</b> ह     | सरदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जोरावरसिंह          | सुरताणसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>रघुनाथसिं</b> ह  | श्राईदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भागचंद              | <b>इ</b> टोसिं इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वीरमदे              | केसरीसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वलभद्र              | इररामदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | वरसिंह<br>लूबकर्ण<br>गाँव करार के<br>व्यव्हार<br>छतरसिंह<br>जाडखाँ<br>गोरखदान<br>रामसिंह<br>जोरावरसिंह<br>जोरावरसिंह<br>गोंव मेंद्सर के<br>स्पार्थ<br>वहादुरसिंह<br>जोरावरसिंह<br>गोंद्य मेंद्सर के<br>स्पार्थ<br>वहादुरसिंह<br>जोरावरसिंह<br>गोंद्य मेंद्सर के<br>स्पार्थ<br>वहादुरसिंह<br>जोरावरसिंह<br>गोंद्य मेंद्सर के<br>स्पार्थ<br>वहादुरसिंह<br>चांद्य सिंह<br>चांद्य सिंह |

## ४५४ मुँहणोत नैणसी की ख्यात

वखतसिंह सुंदरदास हिम्मत्सिंह भोपतसिंह भावसिंह ग्रागंदसिंह नारायणदास ग्रभयराम चतरसिंह वैरसी कुंभारो के सरदार लखधीरसिंह किशनसिंह कल्याणसर के राजसिंह चैनसिंह खरदार जगतसिंह जोरावरसिंह राघोदास जसराज गजसिंह केसरीसिंह उदयसिंह हटोसिंह **घभयराम** किशनदास रतनचातों की

रतनचेति की कालवास के सरदार राजे। पीढ़ियर भवानीसिंह काँधल

ग्रमरसिंह साहवसिंह राव रिग्रमल

वैरीसाल खड़सेन धाँधूसर के सरदार

शोरसिंह खखमीदास शेरसिंह शिवदानसिंह छ्दयभाण वहादुरसिंह भीमसिह नाहरसिंह जोरावरसिंह छभयराम सरूपसिंह खखधीरसिंह

प्रतापसिंह रंगाईखर के खरदार राणाखर के छरदार

खदयभाषा सुखरामदास प्रजीनसिंह जसवंबसिंह चतुर्भुज इंद्रसिंह ग्रजीन सावंतसिंह सवाईसिंह रत्नसिंह खदयभाषा रघुनाथसिंह राव खूणकर्ण रावतनर के रावत लखधीरसिंह

नायवाणे के सरदार नाहरसिंह गाँव पलू की साधेसिंह विजयसिंह पीढ़ियाँ

| जसवंतिसंह           | केसरीसिंह               | धनराज                      |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| सूरतसिंह            | <b>ग्रवैसिंह</b>        | <b>मान</b> सिह             |
| सानदेद              | सुदर्शनसंन              | गोविद्दास                  |
| <b>बं</b> सरीसिंह   | खाहीर के बरदार          | केशोदास                    |
| जगतसिंन्            | रामसिंह                 | गोपालदास                   |
| सलका सर के          | <b>ग्रजुंनसिं</b> ह     | सांगा                      |
| रहरत्वर             | दुर्गदास                | संसारचंद                   |
| <b>स्पितं</b> इ     | देवीसिइ                 | बीदा                       |
| <b>ग्रागंद</b> सिंह | जैतपुर के शरदार         | राव जाधाजी                 |
| मानसिंह             | <b>पद्म</b> सिंह        | धेनातेकी पीढ़ियाँ          |
| साहबनिंह            | सक्पसिं इ               | <b>उदय्</b> सिह            |
| किशनसिंह            | स्रसिंह                 | दुर्गदास                   |
| जगतसिंह             | घर्जुनसिह               | वीरभागा                    |
| कलासर के सरहगर      | देवीसिंह                | लखमीदास                    |
| भोपत्रसिंह          | चंद्रसेन'               | गोयंददास                   |
| <b>हिस्मतिः</b> ह   | सनहरदास                 | दुसारणे के चरदार           |
| मोहक्मसिंह          | गोपालदास                | <b>इ</b> ग्रृंतिस <b>इ</b> |
| सवलसिंह             | <b>उद्य</b> भा <b>ग</b> | जैतसिंह                    |
| सुदर्शनसेन          | बीदासर के               | सरदारसिंह                  |
| देशितस्थान          | वीदावत                  | दीपसिंह                    |
| जसवंत               | रामसिंह                 | किश <b>न</b> सिंह          |
| <b>उद्य</b> भाग     | <b>उमेद</b> सिंह        | त्रचलदास                   |
| दुशियासर के सरदार   |                         | गोर्यंददास                 |
| भावसिंह             | केसरीसिंह               | गाँव पूहड़ी के             |

जोरावरसिंह

**कुशलसिं** ह

# ४५६ सुँहणोत नैणसी की ख्यात

दल्लू देवीदास मेाहक्रमसिह नवलसिंह लाखग्रसी मनरूप गुमानसिंह खंगारसी सगतसिंह जोरवरसिंह जासाचर के खंगार

फतइसिंह उरदार गाँव खांटवे के

छुंभकर्ष बुधसिंह सरदार किशनसिंह खड्गसिंह रणजीतसिंह खंगार मानसिंह जैतसिंह जालपदास किशनदास भेामसिंह

स्रमेन वैति के करदार धारतसिंह संसारचंद ज्भारसिंह दानसिंह गाँव गारीकर सावंतसिंह मोहकमसिंह

के खरदार रयामसिह जगमाल नवलसिंह मानसिंह मनहरदास वाय गाँव लोवे के जसवंतसिंह

प्रतापसिंह खरदार गापालदास मानसिंह कीरतसिंह गाँव पड़िहारे किशनदास पृथ्वीसिंह के सरदार

क्राण्वारा के भवानीसिंह जामलसिंह प्रद्रार वैरीसाल ईसरीसिंह दलपतिस्ह वस्त्रसिंह दानसिंह

हरनाथसिंह **गाँव हरदेवर के पातलवर के** दीपसिंह **सरदार वरदार** 

वखतसिंह परसराम जयसिंह फ़तहसिंह धीरतैसिंह माधेसिंह

| दानसिंह             | गाँव जीली के      | फ़तहसिंह            |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| जादारी दे! सरहार    | सरदार             | <b>अवैरा</b> ज      |
| नाहर्सिंह           | पद्मसिंह          | देवीदास             |
| कन्हीराय            | जांधसिंह          | सनहरदास             |
| प्रयागदास           | अ <b>मर्सिं</b> ह | गाँव लखसणखर         |
| <b>म</b> ंत्वम्सिंह | मालदेव            | के खरदार            |
| गाँव चीनसवी         | मनहरदास           | जैसिंह              |
| की उरदार            | गाँव वसू के       | फवेसिंह             |
| अ <b>भ</b> यसिंह    | खरदार             | <del>ग्राईदान</del> |
| रायसिंह             | रायसिंह           | <b>इंगरसी</b>       |
| प्रयागद्व           | भगवंतसिंह         | सनहरदास             |
| गाँच नाबा की        | <b>ग्रमरसिंह</b>  | गाँव चंडावे के      |
| Co Co               | मालदेव            | सरदार               |
| ऊमजी                | गाँव कल्याणगर     | पहाड़ो              |
| <b>हि</b> न्मतसिंत् | के चरदार          | कुंभे।              |
| <b>ं इं</b> द्रभाण  | गोविददास          | प्रताप              |
| मोहन्यसिंह          | दीलतसिंह          | जगमाल               |
|                     |                   |                     |

## गाहिल

श्रय वार्ता गोहिल खेड़ के स्वामियों की—खेड़ में गोहिलों की दड़ा ठाक्नराई थीं । वहाँ के राजा मोखरा की बेटी बूट पश्चिनी (जाति) की स्त्री थीं। उसके रूप की प्रशंसां ख़ुरासान के बाद-शाह ने सुनी तब उसने तीन लाख सवार की सेना खेड़ पर भेजी। तुकों ने आकर नगर घेरा, गे।हिल भी सम्मुख हुए, चार दिन तक

<sup>ः</sup> खेड़ मारवाड़ राज में लूणी नदी के सोड़ पर वालोतरे से १० मील पश्चिम में है।

बरावरी का युद्ध चलता रहा, फिर जोहर करके गोहिल मैदान में श्राकर जंग करने लगे। तलाव वहवनसर के तट पर वहत से गोहिल काम आये. ( राजा मेखरा मारा गया ), तर्क भी वहत खेत रहे और उनकी रही-सही सेना फिर गई। सेना आई उस वक्त वहबन ( मोखरा का पुत्र ) कहीं वाहर गया हुआ था. इससे बच रहा श्रीर टीके वैठा। वृट भी वच गई, परंत वहत से योद्धाश्रों के मारे जाने से राज निर्वल पड़ गया । उस वक्त वाहडुमेर के स्वामियों ( पँवार ) ने आकर गोहिलों की दवाया। गाँव नाकी ड़े के पास गढ़ वनवाया श्रीर गाहिलों से धरती छीन लेने का विचार किया। वहवन ने मंडोवर के राव हंसपाल (पिडहार) की कहलाया कि पँवार सम्मसे पृथ्वी छीनते हैं सो या ता मेरी सहायता करो नहीं ता फिर तुमको भी ये कप्ट देंगे। पिडहार ने उत्तर भेजा कि तुम्हारी , वेटी बूट पश्चिनी है उसकी हमें परणावी ती तुम्हारा साथ दें। इन्होंने देशकालानुसार अपनी स्थिति देखकर वृट का विवाह कर देना खीकारा। वूट ने अपने भाई को मना किया कि मेरा विवाह मत कर, परंतु उसने न माना । पड़िहार हंसपाल सैन्य लेकर खेड़ आया तव पैवारों ने खेड़ की गीएँ घेरीं, पड़िहार व गोहिल मिलकर बाहर चढ़े श्रीर नाकोड़े के पास पँवारों को जा लिया। गैएँ ता गढ में पहुँचा दीं तब हंसपाल ने गढ़ पर धावा किया, दर्वाज़ा ट्टा और वहाँ पैवारें के ४०० व गोहिल और पिहहारों के ३०० योद्धा खेत रहे। हंसपाल का मस्तक कट गया परंतु घड गै। हों को लेकर खेड में ग्राया, वहाँ पनिहारियों ने कहा कि ''देखो ! सीस के विना धड़ चला घ्राता है।'' हंसपाल वहीं गिर पड़ा। पड़िहार विवाह करने की आये, फेरे दी फिराये गये और बूट बीली कि "अब गीहिल तुमसे छूटे (डऋण हुए)''; पड़िहारों ने उत्तर दिया कि ''छूटें''। फिर

ृह ने कहा कि "(भाई!) मैंने तो तुमको पहले ही मना किया या कि विवाह मत स्वीकारों, परंतु तुमने न माना। अब गोहिलों से खेड़ हीत पहिहारों से मंडोबर जावे!" ऐसा शाप देकर बूट ऊपर उड़ गई। उसके पति ने उसे पकड़ने की हाथ बढ़ाया तो उसकी साड़ी काय में आ गई और वह तो उड़कर अलोप हो गई।

ने। हिलों से खेड़ राठै। ड़ों ने ली उसकी वात—गोहिल खेड़ छे। इत्य एक वार कोटड़े के इलाके विर्याहेड़े में गये। वहाँ से घांधतों ने कूटकर निकाल दिया तव कुछ काल तक जेसलमेर से कोस १२ सीतपुद्दाई (गाँड) में कितने एक दिन रहे, परंतु वहाँ भी राठोड़ों ने पीछा न छोड़ा। जेसलमेर का रावल गे। हिलों के यहाँ व्याहा या प्रतप्त दे रावल के पास गये धीर उसने उन्हें थोड़े दिन जेसलमेर में रक्खा। जहाँ ये रहें वह स्थान गढ़ के दिलाण तरफ़ आज तक भी हिल टीला कहाता है। फिर वहाँ से वे सीरठ में गये थीर शाईजय (जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान) से ४ कीस सीहीर गाँव में रहे। गोहिलों के घांधपित रावल कहाता है। शाईजय के स्वामी भी गोहिल ही हैं। पालीताणे का (राजा) शिवा गोहिल वहाँ जो यात्री याता है उससे छुछ लेकर फिर संघ को शाईजय (गिरि) पर चढ़ने देता है। गोहिलों के चारण भाट उनकी मारवाड़ का विहद देते हैं।

त्रास की विगत ( व्योरा )—सोरठ देश में सीहोर नाम का एक स्थान है वहाँ घोषे के पर्गने में रावल अखैराज का प्रास लगता, ऐसे ही लाठी परगने के ३६० गाँवों में प्रास है। लोलियाणा श्रीर जिवाणा घोष्टुंकों से १७ कोस है। सोरठ में देवपट्टन में सोमइया ( सोमनाथ ) महादेव का बड़ा ज्योतिर्लिंग था जिसको स० १३०० ( १३६४ या १३६८ के लगभग ) में अलाउदीन जाकर उठा लाया।

डस वक्त गोहिल भीम के पुत्र अर्जुन धीर हमीर (वादशाह की सेना से युद्ध कर) काम आये थे, उन्होंने वड़ा नाम किया; वेगड़ा नामी एक भील भी उनके साथ लड़कर मारा गया थाला।

#### भाला मकदाखा

हलवद नगर कालां का वतन, छहमदावाद से ४० कोस; नवा-नगर छोर हालार से (मिली हुई) सीम नवानगर ३० कोस है।

काठियावाड़ में एक प्रांत गोहिलों के नाम पर गोहिलवाड़ कहलाता है। गोहिल प्रपने की चंद्रवंशी मानकर प्रपने मूळ पुरुप शालिवाहन की सं० ७७ वि॰ में दिन्यप्रथ में पैठण का राजा वतलाते थीर कहते हैं कि हम दिन्य से खेड़घर में थाये थीर वहाँ से सियाजी राठाड़ ने हमें निकाला इत्यादि। वास्तव में कर्नल टाँड के लेखानुसार खेड़ पर राज्य करनेवाले गोहिल पेठण के शालिवाहन के वंश के हैं। गंगाधर कि रचित 'मंडलीक-चरित' काव्य में काठियावाड़ के गोहिलों को सूर्यवंशी कहा है (मंडलीक-चरित इन्जलिखित ६—२३)। सोरठ में राज स्थापन करनेवाला पठला गोहिल सेजकजी था जिसने श्रपनी कन्या गड़ गिरनार के चूड़ासमा रा कैवाट के वेटे की व्याह दी थीर रा कैवाट ने थोड़े से गांव सेजक की जागीर में दिये। सेजक के पुत्र राणा, सारंग थीर शाहजी थे। राणा के वंशज भावनगरवाले, सारंग के वंशज लाठीवाले थीर शाहजी के वंशज पालीताण्याल हैं।

"भावनगर शोध-संग्रह" नामी पुस्तक में छुपे हुए मांगरेल की बाव के एक लेख में, जो सिंह सं० ३२ (सं० १२०२ वि० ) का है, वर्णन है कि चालुस्य राजा कुमारपाल के समय में गुहिल-वंश में साहार हुन्ना जिसका पुत्र सहिता (सेजक) था। यदि गोहिलों का सेजक छै।र लेख का सहिता एक ही हों तो सियाजी राठौड़ से बहुत पहले गोहिलों का सेरठ में होना पाया जाता है। गिरनार के यादव राजा महीपालदेव का उपनाम रा कैवाट था जो सं० १३०२ वि० से सं० १३२६ वि० तक राज पर रहा। रा केवाट के पुत्र खंगार तीसरे ने सोमनाथ महादेव के मंदिर की मरम्मत कराई थी जिसे सुल तान प्रजानहीन ख़िलजी ने उजाड़ दिया था।

हलबद पाधार (गाँव का गोरेमा या खुली हुई भूमि ) में बसा है, तालाब पर गढ़ है, चौड़ा बहुत है, भीतर हज़ार दो हज़ार मनुष्य रह सकते हैं। गढ़ में मीठे पानी का एक कुआँ है। हलबद के निकट माड़ी थोड़ी और चौगान बहुत है। खेती ज्वार, वाजरा, तिल और कपास की होती है; ऊनाली, पीवल, माल नहीं, सेवज (सेजे से ?) अच्छा पैदा होता है। निकटवर्ती गाँवों में कुएँ हैं। नगर की आवादी सं० १०१६ में यह थी—ब्राह्मण १०००, विणक ७०० मध्ये महेसरी ४००, श्रोसवाल ३००, राजपूत ३००, मोची १००, घाँची १०, सुनार २०, छीपा ५०। हलबद से दूरी पर के गाँव—अहमदाबाद ४० कोस, वीरमगाँव २० कोस, नवानगर ३० कोस, वाँकानेर २० कोस, वढ़वाण १५ कोस, दसाड़ा ३० कोस, मोरवी १५ कोस।

हलवद से दूसरे दर्जे का बाँकानेर है जिसका ताल्लुक़ हलवद से है, वह हलवद से २० कोस। काठियावाड़ से मिलता हुआ है। उसके साथ गाँव १२० लगते जिनमें २३ गाँव अभी वसते हैं। देवतकहीं सो काला डीलैबूडक तो मारवाड़ में हैं। जेसलमेर राज्य में खांडाल की तरफ ४ तथा ५ गाँव देवता के हैं—डोवर, सिवा सांखला के गाँव से ५ कोस सीताहर के पास, मांगणी के तली डवर से २ कीस, जूजल कावेरा डावर से एक कीस, लाठीहरमावर से दें। कीस खांडाल में।

गुजरात देश में भालावाड़ के गाँव १८०० कहे जाते हैं। भाले मकवायों से मिलते हैं (एक ही हैं)। मूल गाँव तो हलवद ही में हैं; इनके। (भालों को) पाटड़िया कहते हैं। पाटड़ी हलवद से ६ कोस है। पहले तो इन भालों का वतन पाटड़ी था। भाला महमंद पाटय के स्वामी मूलराज सेलंकी का चाकर था। जब सीहा राठाड़ श्रीर मूल-राज ने लाखा जाड़ेचे को मारा तब कहते हैं कि लाखा हाथी के हैं। से बैठा था। से। भाला महमंद ने उसके वरछी लगाई। उसकी

रीभ में मूलराज ने १८०० गाँव से भालावाड़ महमंद को दी। उस वक्त ये परगने भालावाड् कहलाते थे-७४७ वीरमगाँव के. यह बहुत प्रच्छी जगह, रु० ३०००००) धाज भी उपजते हैं, दाम एक करोड़ गाँव ७४७। २५२, वीरमगाँव ताल्तुक २१६ वीरमगाँव के साथ थ्रीर ३६ मूल। दाम रु० ३८५-६६८); १६२ भूमियों के नीचे ज़ोर तलव: ११२ हलवद ४६ गाँव जुदा पर्गना हुआ उसके साथ गये थे: स्पाटम में: ३७ मुंजपुर में: ६२ गाँव ऊजड़ चालीस पचास वर्ष से। पाटड़ी इलवद से कीस 🗆 ( ६ पहले लिखी ) जहाँ घर २०० तथा २५० कोली, वोहरे, वनिये श्रीर प्रासियों के हैं। नमक की श्रागर हैं, ताल्लुक़ वीरमगाँव से हैं, उपज रू० ७०००), ४० गाँव कोली कान्ह के अधिकार में हैं वह अमल नहीं देता, दाम ए० ३६०७६२२)। ८७ गाँव भूमियों के नीचे जो दवाव पहुँचने पर हासल देते हैं; ३६ गाँव मूली रायसल पंवार के; ८६ हासलीक (हासल देनेवाले); चूड़ा राणपुर बढ़वान के ताल्लुक़ हैं, वाचण से ३० श्रीर वीरमगाँव से कीस ३०, वहाँ आज्ञमखाँ ने अच्छा गढ़ बनवाया । गाँव १२३ वढ़वान ताल्लुक् छलग दाम रु० ५५४३४८); २७ गाँव चूड़ा राखपुर में; ४५ भूमियों को ग्रिधिकार में; ४० गाँव ऊजड़; ११० हासलीक; ३६ मूली को परगने में; वीरमगाँव के ताल्लुक़ ३६; श्रीर गाँव ४ वादशाही के मुवाफ़िक़ । दूसरे गाँव काठियों ने दबा लिये। पँवार रायसिंह भूमिया है-धंधूका घोलङा, सोरबी, काठित्रावाड़, खाचरीवाली ठीड़, भूंभूवाड़ा। चूड़ा राग्रपुर-सें ध्यावादी-७० वितये, १५० ( घर ) भरवाछ पटेल, १०० सिपाही। गढ़ के नीचे देराणी जिठाणी नाम की नदी सदा बहती रहती है, गढ़ में कि लेदार मिलक बेग वादशाह की तरफ़ से रहता है, उसके दे। गाँव की जागीर है। बीरमगाँव जिसके जगीर में होने से वह ५०० सवार काठियों के मुकावले पर रखता है।

भालों की वंशावलो — प्रधीराज का भाला सुलतान, चंद्रसेन श्रीर रायिसंह, तीनों मानिसंह के पुत्र बाँकानेर में वसे। ईडर के राव कल्याण-मल की भतीजी या रा० केशोदास नारायणदासोत की कन्या का विवाह मानिसंह के साथ हुआ था। सो छड़े साथ से ईडर जाता था, यह ख़बर राणा आसकर्ण की लगी। हलवद से ० कीस गाँव माथके में ठहरा हुआ था जहाँ १२ साथियों समेत आसकर्ण ने उसे जा मारा।

मानसिंह हलवद का स्वामी, उसका उत्तराधिकारी रायसिंह बड़ा राजपूत हुआ। उसने जसा श्रीर साहिव की मारा। बाद काला रायसिंह मानसिंहीत श्रीर जाड़ेचा जसा हरधवलीत व साहब हमीरीत के लड़ाई हुई जिसका हाल—

जब मानसिंह भाला ने रायसिंह की निकाल दिया तब वह श्रपने बहनोई जाड़ेचा जसा को पास जाकर एक वर्ष तक रहा था। एक दिन जसा ( जसराज ) स्रीर रायसिंह चौपड़ खेल रहे थे। उस चक्तृ एक व्यापारी नये नगर से भुज को जाता था। उसके साथ नगाड़ा था, उसे बजाता जाता था। मार्ग जसा के गाँव धोलहर की सीमा में होकर निकलता था, इसलिए जसा नगाड़े का शब्द सुनकर बोला कि "यह नगाड़ा कौन बजाता है ? ऐसा कौन है जो सेरे गाँव की सीमा में नगाड़ा बजाता निकले ?" पांडू (साईस) की हुक्म दिया कि घेड़ा तैयार कर ला! धीर साथ (सिपाही सरवंदी) को कइता जाना कि सज-सजाकर शीव छावें, मैं इससे (नगाड़ा चजानेवालेसे) लड़ाई करूँगा। भाला रायसिंह ने कहा—''मेरे ठाकुर ऐसी इलकी बात क्या करते हो ? सार्ग का गाँव है, कई इस रास्ते त्र्यावेंगे जावेंगे, तुम किस-किसके साथ लड़ाई करोगे ?" जसा ने कहा कि जो मेरी सीमा में नगाड़ा बजाता निकलेगा उससे मैं लड़ाई करूँगा। रायसिंह बोला कि लड़ाई नहीं कर सकोगे। तब जसा ने ताना देकर कहा कि "मालूम पड़ता है कि राज (ध्राप) मेरी सीमा में नगाड़ा बजावेंगे।" रायसिंह ने उत्तर दिया कि में राजपूत हूँ ते। तुम्हारी सीमा में श्राक्तर नगाड़ा बजाऊँगा। जसा ने कहा कि जो नगाड़ा बजाधोगे तो में भी लड़ाई कहँगा। यहाँ तो इतनी ही बात होक्तर रह गई। व्यापारी के नगाड़े की जसा ने ख़बर मँगाई तो नीकर ने ध्राकर ख़बर दी कि व्यापारी लोग हैं, मार्ग चल रहे हैं। यह सुनकर जसा वोला कि क्या करूँ, व्यापारी हैं जिससे जाती करता हूँ, नहीं तो मेरी सीमा में नगाड़ा बजावे श्रीर में लड़ाई न करूँ।

चार-पाँच मास बीते कि भाला मानसिंह काल-प्राप्त हुन्या तव उसके राजपूत सर्दारों ने विचारा कि अवटीका किसको देना चाहिए, रायसिंह की थाई तो वालक हैं श्रीर रायसिंह वाहर है श्रीर जी किसी को नहीं देते हैं तो धरती रहेगी नहीं, टीके के योग्य तो रायसिंह ही . है। यह सलाह कर एक धावक की वुलाया और उसे रायसिंह के पास भेजा। उसको समभाकर कहा कि तू जाकर कहना कि ठाकुर ता सर नये. धरती तुम्हारी है सी शीव पधारिए। जसा श्रीर राय-सिंह साले वहनोई भरोखे में बैठे हुए ये कि जसा ने हलवद के मार्ग से धावक को आते हुए देखा और रायसिंह को कहा कि हल्वद की तरफ से कोई कासिद आता हुआ दीखता है। वे ता ऐसी वातें कर ही रहे थे कि इतने में धावक आकर दरवाज़े पर उतरा, भीतर जाकर जुहार किया। तब जसा व रायसिंह ने पूछा कि तुम क्यों छाये हो ? रजपूत बीला कि ठाक़ुर मर गये श्रीर राज की राजपूती ने बुलाया है सो जल्दी पथारे।, राज की घरती है। जसा ने रायसिंह कां कपड़े करा दिए, खर्च श्रीर घोड़ा दिया श्रीर कहा कि जल्द जाइए। जब रायसिंह सवार होते वक्त जसा से विदा माँगने लगा तव उससे कहा कि राज ने मुफ्तको ताता दिया या अत: जो मैं राज-

पूत हूँ ते। अवश्य प्रापकी सीमा में नगाड़ा बजाऊँगा। जसा ने कहा कि जिस दिन तुम मेरी सीमा में नगाड़ा दिलवाछीगे, मैं भी आ खड़ा है। कँगा। जब पहले ऐसी अदाबदी की बात हुई तब ता लागां ने समक्ता कि ये साले वहनाई हँसी-मज़ाक़ कर रहे हैं, परंतु जब रायसिंह ने बिदा होते समय बात दोहराई तो सबने आन लिया कि वह हँसी नहीं थी थ्रीर इसमें धवश्य कुछ उपद्रव खड़ा हे।गा। रायसिंह आकर हलवद की गदी पर बैठा, मास चार एक को पीछे जब उसका कामकाज ठीक तरह जम गया तब उसने अपने राजपूर्वा से कहा कि मुभ्ने रणछोड़जी की यात्रा करनी है, सो सब तैयार हो रहो। श्रपने राज में भी सब जगह सचना देकर अच्छे राजपूत और अच्छे घोड़े जितने मिले इकट्टे किये और दे। 🦖 हज़ार सवार श्रीर इतने ही पैदलों की भीड़भाड़ लेकर चला। गाँव घोल हर की सीमा में प्रवेश करते ही नगाड़ा वजवाया। जाडेचा जसा ने कहा ''रे ! ऐसा कैं।न हैं जो मेरी सीमा में नगाड़ा वजवाता हैं ?" जादमी ख़बर की भेजा, उसने पीछा छाकर कहा कि भाला रायसिंह है। जसा अपनी कटक ले सम्मुख आया। रायसिंह ने कहलाया कि इस वक्त तुम्हारे पास मनुष्य थोड़े हैं, श्रीर मुक्ते भी रणळोड़जी की यात्रा करनी है सो मैं लीटता हुआ इधर से निक्कलूँगा तव लड़ाई करेंगे। इतने में तुम भी अपना दलवल जोड़ रखना। जसा भी इससे सहमत हुआ। जह रायसिंह श्रीठाकुरजी के दर्शन . की गया ती ठाक़रजी की कमर में से कटार छिटक पड़ा श्रीर राय-सिंह ने उठा लिया, कटार ६० १५००) के मील का या, इसने र् र०२००७ दे दिये। यात्रा कर पीछा फिरा, यहाँ जसा ने भी अपना साथ इकट्ठा कर लिया था, वह ७००० पैदल लेकर चढ़ा। भाला रायसिंह लौटता हुआ जाम रावल से मिलने को नयेनगर

गया। रावल भी वहे आदर-सत्कार के साथ उससे मिला श्रीर मेहमानदारी की। बिदा करते वक्त अपने दे। भले आदमी भेजकर रायिं ह को कहलाया कि तुमने श्रीर जसा ने वाद-विवाद किया है. परंतु तुम ते। समभदार हो, जसा हाल जवान है, अत: जाते वक्त धीलहर से चार कीस की छंतर से निकलना। रायसिंह बीला कि अब तो यह बात तै हो चुकी और सब लोग भी जान गये हैं। उन सर्दारों ने जाम की जाकर रायसिंह का उत्तर सुनाया. तव ती जाम का भी मिज़ाज विगड़ा, सर्दारां की कहा कि तुम जाकर राय-सिंह से कह हो कि जसा हमारा भाई है। जो तू धोलहर जावेगा ती मेरे जो चार राजपूत हैं वे भी जसा का साथ देंगे। रायसिंह ने कहलाया कि यह वात ती में भी जानता हूँ, परंतु क्या करूँ ? पहले मुँह से वचन निकल चुके, अबं जाम आप स्वयं धोलहर पधारें ते। ल भी मैं टलने का नहीं। इतना कहकर रायसिंह धोलहर के पास श्राया, नगाड्ग वजाया श्रीर वहीं डेरा डाला। जसा की कहलाया-"में थ्रा गया हूँ, राज तैयार रहें, श्रपने कल लड़ाई करेंगे।" जसा भी भ्रापने दल सहित तैयार हो गया। दूसरे दिन रायसिंह चढ़ श्राया। गाँव को पास ही तालाव है, उसको पीछे को मैदान में दीनों श्रीर के दल श्रान इकट्टे हुए, श्रिषयाँ मिलीं श्रीर घमासान युद्ध होने लगा। उथय पच के योद्धाओं ने पागड़े छोड़े थ्रीर पा पियादे लड़ने लगे। दो सी सवारों की दुकड़ी लिये जसा एक वाजू खड़ा लड़ाई का तमाशा देख रहा या, उस वक्त रायसिंह ने देखा कि मेरी सेना थोड़ी थ्रीर निपची वहुत हैं इसलिए कोई घात करूँ तो निजय हो। यह विचार उसने हेरू भेज जसा का पता लगाया कि वह किस छनी में है। हेरू ने श्रान पता दिया कि परली तरफ जो सवार खड़े हैं उनमें वह है। तव ग्रपने साथ में से ४०० चुने हुए सवार ले रायिसंह

जसा पर टूट पड़ा। वह अत्यंत घायल होकर मरा श्रीर उसकी फ़ीज भाग निक्की। दोनें। श्रीर के बहुत से योद्धा खेत रहे परंतु खेत राय- सिंह के हाथ रहा। फिर उसने गाँव पर हल्ला किया तब जसा की ठक्कराखी—रायसिंह की वहन—बीच में आकर कहने लगी— ''भाई तूने बहुत काम किया, अब यह गाँव ते। मुभे कांचली में दे!'' रायसिंह लूट करना छोड़ अपने साथियों की लाशें श्रीर घायलों को लेकर हलबद चला गया। साची का गीत बारहट ईसर का कहा हुआ—

"पंक किसों भपे की अगन प्रकासें, लाखें किस्ं संकर गज लेख। अपजस राजतें वायवतां, लीहधार रहियो लागेथा। अभी पचर अंगन आई उत, वंगईसन उपगरियो। सामां तथा। सरीर सरवहीं, आधधारां उतरियो। विहंगा न हुवा न चिंदो विसनरं, भवही तथें न आयो भाग। अंग जसराज तथें आफतां, लिख लिख गयो अंगारां लाग।"

रावल जसा को रायसिंह ने मारा जिस पर सब जाड़ेचे ठाड़ार मिलकर नयानगर जाम के पास गये और कहा कि राज जाड़ेचें के ठाकर हो, क्षाला रायसिंह ने जसा की मारा है इस-लिए आप इमारी सहायता की जिए। तब जाम ने जाड़ेचा साहब इमीरोत को (सेना हेकर) विदा किया; साथ में बीस सहस्र सवार दिये छीर कहा कि जाकर रायसिंह को मारे। रायसिंह ने जब यह बात सुनी तो हलबद के गढ़ की सजा, अपने राज के राजपूतों की एकत्रित किया छीर मरने पर कमर बॉधकर तैयार हो बैठा। जाड़ेचें का कटक हलबद से बीस कीस आन उतरा है। हलबद से ५ कीस की दूरी पर साहब की सुसराल थी से। रात्रि में ५०० सवार साथ ले साहब सुसराल गया। रायसिंह तो उसकी पग पग की खबर मेंगाता था। साहन के ससराल के गाँव में रायसिंह के गांव का एक डोम भी व्याष्टा था। वह भी इसी अर्से में सुसराल गया था से। साहव के चढ ग्राने के समाचार सन वह रायसिंह की पास आया और आशीप दी। रायांसंह ने पछा कि तने भी कोई वात सनी है ? उसने कहा-श्रीर ते। कुछ सना नहीं परंत जाडेचा साहव आज सुसराल धाया है। रायसिंह वोला कि यह वात मानने में नहीं आती कि मेरे इतने निकट होते हुए कटक छोड़कर साहब सुसराल जावे। डोम बोला कि कहें ते। उसके घोड़े के चिह्न वत-काऊँ । रायसिंह ने कहा--वतला । डोम ने सव लच्चण कह सुनाये तव तो विश्वास हुआ, तुरंत छपने साथ में से ५०० घरछे से घरछे घोड़े छोर राजपृत लेकर साहव पर चढ़ दीड़ा। वह सुसराल से विदा होकर पिछले पहर रात रहे चलने लगा। परंतु उन्होंने जाने न दिया, म रोक लिया श्रीर कहा कि सिरावण तैयार होता है. श्राप श्रारोग कर पधारें। या पटा, साहब ग्रमल-पाणी से निश्चित हा नाश्ता कर सवार होकर चला श्रीर तालाव की पाल पर पहुँचा था कि इतने में परली तरफ भालों की भलभलाहट दीख पडी। खबर की आदमी भेजा या कि रायसिंह तो पास आकर भिड गया। अणियाँ मिलीं धीर घीर संग्राम हुए।। दोनी ग्रीर के योद्धा एक दूसरे से जुट पड़े। रायसिंह छीर साहव परस्पर लड्ने लगे. साहब की सार लिया, परंतु रायसिंह के भी साहव के हाथ से वाव पूरे लगे श्रीर वह एक खड़े में जा गिरा। दोनों श्रीर के राजपूतों में से एक भी जीता न वचा. सव मर मिटे। रायसिंह की जीगी उठाकर ले गये। वह मरा महीं था, मरहमपट्टी करने से चंगा ही गया। यह ख़बर जाड़ेचें की कटक में पहुँची कि साहव अपने साथियों सहित मारा गया है तव सेना भी पीछे फिर गई। साची का दोहा-

"क्षण्वे हूंता काछ, साहव जसवंत सारिषा। भ्कालो भंभोडे गयो, पाछे रह गई पाछ॥" गीत साहिव हमीरेत का—

"भवणा तेाय य्राज्णो भाजे, बिढवा उठियो वांकम वीप। साहिव एको लाप सरीको,"
"साहिव एको कोड़ सरीप। भाले क्यूं साहिव भालाए, मयंद उठियो निरभे मणो।"
"मुँह भालियो न जाए मल ऐ, त्रिणे घणेही मंगल तणो। हामावत एको हारवसी,"
"दश्वयर लापदण खग दाहि, कुंजड़ कोर मिले जो कारी, सीहभड़फतो तसके साहि।"
"पंग वंबव पेपे पल पोहण, घत्रो डिठयो धूणे पाग, गुरड़तणो मुहताय न प्रहजे,"
"नव छल जो मिल आवे नाग। मंगल तिणे यनमयंद मेंगले पनगे गुरड़न सकियो पाल।"
"एको कलह वणे कठंतो, भालो साहिव नस किसो भाल।"

( भावार्थ—निर्भय वाँको यमराज को समान साहिब की भाला नहीं पकड़ सका, जैसे श्राग हुणों से, सिंह हाश्रियों से, गरुड़ नागीं से नहीं रकता। साहिब अकेला लाख करोड़ जैसा खड़ धूणता उठा।)

(चारण) जीवा रतन् धर्मदासाणी ने (जाड़ेचा) साहव की -बात ऐसे कही—

जाड़ेचा साहव पहले भुजनगर के खामी भारा का चाकर था। किसी कारण से रुष्ट होकर चाकरी छोड़ दी श्रीर अहमदावाद में राणी के चाकर मूसाखाँ के पास थ्रा रहा। वहाँ सात महीने रहकर सांतलपुर पट्टे कराया थ्रीर वहाँ से लीटता हुआ हलवद से प कोस रायध्य के गाँव मालिये के पास पाँच सी सवार साथ प लिये था उतरा। इसके समाचार गाँव वाँसवा से वाघेले रण-सल ने रायिं स्काला की पहुँचाये। रामिल रायिं ह का संबंधी रायसिंह तीन हज़ार सवार पैयल साथ लेकर चढ़ा छीर प्रभात होते होते मालिये आ पहुँचा। साहव को इसकी सुचना रायसिंह के प्रधान भाटी गीविंददास के द्वारा पहुँची थी। सी वह भी सज-सजाकर तैयार हो तालाव में दबका हुआ खड़ा था। साहव के साथ पछा जाडेचा वडा राजपूत. धीर रायसिंह के साथ भी वीका ईंडरिया श्रीर पठान हवीव नामी शरवीर घे। दोनों में युद्ध छिडा, रायसिंह ग्रीर साहब हुंह युद्ध करने लगे पीर दोनां खेत रहे। सा्तिये से ७ कीस की दूरी पर गांव फ्रंजार में राव खंगार वारह सदस सेना से छीर जाम वीभा इलवद से एक कीस ,-पर ठहरा हुआ घा उसी वक्त यह लड़ाई हुई। रायसिंह धीर साहव का पतन सुन राव व जाम सवार होकर छागे की चले गये। राय-सिंह को जागियों ने साठ मनुष्यों सहित उठाया ( ध्रीर प्रपने स्थान को लं श्राये )। पीछे से रायसिंह का पत्र चंद्रसेन ( इल-वद की ( गदी पर वैठ गया । हालों से वैर चलते वर्ष दस हुए, इन्होंने एक लाख महमूदी (चाँदी का सिका) थ्रीर अपनी दे। फन्याएँ देनी की परंत रायधण ने न स्वीकारी। फिर एक सौ जागियों की साथ लेकर रायसिंह हलवद के तालाव पर आकर ठहरा, राणा चंद्रसेन को ख़वर हुई कि कोई वड़ा योगीश्वर छाया है तो द्रुपहर को सुखपाल में वैठकर दर्शन को गया। अपने दे। वालुक पुत्रों को भी साथ लिया। साथ में दस-वारह सवार श्रीर पाँच-सात पैदल ही थे। योगियों के चरण छुकर प्रणाम किया श्रीर बैठ गया। उन योगियों में से दस वाबे उठकर चंद्रसेन की

निकट आ बैठे और पूछा ( तुम जानते हो कि ) यह आयस कीन चंइसेन वीला कि कोई बड़ा सिद्ध है। जागी ने कहा-सिद्ध नहीं, तेरा पिता है। इतना कहने के साथ ही उसकी पकड़-कर कुटजे किया और साथवालों में से कितनों को तो मार गिराया ध्रीर वाकी भाग गये। चंद्रसिंह की वाँध एक पखाल में ढाला श्रीर उसके घोड़े पर रायसिंह को चढाकर इलवद के गढ़ में श्रचा-नक स्थान घुसे । वहाँ सात राजपूत फिर सारे गये, शेप भाग छूटे । जीशियों ने रायसिंह की आण दुत्ताई फिरा दी। चंद्रसेन की गाँव मालिगायावास जागीर में देकर विदा किया। रायसिंह के साथ प्७ जोगी खाये थे। उत्तका जेल उत्तरवाकर अपने-अपने गाँव पीछे दे घरें। को विदा किये, छीर अपने पुत्र भगवानदास छीर नारायणदास ∤ को छपने पास रङ्खा। रायसिंह को छाने के समाचार अर्वत्र फील गये। वर्ष एक व्यक्तीत हुआ कि साहब के (पुत्र) धारा (भारमल) ने सवार १५००० छीर इतने ही पैदलों से वीस कीस पर छंजार में पराव ढाला। तव पंचायण के पुत्र भीम दूसरे ने साहव के पुत्रों की दस सहस्र सवार छीर दस सहस्र पैदल की सेना सहित रायसिंह पर भेजा। वह भी दें। हज़ार सवार श्रीर दें। हज़ार पैदल ले मुक़ावले को ष्राया । युद्ध हुत्रा स्रीर रायसिह प्रपने ३५० राजपूरीं सहित काम ग्राया। जाड़ेचों के ग्रादमी १४० मारे गये। राव भारा ने चंद्रसेन की पाँवीं लगाकर हलवद की गद्दी पर विठाया।

## मेवाड के काला

खाडाल में भाला सेवाड़ दरवार के वड़े राजपूत हैं। ये वड़ी श्रेगी के उमराव हैं, इनके उपर कोई नहीं बैठता है। (भाला) अज्ञा धीर सज्जा को इलवद से भाई श्रासियों ने निकाला तब वे मेवाड़ में महाराग्या सांगा के समय में आये। राग्या राजा, प्रजा राजा का । सीकरी पीलेखाल के पास राणा सांगा की वाबर वादशाह से लड़ाई हुई। राणा सांगा हारकर भागा, तब वहाँ प्रजा काम प्राया। सिंह प्रजा का चित्तोड़ में मारा गया जब कि हाड़ी करमेती ( महाराणा विक्रमादित्य की माता ) के समय में पादशाह वहाहुरशाह ( गुजराती ) ने चित्तोड़ फ़तह किया था।

मेवाड़ के भालों की पीढ़ियाँ छाडा महेशदास ने सं० १७२२ के छावाड़ सुदी ७ की लिख भेजी—१ रामा शेखा कल्ला का, २ रामा गीगा, ३ रामा बहादेव, ४ रामा जालप, ५ रामा मरीच, ६ रामा बीसम, ७ रामा गोग, ५ रामा मक्त, ६ रामा हरपाल, १० रामा केहर, ११ रामा हरी, १२ रामा सातक, १३ रामा कान्ह, १४ रामा सूर, १५ रामा विजयपाल, १६ रामा मूंध, १७ रामा पदम, १८ रामा छधीर, १६ रामा वेगड़, २० रामा राम, २१ रामा बीरसिंह, २२ रामा भीम, २३ रामा सत्ता, २४ रामा रमवीर, २५ रामा वाव, २६ रामा राजा (राजधर)।

राजा के एक पुत्र सज्जा ने हाड़ोती का परगना लिया। वहाँ योड़ा प्रांत छोटी क्षालावाड़ कहलाता है। गाँव ४० तथा ५० में क्षाला राजपूत वसते हैं। वे राजपूत भूमिये होकर रहते थे जिनकी नवशेरीखाँ ने तेड़ डाला। क्षालावाड़ के मुख्य गाँव—उरमाल-कोट, सुंडल, रायपुर।

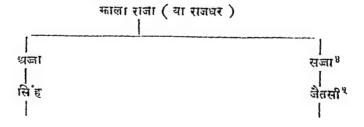

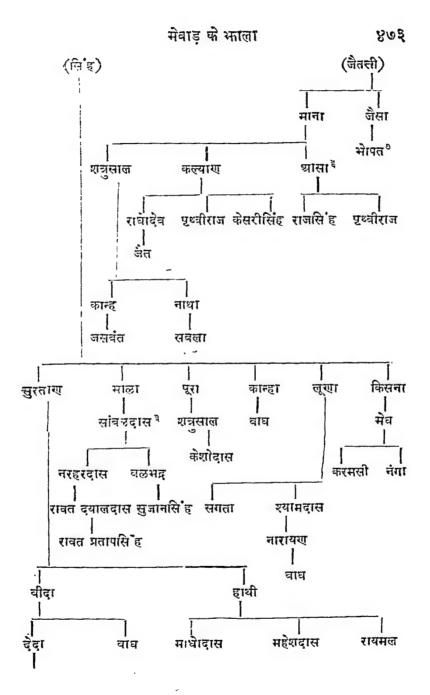

#### मुँहणोत नैणसी की ख्यात ४७४ (देदा) हरदास<sup>9</sup> रायसि ह रयाम रत्नसिंह चंद्रसेन महासि ह रगान्धे।ड् नाहरखी रायसिंह र वीरम वरसा मंडलीक श्रखेराज भावसि ह सुरताग

- (१) वड़ा राजपृत था, राणा का प्रथम श्रेणी का उमराव, भाड़े। एक वार बादशाही चाकरी में भी जा रहा ए था। यादशाह ने मनाका जागीर में दिया। राणा ने मनाकर पीछा बुलाया फिर सीसीदिया साधोसिंह छीर श्याम नंगावत ने मारा।
- (२) राणा का बड़ा राजपूत, हरदास का पट्टा पाया। एक वार दस वर्ष तक बादशाही सेवा में जा रहा था जहाँ उसे कूंडोरा जागीर में दिया गया था, फिर राणा ने उसकी मना लिया, अपनी खत्यु से मरा।
- (३) जेाधपुर निवास, गेमलियावास गाँव १५ सहित जागीर में था।
- (४) राणा सांगा सीकरी के युद्ध से भागा तव राणा के साथ था। (वहादुरशाह गुजराती ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तव उससे छड़-कर सारा गया।)
- (५) जोधपुर चाकर, खैरवा जागीर में था। राग्यी स्वरूप-देवी का पिता था।

(जैतसिंह के वहे पुत्र मानसिंह को देखवाई की जागीर मिली थार गराराणा उदयसिंह की कन्या उसको व्याही गई। हलदीवाटी के प्रसिद्ध युद्ध में मानिनंह शत्रुदल से लड़ता हुआ मारा गया। मानिसिंह का पुत्र शत्रुसाल महाराणा का भांजा था, वह किसी कारण से जोधपुर महाराज स्रसिंह के पास जा रहा। उसका भाई कल्याण थ्रपने भाई की मनाने जोध-पुर गणा। शाहज़ादा खुरम उस वक्त मेवाइ में महाराणा थ्रमरसिंह से युद्ध कर रहा था। उसके सेनापित थ्रयदुल्लाख़ी ने लीटते वक्त कल्याण की केंद्र कर लिया। उसके वंश में देखवाई के सरदार हैं।)

- (६) पृथ्वीराज जैतावत का दे।हिता।
- (७) रागा अमरसिंह की सेवा में (वादशाही सेना से) लड़-कर मारा गया।

### तंबर

सं० १३५० में गढ़ ग्वालेर दूटा, वादशाह झलाउदीन ने राजा यान 'वर से गढ लिया'।

### वावड़ा

वात अगिहिलवाड़ा पाटम की—वनराज चावड़ा वड़ा राजपूत हुआ। उसने एक नया नगर वसाना विचारा। जहाँ यह पाटम है, वहाँ अगिहिल नाम का एक सयाना ग्वाल रहता था। उसने एक कीतुक देखा कि एक भेड़ के पीछे एक नाहर लगा, भेड़ा भागा और इस पाटम की जगह आया। वहाँ वह सिंह का मुकावला करने की खड़ा हो गया। अगिहिल ने यह घटना देखी और बनराज चावड़े से जाकर मिला जो स्थान हुँदुता फिरता था। ग्वाल ने कहा

<sup>(</sup>१) ग्वालियर का तंवर राजा मान श्रलाउद्दीन से बहुत पीछे हुआ था। वह सं० १४४२ वि॰ में गद्दी बैठा, उस पर पहले तो सुलतान बहलील लोदी नं चढ़ाई की परंतु राजा ने नजर नज़राना देकर संधि कर ली। वहलोल के उत्तराधिकारी सिकंदरशाह लोदी के सामने राजा मान के एक दत निहालसिंह ने कुछ गुस्ताखी की जिससे सिकंदर ग्वालियर पर चढ़ श्राया परंतु हार खाकर पीछा फिरा। सं० १४६२-६३ में फिर श्राया, इस वार भी निराश ही गया। ग्वांलियर हाथ न लगा, खंत में सं० १४६४ में वड़ी धूमधाम के साथ आगरे में ग्वालियर पर जाने की तैयारी करता था कि यमदृतों ने श्रा सँभाला। इसी वर्ष इवराहीमशाह लोदी का भाई जलालखी राजा मान के शरण जा वैठा, इसिटिए इवराहीमशाह ने श्राज्म हुमायूँ की श्रध्यनता में तीस हजार सवार श्रीर तीन सें। हाथी का लश्कर ग्वालियर पर भेजा जिसमें सात राजा भी साथ थे। इसी अर्से में राजा मान मर गया और उसका पुत्र विक्रमादित्य गही बैठा । एक वर्ष के घेरे के पीछे ग्वालियर फ़तह हुआ, राजा विक्रम दिल्ली भेजा गया, वादशाह ने ग्वालियर लेकर शमशाबाद का पर्गना उसे जागीर में दिया। इवराहीमशाह के साथ वावर के मुकाबले में पानीपत की छड़ाई में विक्रमादित्य मारा गया।

कि में तुमकी नगर वसाने के निमित्त ऐसी भूमि वतलाऊँ कि वह किसी से जय नहीं की जा सके। परंतु इस वात का वचन दे। कि उस नगर के साथ मेरा नाम भी जुड़ा रहेगा। वनराज ने वचन दिया। तब ध्रणहिल ने गाडर का यृत्तांत उसे कह सुनाया ध्रीर ध्रव जहाँ पाटण बसता है वह स्थान वनराज को दिखलाया। उसने उसकी ध्रयनी इच्छा के ध्रमुकूल पाया धीर वहीं नगर बसाकर नाम उसका ध्रयक्ति पुर रक्ता। सं० ६०१ वैशाख ध्रुष्ठा ३ को रोहिणी नचन ध्रीर विजय मुहूर्त्त में पाटण के गढ़ की नींव का पत्थर रक्ता गया। पहले वहाँ गुजराती भील जाति के लोग बसते थे, उसकी ध्रलग करके ध्रावू की तलहटी की नई प्रजा बुलाकर वहाँ बसाई।

ग्रणहिलवाड़े पाटण में गाँव ४५ ६ जिनमें एक सिद्धपुर का तका ५२ गाँव का है। ग्राय क० २५०००) की। पाटण पहले क० ७०००००) वार्षिक ग्राय का १६ ८२ ८३ तक वड़ा स्थान रहा। पीछे सं० १६८० में उसका भंग हुग्रा। कोलियों ने सब गाँव उजाड़ डाला। ग्रव तो दो लाख रूपए भी मुश्किल से उपजते हैं। पाटण में चावड़ें का राज रहा जिसकी तफ्सील—वनराज ने राज किया ६० वर्ष ६ मास; राजादिस्य तीन वर्ष; चेमराज ३-६ वर्ष; गूडराज १-६ वर्ष; जोगराज १० वर्ष; वीरसिंह ११ वर्ष, चूडाव (चामुंड) २० वर्ष; ग्रीर भोयंडराड (भूवड़) ने २-६ वर्ष राज किया। साची का छप्पय—

"साठ वरस बनराज वरस दस जोगराज भण, राजादित त्रण वरस, बरस ग्यारइ सिंहसण।" "सेमराज चालीस, वरस एक ऊण गुणजे, चुंडराव सत वीस, वरस भेगिवी भणीजे॥" "उगणीस वरस गुडराज कहि, गुणतीस भोवंड भुव, चामंडराज अणहलनयर, कीध वरस सी छिनवहन॥" ''ग्राठ छत्र चावंड, कीन्ह पाटण धर रज्जह, वरस एक सो छिन्तु, गया भोगवेस कज्जह।'' ''हुये सोलंकियां वरस सा सतह..... हुवा पांच बाघेल, वरस भूची सा सत्तह।'' ''पाँच सा वरस चालीस सू, वसुह भार साँची वहारे, पचवीस छत्र गूजर धरा, ग्राणहलवाड़ी अगहारे॥''

पहले पाटण चावड़ों के थी, पीछे सोलंकियों ने ली। टेडिकी तरफ से राज वीज आये, चावड़ों ने उनको अपने यहाँ परणाये, चावड़ों के भांजे, राज के पुत्र श्रीर बीज के भतीजे (मूलराज) ने चावड़ों की मारकर पाटण लिया। (सोलंकी राजाश्री के राज समय की साची का कवित्त)—

''मूलू तालीस वरस, दस कियो चंदगिर,
वलभ छड़ाई वरस, साढ वारह द्रोणागिर।''
'भीम वरस चालीस, वरस चालीस करण्णह,
एक घाट पंचास, राज जैसिंह वरण्णह।।'
''कंवरपाल तीस किहुँ छागल, वरस तीन मूलराज लह,
विलसीज भीम सतरस हरस, वरस सात अगलीक चह।''
मूलराज ४५ वर्ष, चंदगिर १० वर्ष, वल्लभराज २।। वर्ष, द्रोणगिर १२।। वर्ष, भीमदेव नागसुत ४० वर्ष, करण ४० वर्ष, सिद्धराज
जयसिंह ४६ वर्ष, छुँवरपाल ३३ वर्ष. दूसरा मूलदेव ३ वर्ष छोर
मूलराज के छोटे थाई भीमदेव (दूसरे) ने ६४ वर्ष राज किया।

٢

गुजरात देश राज्य वर्णन—सं० ८५२ श्रावण सुदी २ गुरुवार दो चावडा वनराज ने ध्रणिहिलपुर पाटण बसाया, वर्ष ६० राज किया, उसके पाट उसके पुत्र योगराज ने सं० ८६१ तक ६ वर्ष राज किया। किर ३ वर्ष तक रत्नादित्य राजा रहा और सं० ८६४

में वैरीसिंह पाट वैठा जिसने वर्ष ११ राज किया। वैरीसिंह के पीछे खेमराज ने ३६ वर्ष; और चामुंड २७ वर्ष राजा रहा। चामुंड के पाट घायड़ दे वैठा धीर ३५ वर्ष तपा, उसका उत्तरा- धिकारी छड़राज २६ वर्ष राज पर रहा और सं० १०१७ में चावड़ों के देहित मूलराज ने उनसे राज ले लिया।

सें। लंकियों का राज्य-समय-मूलराज ४५ वर्ष, चंदिगर १० वर्ष, कर्मा ३० वर्ष, सं० ११५० में सिद्धराज जयसिंह पाट वैठा और ४६ वर्ष राज किया। तीन वर्ष तक सिद्धराज की पादुका (गद्दी पर) रखकर उनरावों श्रीर कामदारों ने राज-काज चलाया; फिर उसके आई विष्टयापाल के पुत्र कुमारपाल की पाट विठाया जिसने ३० वर्ष १ सास ७ दिन राज किया। क्रमारपाल का उत्तराधिकारी उसका भाई सिह्यालदे ३ वर्ष २ सास १७ दिन राजा रहा; उसके पीछे उसका पुत्र अजयपाल ३ वर्ष 😉 महीने गद्दी पर रहा; उसका पाट लयु मुलदेव ने लिया और ३२ वर्ष ४ सास राज किया। उसके पाट राजा भीम बैठा जिसने ३४ वर्ष ११ महीने ८ दिन राज किया: पीछे सं० १२५३ में वाघेले राजा धारधवल ( वीरधवल ) ने पाटण लिया और ४५ वर्ष ३ मास १ दिन राज करता रहा। वीरधवल का उत्तराधिकारी ( उसका पुत्र ) वीसलदेव हुआ जिसने २५ वर्ष ४ मास ३ दिन राज किया। उसके पाट गेहला करण बैठा जिसने मागरिये बाह्यम माधव की वेटी घर में डाल ली ( आगे वहीं है जा पहले वावेलों के वर्णन में लिखा गया है ) ।

<sup>(</sup>१) चापवंशी राजाश्रों के प्राचीन लेखों के 'चाप' या 'चावेाटक' शब्हों का रूपान्तर ही 'चावड़ा' मतीत होता है। चापवंशी राजा व्याव्रमुख की राजधानी भीनभाल होना ब्रह्मगुष्त के स्फुट श्रार्थ्य-सिद्धांत नामी ग्रंथ श्रीर चीनी यात्री हुप्तसंग के सफ़रनामे से जाना जाता है। यह यात्री सातवीं शताब्ही हे

### गढ़ बनने ख़ीर विजय हाने का समय

सं० ११०० में नाहरराव पिंहहार ने मंडोर वसाया। सं० १३०० में जालीर वसा, सं० १३... में अलाउदीन वाद-शाह आया, कान्हड़दे जी अलाप हुए, वीरमदे काम आया।

सं० १६१८ में राव मालदेवजी ने जालीर लिया, दूसरी वार सं० १६४४ में डॉवर गजसिंह ने लिया।

सं० १५१५ जेठ सुदी ११ शनिवार के देापहर में राव जाधाजी ने जाधपुर वसाया।

सं० .... में चित्रांगद में। ते चित्तौड़ गढ़ वनवाया। सं० १३१० फागुन वदी १३ को मुहन्मद वादशाह ने महमदा-वाद वसाया।

सं० १०७७ में भोज पँवार को पुत्र वीरनारायण ने सिवाना वसाया।

सं० १५१५ में वीरसिंह जाधावत ने मेड़ता वसाया, सं० १६११ में राव मालदेवजी ने विजय किया।

सं० १५२५ में कुँवर वीका जीधपुर से प्राकर जांगलू में वसा।

श्रंत में भारत में श्राया था। वह भीनमाल के राजा की चित्रय वतलाता परंतु जैनाचार्य मेरुतुंग श्रीर प्रोफ़ेसर व्हूलर ने चावड़ों का गुर्जर वंशी होना श्रनुमान किया है। चापीत्कट या चावड़ा एक प्राचीन राजवंश है। फार्क्स कृत रासमाला में उनकी पहली राजधानी हीवू वंदर श्रीर फिर पंचासर में होना लिखा है। सं० ७५२ के लगभग चालुक्य राजा भूवड़ ने चावड़े राजा जयशिखरी की युद्ध में पराजित कर मारा। जयशिखरी के पुत्र वनराज ने सीलंकियों का श्रधिकार गुजरात से उठाकर सं० ५०२ में (राय वहादुर पंडित गीरीशंकर हीराचंद श्रीमा सं० ५२१ वतलाते हैं) श्रणहिलपुर पट्टन वसाया श्रीर वह सं० ६६२ में सरा। रासमाला श्रीर जैनाचार्य मेरुतुंग कृत प्रवंध-चिंतामिण में दी हुई चावड़ों की वंशावली के नाम, क्रम श्रीर राज-समय में ग्रंतर है।

है: १६४५ में इमीर ने फलोधी का कोट वनवाया। पंटापा में राव बीदा ने मेहवा वसाया, पहले भिरड़ में रहते थे।

तं १६१२ में प्रकबर वादशाह ने प्रागरा वसाया। सं ८ ८०२ वैशाख सुदी ३ की वनराज चावड़े ने पाटण ( प्रण-हिलपुर ) बसाया।

सं० १५१५ (१२१५ हों) में कैमास दाहिसे ने नागोर वसाया। सं० १५६६ में रावल जाम ने नयानगर वसाया। सं० १४५२ वैशाख सुदी ७ को देवड़े सहसमल ने सिरोही वसाई।

#### चत्तीय राजकुलों ने निम्नलिखित स्थानों यें राज्य किया

१कनवजगढ़ राठार ७ दुरंगगढ़ सियावार १४ मंडीवर पडिहार पार्धेचावेार १५ अगाहिलपुर पट्टन २ धार नगर मालव-देश पँवार दोहिलगढ़ सोलंकी चावडा ३ नाहुलगढ़ चहवाण 🕒 मांडहुडगढ़ खैर १६ पाटडी भाला नगर १० चित्तोड़गढ़ मोरी १७ करनेचगढ़ बूर ४ प्राहाड् ११ मांडलगढ़ निकुंभ १८ कलहटगढ़ कागवा गोहिल प् साहिलगढ़ दहिया १२ छासेरगढ़ टांक १-६ भूमलियागड १३ खेडू पाटण गोहिल ६ घोहरगढ़ कावा जेठवा

4

क कत्तीज के राजा (जयचंद्र आदि) राठोड़ नहीं, किंतु गहरवार थे जैसा कि उनके ताम्रपत्रों व शिलालेखों से ज्ञात होता है। क्योज के राज्य के अंतर्गत बदायूँ ठिकाना राठोड़ों का था जहां से राठोड़ राजपूताने में आये—ऐसा पाया जाता है।

२० नारंगगढ़ रहवर १६ दिल्लीगढ़ तंवर ३२ लुद्रवे भाटो
२१ बाल्लावाड़े वारड़ २७ कपड़वणज डाभी ३३ कच्छदेश सम्मा
२२ जायलचेड खीची २८ हथणापुर होरव ३४ सिंधदेश जाम
२३ वंसहीगढ़ खरवड़ २६ मंगरोपगढ़ सक- ३५ ग्रजमेर गीड़
२४ रोहितासगढ़ डोंड वाणा ३६ धातदेश सोडा
२५ हिरमलगढ़ हरि- २० जूनागढ़ यादव ३७ लोहवेगढ़ यूया।
यड ३१ नरवरगढ़ कछवाहा ३८ देरावर दहिया

#### गढ़ फतह हुए

सं० ११२७ दिस्लो तुरकाणा हुन्ना, चहवाण रतनसी जोहर कर काम न्नाया, गृज़नी के वादशाह शहाबुद्दोन ने दिल्ली ली ।

सं० १६२४ मंगलर बदी २—अकबर बादशाह ने चित्तोड़ घेरा, वित बदी ११ की गढ़ दूटा, राठोड़ जयमल, पत्ता सीसोदिया, मालदे पैंबार धीर दूसरे भी बहुत आदमी मार गये।

लं० १५६२ श्रावण सुदी ११—वादशाह हुमायूँ चांपानेर श्राया, राव प्रतापसी चहुवाण जोहर कर काम श्राया।

सं० १३६१—वादशाह प्रलाउदीन की फ़ीज जेसलमेर प्राई, वारह वर्ष में गढ़ फ़तह हुआ, मूलराज रतनसी काम आये।

सं० १३५२ में वादशाह श्रलाउद्दीन ने दीलतावाद (देविगिरि) फ़तह किया, यादवराय काम श्राया।

सं० १३५० में ग्वालियर गढ़ दूटा, वादशाह अलाउद्दीन ने मान तंवर से गढ़ लिया ।

<sup>(</sup>१) सुल्रतान शहाबुद्दीन ग़ोरी ने सं० १२४=-४६ वि० में दिल्ली पृथ्वी-राज चें।हान से ली थी, सं० १९२७ में तो दिल्ली में तंवर राज करते थे, उनसे सं० १२०= वि० में वीसलदेव चें।हान ने दिल्ली का राज लिया था।

<sup>(</sup>२) ग्वालियर का तंवर राजा मानसिंह, कल्याणसिंह का पुत्र, सं०

सीट १३५३ में वादशाह अलाखदोन ने गुजरात निजय किया, करो नेहलड़ा, नागर ब्राह्मण साधव ने आगे रहकर निजय कराया।

संद १३५५ में राणा रत्नसेन (चित्तीड़गढ़) पर वादशाह स्रला-उद्दीन स्राया, सड़ लखससी १२ वेटों सहित काम स्राया, गढ़ रक्खा, राणा की बड़ाया (बचाया?) ।

सं० १३५८ में राष्यंभार का गढ़ दृदा, राव हमीरदेव चहुवाण काम आया, बादशाह अलाउदीन आप आया।

सं० १२६८ में वादशाह अलाउद्दोन ने जालीर लिया, चहुवास कान्हड्दे वीरमदे सोनगरा काम आये ।

सं० १३६४ में बादशाह अलाउदीन ने सिवाने का गढ़ लिया, न चहुवाण सांतल खाम काम आये।

सं० १२६५ में छलाउद्दीत ने अजमेर लिया।

सं० १३... में राव दूदा तिलोकसी ने जोहर किया, वादशाह फ़ीरोज़शाह (तुग़लक़) की फ़ौज जेसलमेर आई।

१८४२ वि॰ में गद्दी पर वैठा था, इसके वक्त, में दिखी के सुलतान वहतील, सिकंदर और इवराहीम लोड़ी ने खालियर पर चढ़ाइयाँ की थीं परन्तु कुछ भी सफलता न हुई। मानसिंह के मरने के पीछे उसके पुत्र विकमादित्य पर इवरिहीम लोदी ने फिर चढ़ाई कर खालियर फ़तह किया। खालियर के चढ़ते शमसाचाद दिया गया और सं० १४८३ में विकमादित्य इवराहीमशाह के पद में पानीपत के सुकाम बावर चादशाह की लड़ाई में मारा गया।

<sup>(</sup>१) चित्तोड्गढ़ सं० १३६० में फ़तह हुआ, महारावल रतसिंह युद्ध में काम श्राया ।

<sup>(</sup>२) तवारीख़ फ़िरिश्ता के सुवाफ़िक़ राव कान्हड़देव सं० १३६४ वि० में मारा गया था।

४८४ मुँहगोत नैग्रसी की ख्यात दिल्ली पाट बैठनेवाले हिंदू राजामों की नासावली

| <u>.</u> |                                     | राजत्व-काल     |     |
|----------|-------------------------------------|----------------|-----|
| नं०      | नाम                                 | वर्प           | सास |
| १        | राजा युधिष्ठिर, द्वापर में राज किया | ६३             |     |
| २        | " परीचित् " "                       | ६०             |     |
| Ę        | " जनमेजय                            | ₽Ã             | ñ   |
| 8        | " अर्वमेध                           | <b>5</b> 2     | સા  |
| ધૂ       | '' श्रर्धसोस                        | □,o            | 811 |
| Ę        | " <sub>-</sub> वर्ततेजस             |                | ११॥ |
| v        | " द्यादिसय                          | <i>50</i> □    | w   |
| <b></b>  | '' चित्रस्य                         | ७२             | ११  |
| ક્       | " धृतेस्यंद                         | ७५             | ११  |
| १०       | " सुविधि                            | ६ <del>६</del> | ११  |
| ११       | " सेनवर्ष                           | ६⊏             | á   |
| १२       | " रिष                               | - ६५           |     |
| १३       | " मच                                | ६४             | v   |
| १४       | " सिंहवल                            | ६३             |     |
| १५       | '' परिपाल                           | ६२             | ९७  |
| १६       | " कीर्त्तिवर्षे                     | ५०             | २   |
| १७       | ं सन                                | ५६             | Ę   |
| १८       | " मेढारि                            | યૂર            | Ę   |
| १स       | " बीज                               | प्र            | 8   |
| २०       | <b>७ ग्रंबुदेव</b>                  | 85             | १०  |

दिल्ली के हिंदू राजा

| 98690h |             |                        | হাজন       | राजल-जाल |  |
|--------|-------------|------------------------|------------|----------|--|
|        | नंद         | नाम                    | वर्ष       | मास      |  |
|        | <b>स्</b> १ | राजा <b>निग</b> म      | 8=         | ન્ધ      |  |
|        | २२          | " जोधरथ                | 84         | 22       |  |
|        | २३          | " वसुद <del>ान</del>   | 88         | 8        |  |
|        | સ્ટુ        | " संडाव                | प्र        |          |  |
|        | ર્ય         | <b>"</b> आदित्य        | त्रष्ठ     | १०       |  |
|        | २६          | <sup>१७</sup> हयनय     | <b>4</b> 8 |          |  |
|        | হ্ত         | " दंडपाल               | 8=         |          |  |
|        | र⊏          | ,, नीति                | 4€         | १५       |  |
| 1      | २-⋸         | " ऐसावर नीतिक्कमार के  |            |          |  |
| 1      | ३०          | ,, सूरलेन              | ४२         | 4        |  |
|        | ३१          | ,, वीरसेन              | प्र२       | १०       |  |
|        | ३२          | <sup>१</sup> ध्रनकसिंह | ४७         | १०       |  |
|        | ३३          | " पराचित               | ३६         | Æ        |  |
|        | ३४          | " विदृय                | 88         | २        |  |
|        | ३४          | '' विजय                | ३२         | Ľ        |  |
|        | ३६          | " प्रासाबुद्धि         | , २७       | 35       |  |
|        | ३७          | " धनेकसाह              | २२         | 88       |  |
|        | ३⊏          | '' शत्रुंजय            | ४७         |          |  |
|        | ३€          | '' सुधन                | ३०         |          |  |
|        | 80          | " परमपथ                | 88         | १०       |  |
|        | 88          | " जेाधरथ               | <b>२</b> ५ | , ૪      |  |
|        | ४२          | " वोरवल सेन            | २१         | G        |  |

| <u>.</u> |                                      | राजत्व-दाल |     |
|----------|--------------------------------------|------------|-----|
| नं ०     | नाम                                  | वर्ष       | मास |
| ४३       | राजा बढ़वे, बोरवल की सार के राज लिया | २७         |     |
| 88       | " जैसावर                             | २७         | 1   |
| 8त       | '' যন্ত্রদ                           | २्७        | २   |
| ४६       | " छहिपथ .                            | ४५         | 8   |
| ४७       | '' सञ्चावल                           | ४०         | १   |
| 왕드       | " कीर्तिसंत                          | १७         | 8   |
| ४६       | " चित्रसेन .                         | २४         | 8   |
| ã o      | <sup>११</sup> ्श्रनंगपाल             | १७         | १०  |
| űδ       | ं भ अनंतपाल                          | २⊏         | 28  |
| ધ્ર      | " वलाह्य                             | १€         | v   |
| ध्३      | " कलंकी                              | ४२         | १०  |
| તં 8     | ' सेरमर्दन                           | 4          | ११  |
| ñй       | '' जोवनजीत                           | २६         | ક   |
| ńέ       | '' हरिवंस                            | १३         | ११  |
| पूर्     | '' वोरधन                             | ३५         | 8   |
| प्⊏      | " ग्रेासतव                           | र⊏         | 88  |
| ñ-E      | " इंडघ, ख्रोसत की मार राज लिया       | ४२         | v   |
| દ્દે ૦   | '' रसखंडवीज                          | यूप्       | १०  |
| ६१       | ? महाजाेध                            | ३०         | १०  |
| ६२       | " वीरनाथ                             | र⊏         | Ä   |
| ६३       | <b>"</b> जीवराज                      | ८५         | 2   |
| ६४       | " उदयसेन                             | ३७         | ન્ક |

| ्नं ०       | . नास<br>।                        | राजत्व-काल |                |
|-------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 1           |                                   | वर्ष       | मास            |
| E S         | राजा ब्रानंदचंद                   | પુર        | १०             |
| 暖暖          | " जयपाल                           | २६         |                |
| हंए         | " सुकायत जयपाल की मार राज लिया    | १४         |                |
| £ =         | '' विक्रमादित्य                   | ५३         | `<br>          |
| €-5         | "समुद्रपाल विक्रम की मार राज लिया | २४         |                |
| vs '        | '' चंद्रपाल                       | २६         | ų              |
| હશ          | '' नयपाल _                        | २१         | 8              |
| ७२          | '' देशपात्त                       | १-इ        | १              |
| ডঽ          | .'' शंभुपाल                       | 8          | ११             |
| હજ          | " लञ्जपाल                         | <b>२</b> ३ | ą              |
| ७ए          | <sup>१</sup> नोविंदपाल            | २०         | २              |
| फह          | " अमृत्तपाल                       | १६         | १०             |
| ଓଡ          | '' बृधपाल                         | २२         | ų              |
| ড <b>ে</b>  | ''. सहिपाल                        | १३         | સ્ક            |
| <b>৬-</b> ଛ | '' इरिपाल                         | १३         | <del>-</del> E |
| Ęs          | " भीसपाल                          | ११         | १०             |
| <b>⊏</b> γ  | '' मदनपाल                         | १७         | Ę              |
| <b>二</b> २  | '' वीर्यपाल                       | १-€        | ર              |
| <b>⊏</b> ३  | '' विक्रमपाल                      | १न्ड       | ११             |
| <b>⊏</b> 8  | " मलूकचंद विक्रम की सार राज लिया  | २          |                |
| ₽.¥         | " विक्रमचंद                       | १२         | v              |
| <b>द्ध</b>  | '' कामकाचंद                       | १          |                |

| •              |                                 | राजल-फाल |          |  |
|----------------|---------------------------------|----------|----------|--|
| नं०            | नाग                             |          | गास      |  |
| <b>5</b> 0     | राजा रामचंद्र                   | १३       | ११       |  |
|                | · " सुंदरचंद                    | १४       | १०       |  |
| <del>ದ</del> ಕ | <sup>११</sup> फल्याग्यचंद       | 88       | Ä        |  |
| ન્દ૦           | . " भीमचंद                      | १६       | २        |  |
| €ર             | " लोदचंद                        | २६       | ર        |  |
| કર             | " गोविंदचंद                     | २१       | v        |  |
| ન્દર           | <sup>11</sup> राणी पद्मावती     | १        |          |  |
| સ્ષ્ટ          | " इरभीम, पद्मावतीको मारराज लिया | ૪        | ų        |  |
| स्प            | ं भौचिंद                        | २०       | ર્       |  |
| ન્દદ્          | ' गेर्पाचंद                     | १५       | v        |  |
| ન્દળ           | " किशनचंद                       | ६        | v        |  |
| 45             | " विजयसेन वंगाल से घाया; 📫      | १८       | ¥        |  |
|                | किशनचंद की मार राज लिया         |          |          |  |
| ન્દન્દ         | '' धनपालसेन                     | १२       | 8        |  |
| १००            | , " केशवसेन                     | १५       | v        |  |
| १०१            | " लच्मणसेन                      | ३६       | 1 80     |  |
| १०२            | " माधवसेन                       | 88       | <b>'</b> |  |
| १०३            | " सुस्रसेन                      | २०       | . 8      |  |
| १०४            | " शिवसेन                        | Ä        | १०       |  |
| ६००            | " कीर्तिसेन                     | 8        | 5        |  |
| १०६            | " <b>इरिसेन</b>                 | १२       |          |  |
| १०७            | " दससेन                         | <b>-</b> | ११       |  |

| . <del>Ř</del> a | नास                            | राजस्व-काल |       |
|------------------|--------------------------------|------------|-------|
| . <b>प</b> ्     |                                | वर्ष       | मास   |
| १०८              | राजा <b>नारायणसेन</b>          | २          | २     |
| १०-इ             | " दामोदर <del>येन</del>        | २१         | ñ     |
| 280              | "माधासेन,दामोदरकी मार राज लिया | १२         | ર     |
| १११              | " लीलामाधा                     | 88         | Ä     |
| ११२              | " साधवसाधो                     | Æ          |       |
| ११३              | " सुदर्चंद                     | १०         | १०    |
| ११४              | " शंकरसाधो _                   | ą          | ã     |
| ११५              | '' ऐसावलमाधो                   | 3          | ų     |
| ११६              | " दससंक्रगाधो                  | ર          | ৩     |
| ११७              | " हरिसिंह, इससंक्रमाधी की मार  |            |       |
|                  | राज त्तिया                     | १७         | २     |
| ११८              | '' रियासिंह                    | 88         |       |
| ११€              | ,, राजसिंह                     | ન્દ        | १०    |
| १२०              | ,, घीरसिंह                     | 88         |       |
| १२१              | ,, नरसिंद                      | १८         |       |
| १२२              | ,, कलोलसिंइ                    | 5          | ષ્ટ્ર |
| १२३              | ,, पीधोराव                     | ं १०       | २     |
| १२४              | ,, ध्रभयपाल                    | १४         | ય્    |
| १२५              | ,, दुर्जनमत्त                  | १५         | ક્ર   |
| १२६              | ं,, उदयम्                      | १३         | ی     |
| १२७              | ,, विजयमल                      | ३६         | ৩     |
| ∶ ′१२⊏           | ,, सुरताय सांगी                | ३२         | २     |

# दिल्ली पाट वैठनेवाले सुसलसान वादशाहों की नासावली

| नं०  | नास                          | राजत्व-काल |         |  |
|------|------------------------------|------------|---------|--|
|      |                              | वर्ष       | मास     |  |
| १    | <br>- ज़तुबुद्दोन            | 8          |         |  |
| २    | <b>ण</b> लाउद्दीन            | 8          | :       |  |
| ३    | शससुद्दीत                    | १६         |         |  |
| 8    | रक्तुदीन                     | 3          | 80.     |  |
| ધૂ   | शाहज़ादी म्राछी जीरू (रजिया) | 8          |         |  |
| Ę    | रुक्तुहोन                    | E          | ĺ       |  |
| Ø    | मोजुद्दोन                    | २          | 8       |  |
| 5    | <b>अला</b> ज्दीन             | 8          | 8       |  |
| Æ    | नासिरुद्दीन                  | १स         | ३       |  |
| \$ c | ग्यासुद्दोन वलवन             | २१         | ¥ ;     |  |
| ११   | कुदाद ( केंबुवाय )           | ३          | 80.     |  |
| १२   | जलालुद्दीन                   | ७          |         |  |
| १३   | <b>अला</b> उदीन              | २०         | 8:      |  |
| \$8  | ज्ञतवुद्दीन मुनारक           | 3          | ,       |  |
| ६म   | खुसरू                        |            | 笔:      |  |
| १६   | ग्यासुद्दोन तुग्लक्शाह       |            | :       |  |
| १७   | सहमुद्दोन ग्रादिल            | २७         |         |  |
| १८   | फ़ीरोज़शाह                   |            | 5.      |  |
| १-इ  | तुग्लक्शाह ख़िलचख़ाँ का      |            | ६,दिन१- |  |

| . <del></del> | नाम                                    | राजत्व-काल |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ন্ত্ৰীত       |                                        | वर्ष       | मास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| হ,৫           | - दू <del>वकर</del>                    | १          | દ્ધ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २१            | नुहस्म <b>द</b> शाह                    | १-इ        | દ્ધ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₹२.           | <b>ज्रताउदीन</b>                       | 8          | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| र्इ           | <b>ड़िजर</b> ख़ाँ                      | • • •      | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ૨૪            | सुवारकशाह                              | १३         | ० दिन २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>२्</b> ष्  | <b>मु</b> ह्म्मद्शाह                   | १०         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २६            | <b>श्र</b> लाउदीन                      | v          | ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २७            | वहलोल -                                | 3⊏         | Ã                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २⊏            | सिकंदर लोबी                            | २⊏         | Ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ₹€            | वहराम लोदी                             | ৩          | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३०            | वावर, ३८ वर्ष फिर वर्ष २६ वलायत        |            | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | हैं, ३ वर्ष हिंदुस्तान का वादशाह रहा।  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | जुह्य वर्ष ७०।                         | ३          | and the state of t |
| ३१            | हुमायूँ की पठानों ने दिल्ली से निकाला। | 5          | ď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३२            | शेरशाह ने वादशाहत ली, हुमायूँ वला-     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | यत गया                                 | ¥          | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३३            | शेरशाइ                                 | ď          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ર</b> ૪    | सलीमशाह                                | સ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३५            | मुह्तम्मद ग्रदली                       | २          | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३६            | हुमायूँ वादशाह                         |            | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30            | जलालुदीन श्रकवर                        | त्र        | ३ मास<br>१३ दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3</b> C    | नृह्दीन जहाँगीर                        | २२         | ६ मास<br>२५ दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ÷-      | नास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राजत्व-काल |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| नं०     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वर्ष       | मास       |
| ₹<br>8° | शाहनहाँ ने ३२ वर्ष वादशाहत की। उसके जीतेजी छोरंग दखन से छाया, दारा शिकोह के साथ श्रावण वदी ६ की राजसखेड़े में समूगढ़ के पास लड़ाई हुई। दारा को भगाकर शाहजहाँ की छागरे के किले में नज़र क़ैद किया छोर दिखी जाकर छोरंग सं० १७१५ श्रावण सुदी १३ शुक्रवार ता० १ ज़िलक़ाद स० १०६८ हि० को दोपहर दिन पर यड़ी एक गये महलों में तख़्त पर वैठा। छोरंगशाह छालमगीर के नाम से प्रसिद्ध हुछा । | •          | २,ह्स्न२५ |

<sup>(</sup>१) इन वंशाविलयों में मुसलमान वादशाहीं के कुछ नाम या समय तो ठीक हैं परंतु हिंदू राजाओं की नामावली और समय निरा कपोलकिल्पत है। इन राजाओं का कुल समय जोड़ने से ३६६१ वर्ष खाते हैं।

#### दक्षिण का मलिक खंबर

दै।लताबाद के उमरा वादशाह जहाँगीर से जा मिले। पहले ते। उदयराम ब्राह्मण की पंचहज़ारी मिला श्रीर पीछे जादूराय श्रीर याकूत खाँ आये। मलिक अंबर ने कहा कि मेरा बेटा फ़तहशाह देशलताबाद खेावेगा । अतः मैं इसको मारूँगा । निज़ामशाह ने कहा कि यह मेरा मामूँ है, इसे मारी मत। मलिक अंवर वीला कि तेरा मामूँ परंतु मेरा तो लड़का है, अंत में मारा नहीं, क़ैद कर लिया श्रीर निज़ामशाह को कहा कि इसे दीवान कभी मत बनाना, साधारण सिपाही के तुल्य रोटी देना। मलिक अंवर के मरने पीछे निज़ामशाह ने फ़तहशाह को दीवान बनाया। समय पाकर उसने मोतीमहत्त में निजामशाह को मारा श्रीर उसके छोटे वेटे को तख़्त पर विठाया; मकरबख़ाँ, सरफ़राज़ख़ाँ, इवसख़ाँ श्रीर दिलावरख़ाँ श्रादि उमरा जी क़ैंद शे उन्हें छुड़ा दिया; साहजी को कुछ तो मिलाया थ्रीर कुछ नमाया, वह भी एक बार मिलकर फिर अपने ठिकाने में जा बैठा। शाह ने फिर चड़ाई की। मोइबतख़ाँ ने चत्रतीर्थ की तरफ़ मोरचा लगाया और १५ दिन में उसे फ़तह कर लिया, भीतर का गढ़ छठे महीने लिया। उमरा सब वीजापुर गये, शाहजहाँ भी वहीं पहुँचा। श्रलीवर्दीख़ाँ की भेजकर दै। लताबाद की गढ़ों में से शाहजहाँ की १२ गढ दिये गये।

ख़ान दैश्यान का नाम पहले सबर या, शाहजहाँ बादशाह के आपत्काल में निकल गया था। मिलक अंबर किसी हिंदुस्तानी को गढ़ में घुसने नहीं देता था। ख़ान दैश्यान (वहाँ पहुँचा,) एक तुर्कानी से ना मिला और उसे कहा कि तू सुभे मिलक अंबर के हाथ वेच दे। तुरकानी ने वैसा ही किया, तब वह गढ़ में पहुँचा। वहाँ का सब भेद लिया और जब शाहजहाँ तख़्त पर वैठा तब उससे

द्या मिला छोर सब हक़ीक़त छक़ की। याकूतक़ाँ छोर मुहवतख़ाँ के साथ मुहिम में गया, उन्होंने जाना कि यह ख़बर पहुँचाता है। जब याकूतख़ाँ ने देखा कि गढ़ दृदने को है तो बाहर निकल गया। पाँच-छ: दिन पीछे देापहर को नगाड़ा बजाकर चढ़ा। राब दूदा (चंद्राबत) के साथ लड़ाई हुई, दूदा छोर याकूतख़ाँ दोनों खेत रहे। उस बक्त पाँच-छ: घड़ी दिन शेष रह गया था। खेलूजी सालूजी छाये तब यहीं याकूतख़ाँ भी छाया।

ख़ानेख़ाना को पीछे शेख़ फ़रीद अकवर वादशाह का दीवान हुआ। प्रयाग से जहाँगीर को बुलाकर वादशाह बनाया तव २ घड़ी को लिए दीवान रहा, फिर २ वर्ष पीछे ख़ानेख़ाना का पद पाया। टेाडरमल मरते समय कह गया था सो दफ़तर हूँढ़वाया।

खेलू जो मालू जी कनड़ के पहाड़ में रहनेवाले कोलियों के चाकर थे। मिलक छंवर ने उनकी कहा कि इन कोलियों की मारे ती यह सब ज़मीन तुमकी दे दूँ। उन्होंने कोलियों की मारकर भूमि ली। पीछे याकूत खाँ के साथ ये भी छा मिले।

## शब्दानुक्रभियाका

(雪)

#### वैयक्तिक

## ( प० = पहला भाग, दू० = दूसरा भाग )

2C. धंगराज—ुः २. शंतरिप-वृ० ४६. श्रंधनेत्र—प० मध. ्रधंवपसाव रावल—प० १४, ८४. घंबर हवग़ी—दू० ४२२. खंबराय--प० ३६६. श्रंबराव--प० १२३. श्रंवरीप-प० म३. तू० २. श्रंवसिंह—दृ० १३. श्रंवादित्य--प० १४. श्रंवादेवी--प० १०. श्रंबामसाद्—ए० १७, १८. श्रंयाप्रसाद राजा, गुहिल-प० 338. श्रंविका भवानी-प० १०४. श्रंबुदेव-दुः० ४८४. श्रंबोपसाव—दे०—''श्रंबापसाद''। श्रंशुमान—दू० २, ४८. यक्यर-प०१६, ३४, ४०, ४६, रम, ६२, ६८, ६६, ७०, ३००,

२१४, २१४, २१म. दू० ४, १०, १२, १४, १६, १७, १८, २३, २६, २७, ३४, ४०, १४४, १६६, २०४, २०८, २११, २४०, २४१, २४४, २४०, ३४१, ३४२, ४४६, ४८१, ४८२, ४६०, ४६१. श्रकबरनामा—द् ० ३४२. श्रका—दू० ३६४, ३६७. श्रकृतासु—दू० १. श्रक्ला—प॰ १८०, २३१, २४२, २४४. टू० ३२१, ३४०. श्रखेराज-प० ६४, २१४, १३६, १४४, १६४, १७०, १७६, २४४, २१०, २१२. दू० ४, १८, २०, ४१, ४४, १६२, १६४, ३६४, ३६८,३७१, ३७२, ३७४, ३८२, ३६०, ३६४, ३६६, ४००,४२०, ४२४, ४२८,४३१, ४३३, ४३७, ४५७, ४७४.

११०, १११, ११४, १६७, १८८

व्यवैरान चरहथवाना—द् ० ४४. ---पहला, राव जगमल का---प० १२३, १२४. -- दूसरा, राजसिंह का--प॰ १२३. ---भादावत--प० १६२, १६४. —रगाधीरे।त—प० ४६, १६४. ---रायपालोत--द् ० ३५३. --राव-प० १३७, १३६, १४४, 186, 180. —सुर्जन का--प० २४३. --सोनगिरा-पु० ४६, ६९, ६२. दू० १४४, १४म, १६६. थ्यवैसिंह—द्**० ३४, ३४१, ३४२,** ४३७, ४४२, ४४४. धागर-प० ६१, ६४. छगरसिंह-दू० १७, ३२. छानिपाल-प० १६६. अन्निवंश—प**० १**६८. श्रद्मिवंशी--प० २२८. ञ्चासवर्ण-प० मध्. दू० २, ४म. श्रक्षिशर्मा---प० १३. अचल-प० **८४. द० ३२७.** प्रचलदास-प० ३४, ६४, ६६, ७३, अनवेटिया-दू० ४७. १४६, १६८, १६६, १७६, १७६. अजमल—दू० ६०. दू० १०, १६, ३१, ३३, १६६, अनय ( उदा )—दूर ३४०. ३३८, ३६३, ३६६, ३६८, अजयचंद-दू० ४६.. ३६७,४४४.

श्रवलदास खीची-प॰ १०२. दूर 9 9 €. —भाटी—द् २४०, ३४६, ३६७, 808: --राव--दू० ३७६; —शक्तावत—प० ६७. —सुरतागोत—दृ० ३४७, ३१७, ४२७. थचलसिंह—दू० १७. श्रवला-प० ३४, १८०, २४०. द्र० ३२, ३४३, ३८१, ३८६, ४०३, ४१२, ४१६, ४१७, ४३२. —रायमलोत—प० १००. -राव-प० १००. -शिवदागोत-द् ११४. --शेखावत--द्र० ४३. श्रचलेश्वर महादेव--प० २४, १०४. श्रज-प० म३. दू० २, ४, ४८, १६१. धजवदेवी भटियाणी--दृ० २००. यजनसिंह-प० ३६, ६७, २३४. टू० २१, २२, २३, २४, ३२, इध, इस, इइ, धर, २००, ३६८, ४४२. ३७२, ३८१, १८३, १६०, अनयदेव या अनयराज--प० १६६. ञ्चलयदेवी--प० १८४, २३८.

२२३, ५१२, २२४. टू० ४७६. —गृ वायराज-प० १६म. श्रज्ञय दोंध-- टू॰ १. अजयसूपाल राणा-प० २३१. यजयमाला--प० १६६. श्रजयराज (जयदेव या श्रवहरा)-प० 9886 श्रजयसाव-ए० १८४. श्रजय वर्म-प० २१६. श्रजयसिंद् जहाराणा-प० २१, २२, २३, ५६, १४७. द्० १६, १६. श्चालराल-प० २३०. ध्रजवारा—दु० ४७. धाजादित्य-प० १४. अजादे रागी-दे०-"श्रजयदेवी" । श्रतिथि-प० द३. दू० ४८. श्रजीज केंका—द्० २४४. श्रजीत सांचदेवात-दू० १६६. ---सामन्वतिहोत--प० 280, १६२, १६३. ष्रजीतसिंह—इ० ४०. -- महाराजा-- दू० १६७. श्राचा-प० २४, ४३, १७४, १७६. दू० ६०, १६६, २४२, २४४, ३२२, ३२४, ३६४, ४७१,४७२. --- किशनावत--- दू० ३८१. ---जेसा---द् ० २२८-श्रज्जू, श्रासा का—दृ० २**८**२. **घटेरण—दू० ३४२.** 

छात्यपारत--० ५०१, २१२, २१६, अङ्कमल-दे०-"अरङ्कमल"। श्रहराज-दू० ४७६. थाएवाल-प० २४६. द् ० १६४. 🤾 श्रह्--प० २४. **श्रहश्रोत--प० २**४. यणंगपाल-द्० ४४. अग्रांदिसंह—दू० ३२. अग्रावसी राणा-प० २३६, २४४. घण्या भाटी-दू० २६०. श्रग्रदा राव-प० २१६. अग्रहिल-प० १०४, १०४, १२६, १७१, १७२, १८४. दू० ४४४, 800. —ावाल—दू० ४७६. श्रतरंग दे पँवार-दू० २००. ॅधतरध---दू० २. श्रतिभाग या वजकुमारी, राणी-दू० 208. श्रतिरिप--द् ० २. चन्नि<del>—</del>दू० २४६. धदातसिंह राजावत-दू० २०६. ध्रनंगपाल तँवर, राजा-प० २३०. द्यु० ४८६. थनंतराद—प० **१०४, १०**४. श्रनंतपाल-प० ३, ४म६. श्रनंदपाल-दू० ४४६, ४४७. श्रनंदराज-प० मध. श्रनकसिंह राजा-दू० ४८१.

श्चनराय-दू० ४८.

अनादि--ह्० ३. धनामि--प० म३. श्यनारकली-दू० २००. धनिंद-दू० ३६४. खनिरुद्ध-प० १६६. टू० २**४**६. —गौदु, राजा—दू० ७. अनु—दृ० ४४८. अनूप--प० ८. अनुपराम—दू० २१. धन्पसिंह-प० ७६, २००, २१६, ३४१. दू० १४, २०, ३४, १६८, 200, 20%. धनेक साह, रोंजा-दू० धन्ध. ष्रनेरराय-प० =३. घनैना—टू० १, ४८. ध्यनेापसिंह-प॰ ६. दू॰ २२, ४४९. -महाराजा, घीदानेर-द् ० ४७. खपरडोडिया — दू० २४०. खपराजित-प० १७, २४६. खप्पादेवी राखी-प० २३१. धवड़ा—दू० २४७. प्रव्दुरंशीद सुलतान मसजद गज-नवी---दू० २४६. घटदुरुवार्खा—प० ७०, ७१. दू० ४७४. —खानदौरान—द् ० २१४. घ्रव्युत फजत--प० १६, २१७. सू० २१०, २११, २१४, ३४१, ४६१. अभंगसेन—प० ८४.

ञनतसिंह-प॰ २१.

यसयकर्षा--दू० १७. धभयकुँवर देशवरी-दू० २०१. श्रभयचंद-द् ० ४६. धभयदेव महाधारि-प० १६६. धभयपाल, राजा—द्० ४८६. श्रमयराम--दू० १८, २०, २१, ३७, 848. श्रभयसिंह राणा—प०२१, २२, १४१, १८०, २४०, २४४, २४४. दू० ३४२, ४४७. थमा, राणा-दे॰ "श्रभवसिंह राणा"। -- राजसी राणा का पुत्र-प० २४६ --- शेखावत-- दू० ३२, ४२. —र्सावला—दू० ४१७. श्रभीहड्-प० २४६. श्रभोहरिया भाटी--इ० २६०. श्रमर-दू० २१४. —गाङ्गय—प० २००. श्रमरजी---दू० २४३. धमरतेज--दू० ४. धमरभाग--दू० ३८. श्रमरसिंह—प० १६, ६८, १४४, २१६. दू० १२, ३२, ३४, १६७, १६८, २००, ३३७, ३३६, ३४०, ३४१, ४०१, ४१८, ४२४, ४३७, ४४१, ४४२, ४४१, ४४२, ४४४, ४१७. —कुँत्रर राठाड़—प० १३४, १६४, १७६, १८०, ३६३. —महाराखा—प० ६, १६, २१,

म्ब, पर, उर, ७३, ७७, ६४, हर् प्रत्र हूं ४४७, ४७४. शास्त्रीतीह-्ाायत-हू० २००. ४०३, ४०३, ४०४, ४१८, ४२३, धर्द, धर्द, —रावत-द् २३म, ३११, ४४१. अयुताय-द् १४. -हिसिंहात, राव-प० १००. जमरसी-ए० २३७. समरा-पट २४, १३७, १४४, १४७, १४८, १४६, १४०, १६६, १७६, २थम, २४६, २४७. टू० रहे १६६, २२०, २२१, २२४, २६म, ब्रह्, ४०२, ४०३, ४३०, ४१२, ४२०, ४३३. —ग्रहीर—दू ६२. -- खंगारोत-- दृ० २४. —चन्द्रावत देवड्रा प०-- ३ ६७. --हेवा का--ह० २८२. —भाखर का—दृ० ३२३. श्रमानतर्वा-प० ६८. श्रमितासु—दृ० २० यमीर्वा—दे०—"त्रमीरर्वा" । श्रमीखान गोरी-दृ० २४१. श्रमीनर्ला—दृ० २४४. श्रमीपाल-दृ० ३. श्रमीरखी—दू० २४०, २४३. णमीरजी रणछोड़जी—दू० २४१.

श्रमीरुल्ला—दू० ३१८.

इष्ट, इते, इष्ट, २७, ६२, ६४,

श्रमीशाह सुलतान-प० २२. अमेरिकन जोरिएँटल सेासाइटी का जर्नल-दू० ४४. णमेालक-द् २४म. श्रमोत्तकदेवी-दू० १६६. श्रमर्पेश--द्० २, ४६. अमृतपाला, राजा--द्० ४८७. अरद्कमल--प० २७, ६७, १०७, ११७, १४४, १६६, २४१. दू० 80, 88, 909, 902, 900, 990, 984. —कांधलोत —द्० २०३. —चूँडावत—प० ६२, ६६, १०७, 390. ---राठोड्--दू० ६३. अरहडु रावछ-प० म४. श्ररिमर्दन-प० ५३. श्रिसिंह--प० १७, ७६, ११३, 9 68. —राखा-प० १८, १२, १०६, १०७. टू० १०६. --राव-प० १६६. —्रावल-प० ८४. श्ररुणादत्त-प० ६३. श्रहणोराज राजा, चौहान-प० १६६, २१६, २२१. अरुमक--दू० ४८, श्ररोढ् भक्खर—दू० २६२.

सर्क-द् ४८.

ञारण्यराज--२४४. षार्था सिद्धांत—इ० ४७६. थाल--प० २३२. ञालण-प० १८३. धालगली रा.—-द्० २४२. धालमगीर—दे०-''धौरंगजेव''। र्थालू या शहर राव-प० १४, १६. घाल्हरा—प० १०४, १२०, १२३. १४७, १४२, १७१, १७२, १७३, १८३, २४१. —देवड़ा—प॰ १६४. —माद्डेचा—प० २१७. —सोहद्-प० १६४. घाल्हरासी-प० २४१, २४६. ह० ७, १०१, ४४३, ४४४. घाल्हा--प० २००. दू० दह, द७, 55. पावसिंह-इ० ३१. प्राराकरण कल्वाहा-हू० २०८. ---रावत--प० १०४. --रावल-प० ८४, ६०, ध्याशादिस्य-५० ११. घाशापुरी-दे॰-''श्राशापुर्णा देवी''। शासापूर्णा देवी ( श्राशापुरी )-प॰ १४२, १६६. द्० ११४, १८६, २२१, २२२. थासकरण-प॰ ६३, ६४, १४४, श्रासापुरी-दे॰--"श्राशापूर्णादेवी"।

२०२, ३१४, ३३७,३६६, ३८०, ४२०, ४२१, ४३८, ४६३. श्रासकरण-जसहङ्गेत-द् ० २८८. —भीमाचत—दु० १६७. ---राव--- ट्० ३१४. -- राव, पूँगलिया--- ३६२, ३७६, ध३६. ---सत्तावत---१३१, १३२. श्रासकुमारी--दू० १४, १६. श्रासथान-- दू० ४६, ४६, ४७, ४८, ६४, १६४. श्रासफर्खा—इ॰ ७. श्रासराव-प० १०४, १२३, १७१, १७३, १८३, १८४, २४७. हु० मण, रमर, ३१४, ४३म. --रणमलोत--दू० १६६. --- रतन बारहट--- दू० ३००, ३१४. श्रासराज—दे०—"श्रश्वराज"। श्रासल-प० १४२, १६०, २४४. श्रासा—प० १७३, १७४,१७८, २३८, २४म, २१०, २१म. टू० ३३६, इतर, इत्ह, ३६०, ३६६, ४०८, ४०६, ४१०, ४११, ४१६, ४२१, ४२४, ४३१, ४३३, ४७३. —तेजसी का—द् ० २८२. —निंवावत-प० १६८. १४६, २६०. द् ० ६, ११, १२, श्रासाबुद्धि-द् ० ४८४. १३, २३, ३६, १२६, १३२, श्रासायच-प० ७७. १६६, २८६, २८६, २६६, २६८, आसारण- प० ६४, ६४.

चासाराय-५० २१४. शासाल भील-प० २१३. शाहबु--प० १६०. न्नाहादा-प० १३, ७७. श्राहरमा या श्राहोक-नरेश-प० १३.

इंडियन् पेंटीक्वेरी--प॰ ७, ४४. टू० ४४. इंदर केंसर-दृ० १६६. इंदा-ह्० १०२. इंदो लार्छा—रू० म७. इंद--प० २०६, २३१, २३२. दृ० २म, ४म. इंद्रक्तमारी या कस्तूर देवी-द्० इंद्रचंद--- दृ० ३३. इंद्रजीत-- हू० २०. इंद्रपाल-- ह्० ३. ईद्रभाग-प० ३४. दू० २८, इ८, 840. —केसरीसिं होत — रू० ३६३. --राव--द् ० ३६. इंद्रवीर-पः, १६०. इंद्रसिंह-प० ६३, २१६. दू० २३, १६८, ४३७, ४४२, ४४४. ---राणावत---द् ० २०१. इंद्रसवा—द्० १. इंद्रावती-दू० १२. इक्का-पायक--प० १६०

इ्क्वाकु—५० मरे. टू० १, ४म.

इवराहीम "लोदी-प॰ ४६, ४७६, ४८३. इवरा सम्मा, राव--दू० २४६. इवार—दू० २. इस्माइल खीं बलोच—दू० ३४७. ट्व

ई'दा-प० १३३, २२१, २३०. दू० ३४३. ईंदी-दृ० १४०. ई'दे पिडहार-प० १७६, २३०. दू० ७०, मम, मह, ६०. ईशसिंह-दे०-"ईश्वरीसिंह"। ईश्वर या ईसा—दू० २७=, २७६. ईप्वरीसिंह-दू० ३, ३२, ४४, ४६, ३४१, ४३७, ३४६. ईसर-प० १११, १७०, १७६, २४६, २४७. दू० ३२०. —वारहट—प० १३३, दू० २२७, २४१, ४६७. -वीरमदेवोत, मेडतिया-प०४६. ईसरदास-प॰ ३४, १४४, १४०, २१६,२४४, २४४, २४८, २४६. द्० ३३, ४२, ४३, १६४, ३३७, ३३८, ३४७; ३६३, ३६४,३६६, ३७१, ३७२, ३७६, ३८२,३६४, ४०२, ४१२, ४१३, ४१४,४२०, ४२२, ४२४, ४२६, ४३३. —- श्रखेराज का---प० २४३. ---कल्याणदासोत--- दू० ३६२.

—कुंपावत—द् ० २६.

ईसरदास, राणा-प० २४=, २४३. —रायमलोत-दू० ४१७. ईस या रसे-- टू॰ ४. ईसा ( ईश्वर )—वृ० २७८, २७६. ईहद्दे, जदा की ची-प॰ २२४. ईएड्देव सोलंकी—प० २२४, २२६, २३०.

उ वगमण सीह, सिखरावत-दू० ८७, वदयभाण-प० १३८, १४४. दू० रगमसी पडिहार-प० २४२. —राणा—प० २२३, २२६, २४६. टदयमल, राजा—टू० ४८६. टू० ६०. ३६६, ४०३. **रमसिंह—हू॰ १६. उम्रतेन**—प० मह, ६०, ६९, ३म०, २६०. ह्० ४, १६, २०, २४, २६, ३१, ३३, ३८. —नरसि हदासीत—दृ० ३४. —धिसवाड़े का—प० १७०. -रावल-प० ६२. रछरंगादेवी इंदी—दू० दृष्, १६४. रछरंग मोकल-टू॰ ४३८. उणगराव-- हु० ४३८. रत्तम-प० १८, ८४. —ञ्चपि—प० २४४. उत्तमसिंह--दू० ४४१. वस्पलराज या वपेन्द्र-प० २३३, २४४. दू० २७४.

**बद्यकर—प० द्र**थ. बदयकर्ग---प० ४०, ४१, २३१, २४२. हू० ३, ७, म, १२, २७, २०, २२, २७, ४०, ४६, ३३६. —रायमळोत शेखावत—द् ०१४६. उदयकुँवर चहुवाण-दू० १६६. **चद्दयजीतसिंह राजा—दू० २१३. उद्यवंध—५० २३२.** २८, ३०, ३८, ४२, ३३८, ३४६, ३६०, ४४४, ४४४. उद्यराम—दू० २१, १६८, ४६३. ४३, ४४, ४६, ६०, ६२, ६४, मह, १०म, १०६, ११४, १२४, १४४, १४८, १४३, १६४, २४२. तू० ११, २१, २६, ४२, ४६, १३६,१६७, १६८, २००, ३२३, ३२४, ३३४, ३४२, ३६३, ३६६, २७१, ३६६, ४१६, ४२१, ४२४, ४३१, ४३२, ४३६, ४४२, ४४३, ४५४, ४५५. —श्रखेराजोत—प० १६८. —कीरतसिंहोत,राजावत—टू०२०१.

- —गोपाल मालेात—प० २, ३८.
- —दूदा का पुत्र—प० १४१.
- —देवड़ा—दू० १३४, १३४.
- —वाघावत, राव—दू० ३८१.
- --विट्ठछदासे।त--द्० २२.

वदपिंह भगवानदास मेडतिया— वद्धरण गहलोत राजा—प० २४८. द् ० ४०७.

—महाराजा—प० ३, २१, ३४, उधरसिंह—द्० ३४. ४०, ४६, ४८, ४६, ६०, ६१, उधीर राखा—दू० ४७२.

दृद, दृह, हृष्ट, १९०, १९१, उपाध्याय-प० २४३.

२३७. द्० १४, १६६.

—महाराणा ( मोटे राजा )—प० उर्पेद्र या कृष्णराज—दू० २७४. ६४, ६६, १३४, १४६, १४०, उमरा—द् ४६३. १११,१६१, १६७, १७४, १७६, उमराव-दू० २८३. १७६, १८०. हु० १२, १४. १७, अमेद-प० १६४. २७, ३६, १६६, २०६, ३१६, उमेदकुँवर तँवर-दू० २०१. ३३४, ३३६, ३४०, १६२, ३७०, अमेद्सिंह--४४४. ३७३, ३७४, ३७६, ३८४, ३८६, अरजन-प० १६४. ३६१, ३६४, ३६७, ४००, ४०१, अरुक्रिय—दु० २, ४६. ४११, ४१४, ४१४, ४१७, ४१८, उसीनर—हु० ४४८. ४३०, ४७४.

—महारावल दूसरा—प० ८४.

—या उदींग—प० २३४, २३६.

—रायसिंह का—प० ४२३.

--राव--प० १२४, १२६, १२७, जगा--द् ३२३. १४७, १६६. दू० ३६२, ३६३, ३६४, ३७६.

— रावळ—प० ८४, ८६, ८८. चद्यसेन राजा-दृ० ४८६. षदयादित्य-प० १६६, २३१, जदा-प० २४, ३४, ६६, ११६, २१६.

**स्वितराज रावल--प० १६.** चदींग या वदयसिंह—प० २३४, २३६. चद्धरण गहलोत-प० २४८.

द्र० म, १०, ४६, ३६म.

१३२, १४४, १४४, १६७, १७४, उपेन्द्र या उत्पलराज-ए० २३३, २११.

वच्णीक-दू० २४४.

उसैराजा-इ० ४.

জ

कंकार कुँवर-प० १२७.

—मेहेबचा—दु० ४३०.

—वैरसिंहोत<del>—</del>द० ३२३,

जदुड्--दू० १८.

जदल-प० २००. दू० ३११.

१२४, १२८, १४४, १७६,

१८०, १८१, २१६, २२३,

२२६, २२७, २२८, ३४०,

२४४, २४६, २४७, २४०,

२४१, २४७, २६०. हू० ४, ३१, दर, द४, ६७, ६८, १०२, १६७, ३२४, ३२७, ३६६, 893. जदा-जगमणावत-प० २२४. —कुस्भावत—प० ३. —त्रिभुवनसिंहोत—दू० १०२. —- ग्रचेल --- प० १२४. -भेरव का पुत्र-प० १८०. —मूँ जावत—प० २४०. --मूलावत--दू० नरे. --रामावत--दू० ४०म. जदावत राठीड़-प० २४, १०४. हु० ६६, १६७, १६म. ज्ञधा-प० २३६. क्तनड्—टू० २२६, २४४, २४६, २६६, २६८, २०६. —्यावनिया जाम—दू० २४६, २४७, जना राठोड्--दू० ६८, कमजी---दू० ४४७ क्तमट परमार-प० २३०, २४६. जमरसिंह—दू० ४४२. जहड़ गोपालदास—दू० ३४२, ३४३, ४०३, जहा--दू० ३४६.

ऋतुपर्ण-टू॰ ४८.

ऋषि शर्मा---प० १३

ऋपभदेव--प० ३, २२१.

U एकल्लिंगजी-प॰ २, ६, १२, १४, १४, 82. पुका--- टू०. ३६४. —चाचावत—प० २८. दू० १०८, 308. -- हंमीर-- दू० ३६४. पुचीसन, सर-प० १०२. एविद्राफिया इण्डिका-ए० १४४. द् ० ४४. पुलवल-द् ४५. से ऐनुलमुल्क-प० २४६. पेमल--द् २२६, २३०. ऐरावत कुल-प० ७. ज्यो श्रोजा--दू० ३८६.

श्रोजा—दू० ३८६. श्रोमह—दू० २२. श्रोर—दू० २१४. श्रोढो—दू० २१४. श्रोसत—दू० ४८६. श्रोसत—दू० ४८६. श्रोसतव—दू० ४८६.

धोरंग—दू० ४६२. धोरंगजेय—प० ६, ७२, ७६, ६८, २१८. दू० १४, ४६२.

क कंकदेव—दू० २४६. कंकाली देवी—प० २३२.

र्दमा—हू० २१६, ४१३. फॅबरलाल-दू० ३६. धॅंबरती—टू० ३४३. --रागा-दू० २४४. र्कवरा-प० १७३, २४८, २४६, कन्हीराम-टू० ४४७. २५६. क्छा-द् ४१, ४४. फकुरस्य-- दू० ४. —वंश—प**० २२**म. कक्ष (सर्क राजा)-प० २२म. तू० कपूरचंद - तू० २७. 888. फछ्क--प० २२६. कचरा-प० ३४, ६७, ६६, १७६, कमधज-दू० ४७. २३८, २४७. टू० २६, ३०, कमरबा—टू० २२८. ४१०, ४१२, ४१६, ४२६. -- उदयसिंहात-- दू० ३६३. कमलादिल-प० १४. कद्ववाहे-प० ४, =, १०४, १६४. कमलादे-प० १६४. दू॰ १, ४, ४४, ४४, ३७६, कमलावती-दू॰ १३. धन्द. —कुंडल के—दू० ६. —प्रधान के--दू० ६. कछोड़िया--प० २३०. कच्छपघात दंशी-द् ४४. कटुक-प० १२०. कडार्ये--प० =३. कधरा--प० २२१. फनकसिंह--दू० २२. कनकसेन-प० ८४. फनकावती-प० ११६, दू० १४.

कनिंघम, जनरल--दू० २४१. कनीराम-प० १७७, कन्ह-प० ६१, दू० ४६, ४४. कन्हपाल-दे०-"कान्हराव"। कपितया--दू० ४७. कपालदेव--द्र० ४७. कपूर-प० १७०. टू० २६१, २६२. कपूर कली-दू० २००, २०१. —दासावत—दू० ३०. कपूर मरहठा-दृ० २६२, २६४,३०६. २२०, २६२, २६४, २७६, ४०६, कमल-प० म३, २१६, २२१: सू० १, ३, २५६. कमालदा--द् २६३, २६४, २६६, २६५. कमालुद्दीन-प० १६४, दू० २६१, २६२, २६६, ३०६. —मिलिक—दू० ३१६. कमोदकली-दू० २००. कमोदी--दू० २००. कम्मा-प० ३४, २६, ६४, ६७, १४६, १४६, २३८, २४१, २४६, २६०. दूर्व १६०, १६८, ३४३, રેક્રર.

कस्मा धेारंधार-इ० १७६. —रलसिंहोत—प० ४४. करणदेव सोबङ्घी राजा—प० १६६. करणावत कञ्चवाहे-दू० ४४. करणीदास--दृ० ४०. करभाषाकरण केलावेवाला-दृ० ३२४. करमचंद-प० १४४, १४४, १६६, २३२. हु० १७, २७, ४३, १६६, २०८, ३३२, ३४०, ३७४, ४०२, ध३३. —जस्सा—टू॰ ३२३. -परमार-प० ६१. --राजा--प० ४६. क्रमसिंह या करमधी-प॰ ३६, दह, नर, १२७, १४७, १४३, १६४, १७०, २३७, २३८, २३६, २४०, २४४, २४२. हू० २६, ४०, १६६, ३२८, ३२६, ३३०, २३२, २४२, २७१, ३६६, ४०८, ४१६, ४७३. करमसी श्रचलावत-दू० ४२१. --- प्रासिया र्वीवसरोत-प० १४३. —चहुवाण-प० ३४. —चीवा—प० ११म. --राव--प० १६६. ---रावत--- हु० ३२८, ३२६. —रावल-प० मध, मध, १००. टू० ४४१. क्रमसेन-प० ६६. दू० ३८, ३४०, ३७१, ३८८, ४२२, ४३०, ४४१.

करमसोत-इ० ३३८, ३४२, ४००, ४३४. करमा--प० ३४, १४८, १४६, १८३. --- खवास--- दू० २७. करमेती-प० ३४, ३४, ४०, ४३, ४४, ४४, ६४, १०८, १०६, ११४. टू० ४१२, ४१४, ४७२. करहा—दू० ४७. कर्क-दे०-"कक"। कर्कराज राजा राठे।ढ्-प० २३१. कर्टियस-दू० २४४. कर्ण-प० ३४, ३६, १४४, १४६, १४८, १४६, १४०, १६७, १७८, २१२, २१४, २१६, २१६, २३८, २४४, २४६, २४८, २४६, हू० १२, २३, २१४, २१६, २८३, ३०८, ३३४, ३३८, ३६३, ३६६, ३६८, ३७२, ३७६, ३६०, ४००, ४०२, ४१२, ४१६, ४१८, ४२४, ४७८, ४७६. —गेहेला या चेता—प० २१३, २१४. --गोहलदा--दू० ४५३. —-घोघा—-दू० २१४. —डहरिया—द्० २१४. ---पीयावत--प० २४७. --राजा---दू० २१२, ३६०. -राणा-प० २१, २२. —राव---दू० ३६६.

क्षणं रायत -प० १६, १८, १६, २०, कल्याण जेसलमेरी-दू० ३४६. ८५, ६४, ६७, २४४, २४४. ह्य २६१, २म३, ४४०. -- शक्तिसिंहोंत-- हू० ३६१. कर्यदेव या कर्णराज-प० २२१. कर्णसिंह-प० १६, २१, ७४, ७६. द् १६४, २००, ३७६, ४३६, 842. —क्टॅंबर—प**० १३**४. कर्णादिख-प० १४, १६, १८. कर्पूरदेवी-प० २००. कर्मचंद नरुका-हू० २५. कर्मवती कुँवरी-प॰ १७. - कर्मसिंह रावल दूसरा-प॰ दर. कळंकी राजा—हू० ४८६. कलकरण—दू० २०४, २०४. कलचुरी-प० २१६, २२०. दू० ४४६, ४४१. क्लाश शर्मा—प० १३. क्लहट, पत्ता का-प० १२४. कलादिल-प० १४. कलावती-प० १६म. कलिकर्श-दू० १३७, १३८, ३२०, ३६०, ३६४, ३८०. कितयुग संवत्-दू० ४४३. कलीलिया-प० २३० कलोलिसंह राजा-दू० ४८६. कल्मप--दू० ४. कल्याग-प॰ ४२, ६७, २३८.दू०३, ४, ४६, ३४६, ३४७, ४७३,४७४.

---माला--प० २०७. —सुरतासगढ़िया—दृ० ३३१. कल्याणचंद राजा-दू० ४८८. कल्याखदास-प० ६४, ६६, १६७, १मरे, २३म, २४६, २६०. कू० ११, १२, २१, ३३, ३४, ३६, ४२, १६७, १६८, ३२४, ३३६, ३४३, ३६६, ३६६, ३७१, ३७४, ३८३, ४१२, ४४२. —पृथ्वीराजीत—दू० २६. —भाटी—दू० १६४. —नारायणदासे।त वोड़ा—ए० १८२. —ग्यमलोत—प॰ १८०. द्०४०८. —रावल—टू० ३२३, ३४१, ३४६, 883. कल्यागादेव--दू० ४. कल्यागादे-दू० ६६, १६४. कर्याण देवी--दू० १७. कल्याणमल-प० नह, ६०. दू० ३२, १६४, १६६. -- उद्यक्षणीत वीदावत--दू० २०७ -जयमलोत-प० ६१. —राव-प० १३७. दू० ३१, १४६, १६६, ४६३. —रावल—दू० २६१, ३२२०. कल्याणसिंह-प० ६६. दू० ६, १३, १६, २३, ३२, ३६, ३७, ३८, , 980, 857,

फ्ल्याणसिंह खंगारेात-- दू॰ २४. क्छा-प० ३४, ११६, १२६, १३०, १४६, १४६, १४६, १४०, १७१, १७६, १७८, २३७, २४६, २४१, २४≈, २६०. तृ० ४३. १०२, ३०¤, ३२२, ३२७, ३३४. ३७४, ३७४, ३७८, ३६४, ४०३, ४०६, ४१६, ४२४, ४३३. --- जगमले।त हाडा--प० ४४. -- जयमलेात-भाटी-द् ० ३४१, ३४३. —देवडा मेहाजलेशत राव—पo— १२६, १८२. --पँचार-प० १२७. -- बीदावत - दू० १३४, १३६. ---रतनावत--द् ० ३७८. —रायमलीत—इ० ४१७, ४३७. --राव-प० १३०, १३१, १३४. द्यु० २४०, २३७. कविप्रिया (ग्रंघ) — दू० २१२. कश्मीरदे—दु० १६६. कस्तूरदेवी या इंद्रकुमारी-दू०२००. कांचनदेवी--प० १६६. कांघड्नाथ-- दू० २१८. कांधल-प० २६, ३३, ३४, ३४, १४८, १४६, १६३, २३७, २४७, २६०. दू० १०६, १६०, १६१, २०३, २०४, २०६, ४४४.

कांघल श्रोलेचा---प० १४म. ---देवड़ा--प० १६३. -राठोड् रिणमलीत नरवद रावत .838 of----- शिवदासीत--- दृ० ३८१. कांधलेति राठे।इ-- दृ० ३४१. कांपतिया चे।हान-प० १८३. काकल-दृ० ३, ४, ६, ४६. काका कांधल-दू० २०४. —वाबा, राव-दू० १६२. काकुत्स्य-प० द्र३. दृ० १. कागवा-हु० ४=१. काछेली चारणी—द्० १७६. काञ्चेले चारण-तृ० १७१, १७८. काजी की लाग-प० २१४. काठा-प॰ =. काठी--दू० २१८, २२१, २२४, २२४, २४६, ४६२. कान-प० १४७, १७०. कानबु--दू० २६म. कानावत-प० ६१. करयप—प० प्रवे, २३१. दू० १, ३, कान्ह-प० २४, ६८, १४४, १४८, १४०, १४४, १६६, १६६, १७०, १७५, २४४. हू० १३, २१, २६, ३०, ४१, ६६, १६४, १६६, ३२१, ३३०, ३३४, ३३७, ३३६, ३६६, ३७१, ३७२, ३८२, ३८३, ३६४, ३६६, ४००, ४२१, ४३२, ४३३, ४७३.

कान्य विस्तावत—हु० ४०८. —होत्र ऐति —हू० ८७, १६६. -कोली-दू० ४६२. --नेगल-प० १४०. --रागा-द्० ४७२. —रायमलात राठौड़—इ० ३४. —रात्र-- हु० ६६, १६४, ४३६. — सादूल नरहरेात सीसेादिया— प्० हद. कान्हड्-प० २१६. द्० २०६. कान्हड्देव-पर ११२३, १४८, ११६, कामरी-दूर १६२, १६३. १६२, १६२, १६६, १७२, १७४. कामरेखा—दू० १६६. दू० ६४, ६६, १६०, १६१, कामसेना-दू० १६६. — चहुवागा—प० २१. टू० ४८०, —या नेहरदेव-प० १६०. --राजा-पः १६४. —राव-प० ११६. दू० ६म, ७०, ध्यह. —रावल प० ८४, १२०, १४३, कालाड़ राव-दू० २६१. १४म, १६०, १६१. चू० २म४. —सावंतसीहोत, राव—दू० २८४. कान्हदास—दूं० २२, ३४, ३६६, कालमुहा—प० २३०. ३८८. १७७, १७६, २४६, २४७, २१०, २१६. दू० ६, २८, ३०, कालीमेंच-प० ७४.

३२३, ४१०, ४१२, ४१३, ४२८, ४२६, ४७३. --- श्रोलेवा -- प० १६३. —तेजसी राखा के पुत्र—दू० २४२. -राव-प० २६, २४३. कान्हो-प० २३२. काफ़्र--दू० २६१. कावा-प० २३०, २३३. द्० ४८१. कामकाचंद, राजा-द्० ४८७. कामपति रामा--प॰ १३. कामादित्य-प० १४. कायमर्खा-- ५० १६६. कायमखानी-- प० १६६, काया--दू० २४७. कारेट---दू० २४७. कालकर्षा या केलण रावल-द० रहर. कालभोज-प० १७. कालभेरव-प० १०४. कालसेन-प॰ २३१. कान्हा-प० २४, १४४, १७४, काला-प० २३०. ह्० १०२, ३१२. कालिया---प० २०७, २०८, २२१. १६, ६०, ६३, ६४, ६१. टू० कालू गोहित-रू० १०१. १०२, १०४, १६६, २०४, कालोटिवाणो राठोढ़-- दू० १०२.

२६म, ४२म, ४४०. कासिमखो-प० १६७. क्वाहिया-इ० २१४. किरड़ा—इ० ३१०. किराद्-प० १०१. कित्तहानं, मोफ़ेसर—प० २३२. किशनचंद, राजा—दृ० ३३, ४८८. —सणा—दृ० ३४२. किशनदास-प॰ २६, ६७, १४७, किशनाई-टू॰ २००. ३३, ३३०, ३३३, ३७१, ३७४, किशन वरुलुग्रोत साटी—इ॰ ३४६. किरानवाई रांठोड़-प॰ १४६. २२, २३, २४, २४, २६, २८, ४२, १६६, २१२, ३३८, ३३६, कीव्-दे॰ "कीर्तिपाल"। ३४०, ३६४, ३७६, ३७६, ३८८, कीरत ब्राहेडोत-४० १८६. ३६०, ४०३, ४०६, ४४६, ४४२, कीरतर्खा—दू० २७. ४४४, ४४४, ४४६. —खंगारोत—हू० २४. —राजा—ंदु० २०८. ३१, ३४०, ४०३, ४०७. —राव, उदयसिंहोत—दू॰ ३६१. कीर्तिमंगल, राजा—दू॰ ४८३. किशना-प० ३४, १४६, १७०, कीर्तिराय-दू० ४४. १७७, १७६, २४६, २४२, क्लोति वर्म-प० १७. २४६. हू० २२२, २२२, १६४, कीर्तिवर्ष, राजा-हू० ४८४.

काल्ह्या—हु० २६०, २८२, २८२, ३६४, ३७३, ३७७, ३८६, ३६६, ४००, ४०६, ४२४, ४२८, ४३४, 803. —चूँडावत—टू० ३८१. —निंवावत—द् ० ३६४. —बाबाबत—दू० ४३७. ---भाटी---इ० ३६४, ३७७. १४८, १७८, २४८, टू० २१, किशनावत-प० ४८. टू० २७७. ३४६, ३७३, ३७६ ३७६, ३=२, ४२० ४४६, ४४६. किशोरदास-इ० २१, ३३६, ३६०, ३६३. किशोर साह-इ० २१२. किशनसिंह—प० ६४, ७३, ८६, किशोरसिंह—प० ९०२. ट्रू० १६. 🛴 १६७. हु॰ ७, १२, १६, २१, कीता—१० २४, ६८, २४४, ર્ઇંડ. २०, २१, २४, २४, २८, ३६, कीतावत कल्लुवाहे-हू० ७, २४. कीरतब्रह्म रावल-प॰ १८, ८४. क्रीर्तन राजा-प० २३२. कीर्तिपाल-प० १७, ७६, १४१, — राठोड् --- प० १७७, १८०. हू० १४२, १४२, १६२, १८२, १८२, २१६, २४६. हु॰ ६६, १६४.

कीति सिं---इ० ७,१४,१४,२०,२४, ४१२, ४१२, ४१६, ४२०, ४३१, २=. १३३, ४३७, ४४१, ४४६, 3== कीलू करखोत मांगलिया-प० २४०. - कुँवर-दू० ११६. कील्हण—चू० ४, ४६. कीन्हखोत सेलंकी—प० २१=. कुंकुमकली—दू० २००. कुंजराम-प० १०२. कुंतपाल पेंबार-प० १४२, २४६. क्तंतता—प० २३, २६, २३० दू० 4, 84. --केलणोत--दृ० ६०,१६६. —राजा—ऱ्० ७, ४६. कुंतसिंह—प० १०४, १०४. r-इंता-प० ३३. कुंपा—दे०—"कृ पा". कुंप् रावल-ए० १६७. कुंभ-दू० १. —नाथावत—इ० ४३७. —महाराजा—हु० १५४. कुंभकर्ण-प० १६. ८० ३१, ४२, कुक्कड़-प० २२. ३३६, ४४६. कुंभा-प० २=, १४६, १७६, १८०, कुतुव तातारखी सुलतान-प० २११. १६३, २३४, २३६, २३=, कुतुवशाही स्पया—प० २१३. २४८, २४६. हू० ७, ८, ३२, ৩২, ৩২, ৩২, ৩২, ৩৯, ७६, ८०, १९७, ३२४, ३२७, — मुवारक — दू० ४६०. ३३४, ३६०, ३६४, ३६६, ३७१, कुदाद—दे० "मैकुबाद"। ३७२, ३४६, ४०६, ४००, कुप्फारसिंह--दू० ३१०

४३२, ४३३. ---कांपलिया--प० १८३. —चंद्रसेनेात—दू० १११. ---जगमालोत-दृ० ७७. —नरसिंहोत—प० १४०. —राणा—प० १६, २१, २४, २८, २६, ३०, ३२, ३६, ४०, ५०, ४४, ६३, १००, १६४, २३७. चू० १०६, १०८, १०६, ११०, १२०, १२२, २४३, ३८०. —शेखावत—दू० ४२. कुंभागो—दू० ७. कुंभार-प० २२२, २४३, ुं कुंभावत, सीसोदिये—प० ४, २२, १म३. कुंभो-दू० ४४७. क्कॅ वरपाल-दू० ४४६, ४७८. क्व वर राणा—दू० २०१, ३४२. कुतुवर्खा—दू० २२८. २४१, २४६, २४६, २४१, कुनुबुद्दीन ऐवक-प० १०४, १६०, २००, २१३, ३२२. टू० ४४, 880.

कुवलयाध्व—दू० ४८. कृष्ण कुमारी—दू० २० क्षमारपाल—प० १६६, २१२, २१६, कृष्णदास—रू० ११, १२. २२१. दू० ४६०, ४७६. —राजा—हु० ३४६. क्तमारित ह—प० ६७, ७६, द्रष्ठ, कृष्णराज—प०२३२, २३४, २४४. 도본. ह्० २७४. —संखिला—प० २४४. कृष्णसिंह-प० मह. दृ० १४, क्तरत्य--प० म३. २०इ. कृष्णादित्य-प० १४. कुरहा—हुः ४७. कुरान--दृ० २४४. कर--द् ० २४६. केलग-प० १४७, १४२, १४४, कुरू-द्० ४४म. कुलचंद भट्टी, राजा-टू० २०४, १६६, २४२, २४७, २४६. हू० —राय—ह०-३१**म.** ६४, १४४, १६८, २८०, ३२१, कुश-प्रं दरे. दू० २, ४, ४८. ३४३, ३५४, ४२७. कुशलचंद—ह्० ३३. —तेजसी—प० १४०. कुरालसिंह—प० १६७. दू० १६, —भाटी—दू० ६५, २०४, ३४६, ४ २२, २३, ३०, ३४, ३४, ३६, ३५४, ३६२. १६७, ३३७, ३६४. —रणधीरात-प० ५६६. कुराला--दू० ३७६. -राव-प० ६४, १००, २५३, कुहनी—दू० ४. ३२३, ३२४, ३१६, ३१८, कुँकणा—प०. २३०. ३४६, ३६०, ३६४, ४३६. कूँपा-प॰ १७८, २४०. दू० १४६, केलियोत माटी-दू० ३४२. १४४, १४६, १४७, १४म, केलवा—प० ७७. १६१, ४१४, ४२३, ४२७. केलश राव---दू० ३२०, —महराजीत—प॰ १६, ११४, केल्हा—टू॰ ३४४. १६म. हू० ४२७. केवलदास-प॰ ३४. —मालावत—दू० ७३. केशर कुमारी-प० १३४. कृमट--प० २३२. केशरीसिंह-प० १७०. ट्र० ३६. क्रमदेवी—दू० ६३. केशवं उपाध्याय-प० २३६. कृतांगराज—दू० ३. केशवदास-प० ३४, ६४, ६६, ७४, कृपाध्व—दू० ४म. 114, 184, 185, 140,

६६, ४१, २१२, ३३०, ३३१, — रावल—प० मर. ३२२, ३३४, ३३८, ३६२, केसा--प० २४८. हू० ३६४. ४०३, ४१०, ४१२, ४१६, ४२०, ४२१, ४२६, ४११,४७३. — करमसीहोत—प० २४६. —ईसरदासोत राठोड्—प० १३३. —देवराजीत—दू० २६८, ३१४. --खंगारोत-दृ० २४. —नारायगदासीत राय—दू० ४६३. —भारमहोत भाटी—हू० ३२७. —भीमोत-प० ६३. ► —गाव—हू० २६. - रावत-प० ७१. —हादा—५० १०३ केशवराय-इ० २१४, केशव शर्मा--प० १३. केशदसेन, राजा-इ० ४८८. केशवादित्य-प० ११, १४, ८४. केंसर खवास--प० १३७. —गोगादे ई दी—इ० ६०. केसरदेवी--इ० २८, १६७. केसरीसिंह-प॰ ६६, १४४, १४६, कोड्मदेवी विकुंपुरी--द्० २००. १६४, १६६, २३२.टू० १०,१८ कोहीधज-दे० "क्रोडीध्वज"। १६, २२, २३, २४, ३१, ३४, कोतवाली लाग--प० २१४. ३६, ४०, ४२, १६८, २००, कोल--टू० ४४८. ३६०, ४१३, ४२८, ४३६, कोली काबे—दू० ४११. ४४३, ४४४, ४४४, ४७३.

१६७, १६६, १७०, १७६, — अचलदास्रोत साठी—ए० २१३, १७६, २४४, २४४. दृ० ४, ६, -- शक्तिसि होत भाटी--दू० ३४६. ६६, २०, २३, २४, २६, ३०, — रावत—प० ६४, ६७, ७२. २६म, २म३, २६६, ४०२, केहर--चू० २६०, २६२, २६म, ३१४, ३२०, ३४६, ४३७. —बङ्गा—हू० २६०. —राखा—डू० ४७२. --राव--इ० ४३६, ४४३, ४४४. --रावल--द्० ३२०, ३४४,३८०. 883. केकवाद--हु० ४६०. केवाट रा-इ० ४६०. --महीपाल--- दू० २४२. कैमास, दाहिमा--दू० ६१, ४८१. कैलपुरे सीसोदिये--प॰ १३. कैबांध-इ० ४०, कोजा--प० २४६. कोटेचे राजपून-- १० २२२. कोटेश्वर महादेव--प० १०. ३३७, ३३६, ३४०, ३५२, कोली-इ० ४१७, ४७७, ४६४. कोत्तीसिंह-प० १३२, १३३.

कैं।भांड--दू० २४४. . खंगार दूसरा—द्० २१६. —तीसरा—दू० ४६०. कैरिय-प० १८६. टू० ४४८. -- तेजमालोत-- दृ० ४३७. कंगवा---प० २३०. —भगोरा भील—प॰ =. क्रतुंजय—दृ० ४६. क्रमपाल-- टू० ३. · —भाट-प० २२१. कानिकल श्राफ दी पठान किंगस्-—भाटी, नरसिंह का—टू० ३४६. —-रा—हू० २४१. टू० ४**१**. —रा दूसरा—दू० २४२. क्रितराय-हु० ३. क्रोडीध्वज-प० २०७, २०६. दू० -रा तीसरा-दू० २४२. ---रा चौथा---टू० २४२. 383, 385. —रा पांचर्वा—ह्० २४३. चत्र—टू० ४६. चत्रप---प०्७. —रा छठा—हू० २४०, २४३. चुद्दक—दू० ४६. —राजा—दू० २१०. चुद्रकराय—दू० ३. --राव--प० ७३, २२४, २२४। चेत्रपाल—दू० १६३. २४१, २४७, ४७०. —भेरव—ह्० ४, ६, ४**०**. —रावत—प० ६=, ६४. चेत्रति ह राणा—दे० "खेतसी राणा"। —हमीर का पुत्र—दू० २२२. र्चमकरण-प० ४३. खंगार सी-दू० ४४६. चेमधन्वा--प० दर. खंगारा—हू० १६८. चंमधुनी—दू० ४८. खंगारोत-- टू॰ ६,२३. चेमराज-दे॰ ''खींवा''। खट्वांग--- दू० २,४८. खङ्गल तॅवर—दू० ३१. चेमशर्मा-प० १३. च्नेमसिं ह—दे॰ "खींवसी"। खङ्गसिंह—दू० ४४६. चेंमादित्य-प० १४. खङ्गसेन—दू० २६, ४४१, ४४४. ख खब्लाकर्-प० ७४. खंगार—प० ३४, ६४, ६७, १३६, खदंत-टू० ४. १७६, २४६, २४२, २४४. तू० खरवड़—प० ४. तू० ४८२.

११, २३, २१०, २१४, .२१६, खरला राजपूत-प० २६६.

खलमल-दू० १६८.

२२३, २२६, २२७, २४७, २४३, खरहध—५० २४ ...

३२४, ३७१, ३७२, ३७६,४४६.

खिंबड़िये-दु० ७. खातरा-प० २४. खातल तोगावत-दू० ३२७. ान-प० ६४. दू० ४. खानजी चहुवाण, राव-प॰ ४६. खानदोरान-दू० ४६३. खानेखानां—हु० ४०, ४६४. खानेजहाँ—ह्० २४, ३४, ४०. ---पठान---ह्० १६. —हो।दी-प० १०२, खापरिया--प० २०७, २०८, खावू—डू० १६८. खालत-प० २०१. खालसा—ह्० २०१. खावडियाणी--प० २४०. म्हावडिये-हु० ४३७. खिजरर्खा-प० १४३, २४२. दू० खीर-प० २३०. ६४, २६२, ४६१. र्खीदा--प० २३७. खींवकर्ण-दूं० ३६, ४३. खींवराज-प० ३३, १४८, २४०, २४६, २४७, २४०. —खिड़िया चारण—प० ३३, ४६, र्खीवसी ( चेमसिंह )-प० १७, १८, खुर्रम शाहजादा- प० ६३, ६६, २३८, २३६, २४४. र्खींवा ( चेमराज )--५० ६३, ११६, 180, 120, 111, 128,124,

खढासा—गृ० २००.

चिंडेराव—हु० ७.

१६५, १६६, २२१, २३०, २४८, २४२, २४६. ट्० १३७, १२८, १४६, १६७, ३२४, ३२७, ३६४, ३७०, ४९६, ४२४,४३३, 800. खींवा (खीमजी जेंडवा)-- दू० २२४ २२=, २४४. —( खेमकरण )—प० २४. —भारमलोत चीवा-प॰ १२६. —मांडणोत-प० १३३. —रायसळोत, राव—प० १३३. —राव—हू० १४०, १४१, १४२. —रावत-प० ६४. ० ३६८ ४३६. —सोनगिरा—हू० ३६२. स्रीची चैाहान-प० १०२, १०३, १०४, १८४, १८४, १८८ दू० १७६, १८०, ४८२. खुक्खर---प० २३०. खुम्मार्ग-प० १४, १७, १८, ८४, **5**٧. —दूसरा—प० १७. —तीसरा—प० १७. —रावल महेंद्र का पुत्र —प० १८ जुरसाण-प० २१४. ७०, ७१, ७२, ७३, ७७, १०३. बू० १७, ३८६, ३८८, ३६२,

४७४.

खुसरू-- टू० ४६०. ख्ट-टू० २४८. ख्टा-प० २३०. खेकाकदित्य--प० १४. खेड़ेचा--- दू० १७. खेतपाल-दू॰ ३४६. खेतवाई-प० १०८. खेतसी-प० ३४, ३७, ३८, १७८, खेरा-प०,२३०. १८०, २४४, २४६, २४७, २४०. दू० १६२, १६३, २१४, खेर्ह्म् दा-दू० ४७. २२७, ३३४, ३३६, ३३७, ३४०, ३४८, ३६४, ३६६. · ३७६, ४०८, ४१६, ४२०, ४२३, ४३७. —श्ररदृकमले।त—टू० १६२. —चू ंडावत—प० ३७. —भाटी—दू० ३४१. —रतनसीहोत—प० ३४. —राणा ( चत्रसिंह )— प० १६, २२, ११४. -रावल मालदेवात का पुत्र-हु० ३४०. —सादूलोत—दू० ४०३. खेता--प० ३८, १८४, २४४, २४६. टू० ३०७, ३२२, ३२३, ३२४, ३६४. —राणा-प० २१, २४. दू० 900. खेतावत — दू० १४६. खेतू राठोद्य--प० ४२, ११४.

खेमपाल-- टू० ४७. खेमराज--टू० ४७६. खेमा-प० ६३, ६४. दू० १४म. —कन्हेया चारण दू० १४१. —सुँहता—टू० १४४, १४७. खेलूजी मालूजी--दू० ४६४. खैर--हु० ४८१. खैराड़े सेालंकी—प० २०१, २९=. खोखट--द्० ६१. खोटी--दू० २६०. खोडावल--दू० ३४१. स गंग---प० १६०, गंगदास-प॰ २४२. रांगराजेश्वर--प० १६७. गंगादास-प० म, म४, २४४. दू० ३२४, ४३१. गंगादेवी राखी--दू० १६६. गंगाधर कवि--दू० ४६०. गंगाराम- टू० ३७. गंगावत-- द्० ४. गंधदेव--प० २३२. गंधपाल-दू० ३. गंधरा---प० २२२. गंधर्वेसेन-प० २३१, २३२, २३४. गज राजा—दू० ४३६, ४४३. गजनीर्खा पठान--- प० १३४, १३४.

द्रु० ३४१.

**हे-**शज शर्मा—प० १३. २४३. हु० १७, १६, २२, २३, २००, २०६, ३६४, ३७६, ४२७, ४४२, ४४३, ४४४. —( गर्जेसी )—प॰ २३६. — कुँवर-प॰ १३४. दू॰ ३६१, गलवशर्मा-प॰ १३. ४०४, ४३०, ४८०. —महाराज जोधपुर—प० ६६, १७१, १८२, २१६, २३७, गवेार-प० १८४. 240. —महाराज बीकानेर—हू० २०१, गहपावत गौड़—प०१०४. ३३८, ३४२, ३६२. —महारावल—वृ्० ४४₹. —राजा सारवाङ्—ऱ्० १६, १७, २६, ४०, १६७, ३४१, ३६२. —-राजा राठेाढ़-प० २५७. —सूरजिसंह राजा—दृ० ३२४. गजिस होत-प० २४. गजैसी (गजिस ह)-प० २३६ गज्जन--दू० २४७. गजा-प० १४७. गज्जू-प० २४७, २४८. गढ़वी चारग---दृ० २३०. \_ ग ू—प० २४. गह्य्रोत-प० २४. गणेशदास राव-दू० ४३६. गदाधर (मुदाफर)-प० २१४.

गजपाल, रावल ( गेपा )--प० ७=. ययासुद्दीन तुगलक्-दू० ३१६, गजिस है--- ए० २४, ३४, ६७, ७६, -- चलवन-- दू० ४१, ४३, २०४, 880. २४, २७, ४३, ४६, १६०, गरीवदास-प० ७६, १४६, १६७. टू० ३६, ४२, ४३, ३३४. गरीबनाथ—टू० २१४, २१६, २१७, 298. गवरी (गारज) गोहिलाणी--दृः ६७, १६४. गहनपाल-टू० २१३. गहरवाल या गाहड्वाल गोन्न-हू० २१२, ४८१. गौंगा—प० १४७, १७६, २४१, २४२, २४४. हू० ४६, १४४, १४४, १४७, ३२४, ३३१, ३६८ ३८६, ३६६, ४२४, ४२७. —कुँवर—टू० १४४. ---चांपावत--प० २४३. —इ गरसिंहोत सहाग्री—दू० १४७. ---नींवावत-- ह्० ३६४. —रागा—ह्० २४७, २४⊏. —राव—प० १२४, १२६, १२७, १३७, १४४, १४६, १४८, १४६, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १६६.

—रावल, प॰ म४, म६. .

—वीरमदेवात—दु० १४४, ३४३. गगािवत--टू० ७. गात्रङ् रावल-प० १६, १८, ८४. 'गायड्दे सीसोदणी—द्० १६७. गारिया सम्मा रा-द् २४१. गालग, राव-प० १८६. गालवदेव शर्मा-प० १३. गालसुर शर्मा-प० १३. गाहड़--हू० २४७. गाहड्वाल-प॰ २३२. दू० २१०, २१२. गाहरियो-- दू० २१४. ाहिड़—दू ० २७६. गिरधर-द् १६, २१, २२, ३०, ४२, ३३१, ३३७, ३३६, ३४०, ३४६, ३६८, ३०१, ४२०. —चारण श्रासिया—प० ४४. --राजा-प० ६०, १००, २३८, गूजर-प० २३०, २४७. २४३. टू० ३६, ४१, ४३, ४७२. —रावल—प० ८४. गिरधरदास-दू० ३४, ४३, ३८४, 8 ૧ દ્ --रायमले।त--दू० ३४. गीदा-प० १८६. गीला-प० १०४. गुंदलराव खीची -- ५० १८४, १८६. गुग्यकली--दू० २००. गुर्यजोत--दू० २००. गुणमाला—दू० २००. गुणराज-प० २३३.

गुमानराय-हू० २०१ गुमानसिंह -- दू० २२, ४४३, ४४६. गुमानी-दू० २०१. गुरुकिया—दे० "उरुकिय" । गुर्जर प्रतिहार-प० २३२. ः गुलविहिश्त-प० १६४. गुलावराय--- दू० २००, २०१. गुलावसिंह-प० १७०. गुहद्त्त-प० ११, १६, १७. गुहिलोत-प० २, म, १०, ११, १६, 90, 00. 80, 990. -- उदयपुर के--प॰ १. —ह्रँगरपुर के—प० ७८. -देविलया प्रतापगढ़ के-प॰ ६३. —वाँसवाड़े के—प० ८६. —चौबीस शाखाएँ —प० ७७. रंगा---प० २३०, २३३. गूजरराज-दू० ४७७. गूदड्सिंह--दू० २००. गूवक (गोवि दराज) प० २००. --दूसरा--प० १६८. गैपा—दे॰ "गजपाल रावल"। गैहलड़ा-प० २३०, २३३. गोकर्ण-प० ६. गोक्कत-प० २३८, २४६. दू० ४३३. गोकुळदास—प० ३४, ३६, ६४, ६६, 🕟 १६७. दू० २२, २६. ३३, ३६, ३३८, ३३६, ३६६, ३७६, ४०६. ---श्रासावत भाटी--प० १३४.

गोकुलनाय—प० १४३. ॅगोङ्जल रतम् —दू० २७४. गोग, राणा-हू० ४७२. गोगा चहुवारा—हू० १७०, १७७. गोगादेव--दू० ८७, ६२, ६७, ६६, १७६, १७८, १६६. -- उगमछोत-- दू० १६६. —वीरसदेवेात—वू० ६६, ६८. —राठोड़—प० २४१. --- ताब--प० २४१, २४२-गोगा भाई--प० १२३. गोढ़ला-प० २२२. गोतसा-प० ७७. क्रगोदसीदिख—१० ११. ो गोदसी शर्मा—प० १३. गोदा गजसिंहोत-- दू० ६६, १६४. —गहलोत-प० २४१. गोदारा-प० ७७. हू० २०१, २०२. —पिंडे जाट—दू० २०१, २०२, गोपालदे—प० २४०, २४६. २०३. गोधा--प० ७७. गोपा-प॰ दर, १७८, २४१, २४८. टू० ३४३, ३४३, ४०६, ४३६. गोपाल-प० ४०, ६४, २४०. दू० ३३, ४४, ३४१, ३४३, ३६८, ३७४, ४४६. —भोजावत मांगलिया—प० १३३. —सूजावत कद्यवाहा—प० १३६. दू० ३१.

गोपालदास-प० ३४, ६६, ११८, १४४,१७६, १७६, २३८, २४६, २४६. टू० ६, ११, २८, २६, ३४, १६६, १६६, ३२४, ३३३, ३३४, ३३६, ३३७, ३४०,३४३, ३६६, ३७४,३८२, ३८३,३८४, ३६४, ४०६, ४१२, ४२०,४३२, ४३४, ४४४, ४४६. —जहड् —प० १७४. दृ० ३४६. —किसनदासेात राठोड्—प० १३३. —गौड़—प० ११४. हू० १८. —पृथ्वीराजात—दू० १६. -भागाति-ह्० ४०३. —भीमात—दू० ४३०. —मेरावत—दू० ४२१. --राव--प० ६८, १८८, दू० ३४०, ४३४. —रावल-प॰ **८**४. गोपालदेवी सिंधल--प० १८८. गोपीचंद--- हू० ४८८. गोपीनाथ-प० १७०. दू० २३, ३०, 80. गोपद्भराज--प० १६८. गोवंद (गोविंद )-प० ३४, ४०, १४७,१७४, १७६, २४२, २४७. टू० ४४, १४३, १४४, ३२१, ३२४, ३३८, ३४३, ३६६,३६७, इ७१, ३७४, ३७६, ३६१,

३६६, ४१०,४१३, ४१६,४२४.

गोर्यंद् कॅपावत-दृ० १३३. -- दुनाड़े--प० १७६. —पिंहार—प० २३४, २३४. —राव—प० १८४, २१६, —रावल-प॰ १४, ८४. —सहसमलेश्त-हू० ३६२. गोर्यददास-प० ३६, ७३ १४८, ૧૪૬, ૧૭૬, ૨૨૦, ૨૪૪, २४४, २४०, २४१. दू० १२, —सुंदरहासीत-प० १०५. ६६, २१, २२, २६, ३०, ३४, गोवर्धनदास-द्व ४२१. धर, ध४, २२०, १२८, २६६, २७२, ३८३; २६०, २६१, २६७, २६=, ४०१, ४०६, ४०६, ४२१, ४३४, ४४४, गोविंद-प० १२३. ४५७. — उप्रसेन राठाड़— ४० १८८. —देवीदास्रोत देवड़ा-प० १२८. —भाटी-प० १७६, हू० २०८, २२४, ३४३, ३८७, ३६२, ३१६, ४०४, ४२२, ४२४, ४२६, ४३०, ४३४, ४७०. --रावत--प० ६४. गोरखदान--- ऱ्० ४४३, गोरखनाथ--- हु० ६६, १६१. गोरज ( गवरी ) गोहिलाणी—इ॰ ६७, १६४. गोर या गोल-इ० २४३. गोर्रा पातर--- हू० २०१. गोरा-वादल---इ० १८२, १८७. १८६, १८६.

गोरा रावावत-प० १३३. गोरी शाह--इ० २४६, ३१६. गोरे-प० १८६. गोलाराय--प० १६०. गोलासण-प० १०४. गोवर्धन--- १४, २३६, २३८, २४६. टू० १२, ३०, ३४, ३३७, ३४०, ३६६, ३७१. गोवर्धननाध--प० ७८, गोवर्धन शर्मा-प० १३. गोवर्धनसिंह-- ४० १४४. ---क्रविया---प० ११३. गोविंद्चंद् राजा—दू० ४८८. गोविंददास-दे० "गोयंददास" । गोविंदशल, राजा--- इ० ४८०, ४८८. गोविंदराज (गृवक् )--- १६८, १६०, १६८, २००. गोविंद शर्मा-प० १३. गोशील--प० २३१. गोहिल—दू० ४६, ४७, ४८, ४४७, ४४८, ४४६, ४६०, ४८१. नाहेळवाल---१० १०४. गाेड़--प० १६=, २२६. टू० ४२६, ४८२. --रानी--दू० १६, --संगावत-प० १०४.

गौतम-दू० ४, २६०.

गौतमादित्य—प० १४.

गौदभ—प० २३२.
गौपिण्ड—प० २३२.
गौरिण्ड—प० २३२.
गौरीशंकर हीराचंद छोस्ना—प०
१७, १२०, १२३, १४१, १८६,
२३२. टू० ४८०.

प्रहरिपु—टू० ४८, २४१.

प्रहादिस्य—प० ११, १४, ८४.

घ

घड़िसंहोत राजपूत—हू० २० म ४३१.
घड़िसी—प० २४०. हू० १६ म, २६६, चंदा (चंद्रसिंह )—प० ६६.
२६म, ३१०, ३१२, ३१४, ३१६, चंदाण राजपूत—प० ४.
३६७, ४२०. चंद्रुक—प० २२६.
—कान्हडु—हू० ४३७. चंद्रुक—प० १४३, १६६. हू० १, ३.
—रावल—हू० ७१, ७२, २०४, चंद्रुक—प० १४३, १६६. हू० १, ३.
—रावल—हू० ७१, ७२, २०४, —नारहट—हू० २६६.
२६१, ३०६, ३११, ३१४, ७४१. चंद्रुक्तारी—हू० २१२, २१३.
घरसिया—हू० ४४४. चंद्रुक्तारी—हू० ३४२.
घाणराव—प० ३. चंद्रुक्तार-राणी—हू० २००.
घायड़दे—हू० ४७६. चंद्रुक्तार-राणी—हू० २००.
चंद्रजीत—हू० २१२.
घोसिया—प० २२१. चंद्रुव्व—प० २३२.
घोसाया—द० ११म, २१६, २२१, चंद्रभाण—प० ११६. हू० २३, २म

घोड़ा चारण-प० २१४.

२२२, २४७.

च चंगेज़र्ला—दू० २०४, २२४. चंडप—प० २४६. चंडावत—प० ६६.

चंडीश महादेव-- दू० २७६. चंद--प० २३०, २३१. चंदगिरी--दू० २१२, ३७८, ४७६. चंदन-प० १६८, २४३, २४६. दू० प्त७, २प्तर. चंदनदास- हू० २७. चंदनदेवी---दू० १६६. चंद्नराज-प० १६८, चंदराव--प० २४२. टू० ३२३, 839. चंद्रक--- ५० २२६. चंदेल-प० ४. दू० ४७. —नारहट—हू० २६६. --राजा--- हू० २१२, २१३. -राव-प् १६४. चंद्रकुमारी-- तू० ३४२. चंद्रकुँवर राणी-दू० २००. चंद्रजीत--दू० २१२. चंद्रदेव-प० २३२. चंद्रपाल-दू० ४८७. चंद्रभाण-प० ११६. तू० २३, २८, ३४, ३७, ३८, ४२. चंद्रमणि--दू० २१३. चंद्रराज-प० १६८, चंद्रवंशी-द् २४४, ४६०. चंद्रसि ह-प० ६६, ६७, ६८, १००.

द् ० ४७१.

१६६, ३२४, ३२४, ३६४, ३७६, ४४४, ४६३, ४७०, .૪૦૧, ૪૦૪. —मेहाराव—द् ७४२०. --राजा--दू० ४६. —राणा—प० २४८. टू० ४७०. ं —शक्तावत—प० ६७. —राव-प० ६२, ६०, १२७, चनग चारग-प० २४. १६४, १७४, १७८, १७६, चन्ना-द् २८३. १८०, २४४, २६०. टू० १३, चरड़ा-दू० १०६, ११६. १४, १४, १३६, १६७, ३४१, चींदजी कुमारी-प॰ २१६. ३६७, ३७६, ३८४, ३६६, चींद वाघोत, राव—दू॰ ३८४. ३६७, ४०३, ४०४, ४११, 822. चंद्रावत सीसेादिये—प० ७४, ७७, ६७, ६८, १००. चंद्रावती--प० २२१. चंपराय-प० १६६. चंपतराय-दू० २१३. चंपावाई--प॰ १२४, १२७. चंपावती--दू० २००. चकत्ता, भाटी--दू० ४३६. --भोपत-दू० ४३६. चक्रसेन-प० १०३. दू० २११. चिंचग-प० १६६. चछू--दू० २६०. चतरसाल---द्र० ३०. चतुरंग--द्० ३. चतुरसिंह—टू० २१, २६, ३६, ३७, ३८, ४४, ४४४.

चंद्रसेन-द् ३, १०, १३, ४६, चतुर्भुज-प० ३६, ६६, ६६, १६७, २३म. हू० ६, ११, २१, २६, २०, ३६, ४२०, ४२८, ४४४. ---दयालदासात,चाहान--प० १६७. —दसेांधी—प० २१६. —पृथ्वीराजोत-दृ० २४. —राव-प० २४८, २४२. टू० 998. चाँदराज जोधावत-द्र १६२, १६३, ५ र्चाद्सि ह—इ० १७, ३६, १६म. चाँदसेन-प० ८४. चींदा-प० १३४, १३६, १३७, १४६, १४८, १७४, २४२, २४४. टू० ४, ३३, ६०, १६४, १६६, ३३८, ३४०, ३४२, ३७१, ४३२. —( चांदन )—प० २४४. —खीची—दू० ४२२. —वीहळ—प० १६४. ---माञा--प० १४०. —मेहवचा—द्रु० ३४०. ---राव--प० ६८. —-रावत—द् ० ३६८. -- सुजावत -- दु० ३६.

चौदा-सीरा--द्र० ३४३. .. चांदिया-- पूर १६४, १६६, १७०, १८७, १७२, १७३, १७४, १७४, १७८, १७६, १८०. चारि-प० १०४. चिंदा--प० २४४, २४७, २४१, चाचेरा--प० १०४. २१म. हु० ३६४. —(चादा)—प० २**४**२. —चौतान-प० २४६. —नेजसिंहोत—प० २४२. ---वाला--- हू० २४०. —संगा—दृ ६ २४७. —सिंघल-प० २४४. —सेमोर चारण—प० १६०, १६१. िवाच-प० २०१. द० २. चाच ( प्राह्मए राजा )--- इ० ४४४. चाचक---द् ० ६६२, ४४०. चाचकदेव-- दू० २८३, ४४०. --- दूसरा---इ० ४४१. चाचग--प० २३४. द्० ६४. चाचगदे--- इ० २६१, २८२, ४३७. --राव--प० १६६, २४७. — रावल —प० १४३. दू० २६१, २८२, २८३, २८६, ३२४, ४३६, ४४०. चाचगदेव ( चाचा )—प० २४, २७, २८, १६७, २४६. हू० ११६, १९७, २०७, ३२३, ३२४,३६०. चावोटक (चाप)--दू० ४७६. चाचनामा--दू० ४४१. चाचा, केल्रण राव-दू॰ ३६०.

चाचा. केलग राव महपा-रू० ११६. -- मेरा--द्र० ५०८, ११८, १२०. -राव-दू० ४३६. —वरलींग—दू० १४३. --सीसोदिया--द् ० ११४. चाठले--प० २४४. चाड़ा राव---दू० २८३. चानगादे भाटी---द्० २६६. चाप (चावेाटक) - दृ० ४७६. चापसान-प० १६८. चापवंशी--द् ० ४७६. चापोत्कट ( चावड़ा )—दू० ४८०. चामुंड ( चूड़ाव )--- टू० ४७७. —चावड़ा—प० २०३. चामुंडराज-प॰ १८६, १६६, २२०, २४६. चाय-प० १६६. चारगादेवी-प० ४३. चालुक्य, सेहलंकी,—प० ११६. चार्वेड--- ५० ७०. चावंड दे-दू० २७६. चावंडा जी-प० १४३. चावड़ा - द्० २४०, ४७६, ४७७, ४७८, ४७६, ४८०, ४८१. चावड़े---प० २०१, २०७, २१२. द् ० २०, २१, २२, २४. चाह्ड्दे--प॰ १४३, १६६. चाहड्देव राजा—दू० ४४.,

चाह्सान--प० १६८. चाहल राजपूत--- रू० २०४. चाहिल सेलात—२० १०४. चित्रस्य--- दृ० ४८४. चित्रसेन राजा-हू॰ ४८६. चित्रांगद--प० २३१. --मोरी--इ० ४८०. चिराई धासराव का--कृ० ३१४. चीगसर्वा—दे॰ ''चंगेजुर्खा''। चीता-प॰ म. चीवा-प० १०४,१२६,१२८,१४१. चुंडराव-प० २३७. चुंडा राव-प० २३, २४, २४, २६, २७,२६, ३०, ३३, २४६, २४२, २४३, २४६. तू० ४६, ज३, ५७, पह, २०, ६३, ६२, ६३, ६४, हर, हह, १०२, १०३, १०४, १०७, १११, ११४, ११६, १२०, १६६, ३०७, ३२७, ३४०. --वीरमोत-प०. २४१. —राठेाड्—पः, २३०. —लाखावत—प॰ ३२, ३३. टू॰ —सिचार के—प॰ १७१, १७३. 905. चूँ डावत—प०७, २४, ३३, ३≍, ७४, ७४. चृढ़चंद्र—दृ० २४१. चूडाला (चृढ्वाला )—ह्० २६३, चूड़ाव ( चामुंड )—हू० ४७७. चृदा समा यादव--दू० २४०, २४१, छत्र--दू० २६१. २६२, ४५०.

चुड़ा समा रा कैवाट-- हु० ४६०. चेढ़ी-प० २४३. चैनसिंह--इ० १६८, ४४२, ४४४. चैनसुख—नृ० २०१. चेनिया—प० २२२. चेांडसिंह—प० १७. चापड़ा--प० २२२. चोहिल-प० २२२. चै।य--प॰ ६८. चालुक्य (चालुक्य या सालंकी दंश)— प॰ २०१, २२०, २२६. चौहय-प० २४=. टू० ११४. चौहान—१० २, ८, ७४, ७६, ८६, मम, मह, १०१, १०४, ११६, १२१, १२२, १६६, १६६, १६७, १६८, २२४, २३१. तू० ४४, ८३, २८०, २८४, ३४३, ३१२, ४२६, ४४४, ४८१. -- जालार के-प॰ १६६. —बावसूई के-प० १७१. - बूँदी के-प० १०१. —सिरोही के—प० ११७. च्यवन-प० म३. ক্ত छकड़—हु० १४३. छुड्ज्-प० ६७, ६८, ६६. **छतरसिंह—दू० ४**४३. द्यत्रराज--द् ० २.

छत्रसार —रू. ४०. छत्रसिंह--प० ७६. वृ० १६, १७, छपनिये राठीड़ -प० ३, ४.

छाट्रा राव — दू० ४६, ६४, ६६, १६४. जगनाथ—प० ३४, ३६, ६७, १४६, द्याताळ---वू० १६. छात्राला भाटी—द्० २६१.

छाहरू-प० २३०, २३३, २३४. द्व २१४.

छीकस पहाँड़-दू० ३४२. छीतर चूँडावत-प० ६०. द० ११. छीतरदास—दू० २१, ३⊏२. छेना--- हु० ३४०.

छोहिल-ए० २३४.

ভা

जंखरा रा०--- इ० २४१. जंज--इ० ४४७. जंज्या-- टु॰ १४७. जगजीवनदास-दृ १४२.

जगजोत-प० १२०. जगतमिष्रया--दु॰ २१२.

जगतसिंह-प० १६, ३४. ६३, —लाखावत म्राहादा-प० ११६. १६७. दूर १३, १४, २०, —सीसोदिया—पर १२७. े १८६, ३४१, ३६८, ३६०, जगमाल-प०६१,६२,६६, ८६, ४३७, ४४१, ४४१, ४४२,

---(जगसी)---- दु० २७*५*.

—मेहवचा—प० ७६,

848, 844.

—राखा—प० १६, २१, ४७, . ६१, ७६,६६,१०२,१७०,२३७.

जगतसिंह रावत-मानसिंह का-प० १०४.

जगदेव-प० १६६, २००, २३२, २३३. द् ० ३४, ३७२, ३७६, ४३६. १६४, १७८, २३८, २४८, २४६, २४२. ट्र० २२, २४, २६, ३०, ३६, ४१, ३३३, ३३८, ३४१, ३६६, ३७१, इ⊏२, ३६४, ३६६, ३६६, ४०२, ४०६, ४२०, ४२३, ४२६. ४३१, ४३२, ४३४.

—गोविंददासीत—दू० ३१.

-जसवंतिसंहोत-प० १६७.

--दोडा राजा-द् ० ३६१.

—मुँदता—ट्॰ ३६३.

—राजा—दू० १०, १३, १७, २८.

—राठौड़, बीजा का—दू० ३४७.

---राच--- हु० ४३४.

जगमल-प० १२३, दू० ४१२.

—उदयसि घोत रावल—प० ८६.

मण, मम, मह, ह०, १२७, १३२, १३३, १३४, १७३, १८०, २२३, २३८, २४६. टू० ६, ११, १६, २३, ३२, ३६, ७१, ७२, ७३, ७४, ७६, द्रः, मर, १६६, २०म, २६६, ३१०,

३१६. ३२२, १२७, ३४२, जगा-प० ११, १४, ४४. हू १२२४, ३४६, ३४३, ३६४, ३६७, ३६८, ३६६, ३७२, ३७४, ३६४, ४२४, ४३३, ४४१, —सोलंकी—दू० ३४६. ४४६, ४४७. जगमाल—र्खावावत,भाटी—टू॰ ३७६∙ जतसी—टू॰ ३३, ३६८. -- जयसिंहदेवेात--प० १७४. -देवड़ा-प० ४४, १२६. —वालीसा—प० १२म. ---भारमले।त-दू० ३१. ३१४, ३४७. —राठौड़—हू ० दे१७. --राणा--प० १४६. १४७, १८४, ट्र॰ ८०, ८१, प्तर, ३३७. -- रावल--प० न्ह, २२४. —सीसोदिया—प० ६६, १३२. जगमालीत राठोड्--प० ७४. जगराम--द् ान, १६७, १६८. -सिंगट-प० १६४. जगरूप-प०३४, ६६. द्० १७, ३०, ३६४, ३७६, ४४१. जगरूपसिंह ठाकुर-प० २३२. जग शर्मा--प० १३. जगसिंह राणा-प० २४३. जगसी ( जगतिसं ह )—दृः २७४. —सिंधल-प० १६४. जगहत्य-प० १८०, २४६.

३३०. —श्रासिया — दू० १४०. जजिया-प० ४२, ४३. दु० २४८ 'जता-दू० ३२२. जदु--दू० २४६. जनकादित्य-प० १४. जनकार शर्मा--प॰ १३. —मालावत—दूर ७१, ७३, १६६, जनमेजय—प० १३, १४. दृर ४८४. जन शर्मा--प० १३. जनागर-दू० २१४. जन्हु-प० दर. --राव-प० १२४, १४४, १४६, जफ़रखि-प० ४१, ४३, २१३. हूo ६१, २८३. जवद्-प० ११४, ११६. जमला-द्० २३१. जयकृष्या - द्० १४, २२. जयचंद--- इ० ४६, ४७, ४८, ६४, २१०, २८२, २८३. ४३८, ४८९. --- भाटी--- दू० ३११. —लूराग जदलोत—द् ० ३१४. जयतुंग--द्र॰ ३४४. जयदेव--प० २३२. —( श्रजयराज )—प॰ १६६. जयपाल-प० ८४, १०४, २३०, २४७. टू० ४४३, ४४४, ४४६, ४४७, ४८७. . जयभागा—ह्० ३⊏.

जयमती--- हु० २३०. \_ जयसल--- २४, ४१, ४४, ४४, २८, १३, १२६, १३३, ५४७, ६१०, १६४, १६८, २१६, २४६, २४६, २४३, २४७, २४८. हु० २६, २७, ४२, १६१, १६२, १६४, १६४, इद्ह, इह्र, ४०३, ४१०, ४३२, ४३६, ४४२. —श्रवंराजोत-प० १६८. --- इल्लाटत, भाटी--- हू० २७१. —गजसिंहोत—दृ० ६७, १६४. —जैसावत सुँहता—प० १६८, 939. 🥕 —दासावत—दू० २६. —चीरमदेवोत-प० ४६, ४६, 359, 369. —हाडोड्-प० १११, १६६, ४८२. —-रालावत—ह० ३४६. —संगावत—प० ३६. —साहार्गी—प० १२४. जयमाला--दू० २००. जयराज ( श्रजयपाल )--प॰ १६८. जयराम--- दू० २१. जयवंता—दू० ४७. जयवर्म-प० २४६. जयशिखरी—चावड़ा राजा—दू० ४८०. जलालशाही सिका—दू० २१३. जयसिंह-प॰ १८, ८६, १४६, जलालुदीन-फ़ीरीज़ ख़िलजी सुलतान-१४६, १५४, १४४, १६६, १६७,

१७३, २२१, २४०, २४४. टू० १४, १४, ३४, ३६, ५७, १६६, २५३, ३६४, ३७१, ३६०, ४१३, ४३६, ४३७, ४४२, ४४३, ४४६. जयसिंह ( जैसा )—प० ४६. —महाराणा—प० १६, २१, १७०, २४६. -- मिर्जा राजा-प० १४६. दू० ४, ६, ७, १०, १४, १४, २०, २२, २४, २६, २६, ३१, ३२, ३४. —-राव---दू० ४८, ३४६, ३७६. —सिद्धराज से। छंकी राजा—प० १०४, १२०, १६६, २१०, २१२ २१६. ह्० २७४. जयसिंह देव--प॰ १७६, १७८, १६७, २४४, २४८, २४६. टू० २४२, ३२८, ३२६, ३३०. जयशर्मा—प० १३. जयस्तंभ-प० ४०. जये द राव-दे॰ ''जि दराव'' जरसी ( जसराज )-दू॰ ४. जरासंघ—दृ० ४४८. जलखेडिया —दू॰ ४७. जलादित्य-प० १४. जलालखी—दू० ४०७. जलाल जल्का—द्० १४८.

प० १४३, १६१.

जवणसी-प॰ १६४. दृ० ३, ४६. जसव त देवी, राणी-दृ॰ १६६. २१. २२, १७०. दू० २१, २३, १६८, ३३७. --खंगारे।त--द् ० २४. जसचंद—दृ० ४७. जसपाळ राखा-प० २३२. जसवीर-प० १४३, १६६. जसमादे हादी—प० ११४, १६६. जसराज—हू० ४, ४४४. जसरे भाटी--दृ० २८३, जसवंत—प० ३०, ३४, ६४, ६६, २१७, २४२. ट्० १०, ११, १६, ३३३, ३३८, ३४०, ३६६, —तेजसी—दू० २६८. ३६म, ३७२, ३७४, ३७६, जसहङ् वाई-हु मण. ४०६, ४४४, ४७३. ---कवीश्वर--- प० १३. —हु'गर्थसि'हे।त राठौड़—दू० जसा (जसराज )—प० २४१. दू० ३८८, —भाटी, वैरसलात—दू० ३२३, ३४०. —मानसि होत-प॰ १६१. ---शक्तावत नरहरोत रावत--प०

६६.

—साद्लोत—दू० ४२७.

जवानसिंह-प० २०. दू० १६=. जसवंत सिंह-दू०३१, ४६, ३३=, ४४४, ४४४, ४४६. —महाराज — प० ६६, ७३, ११७, १६४, १६८, १७६, २११, े २४८. हु० ३४, ३६, १६७, २१२, २१३, ३४८, ३४६, ३४०, ३६२. —महारावल वृत्तरा – प॰ =<sub>2</sub>. —रावत-प० ७२, ६६. ---रावल--प० =४. वृ० ३४१, ४४२. १२१, १४८, १४६, १४०, जसहब्-प० २४०,२४७. हू० २८२, १४४, १६४, १६६, १७०, २८८, २६८, ३०३, ३४७, ८ ४३७. ३६, ३२०, ३२३, ३२४, ३३०, — डेल्हा श्रासकरणोत—कृ० ३१४. ३८२, ३६४, ४०२, ४०४, - राणादे भिटयाणी- दू० ८७, ३६६. जसहाङ्गेत-दू० २६४. १७, १६, ४२, ४६३, ४६४, ४६४, ४६६, ४६७. —जाड़ेचा—दू० ४६३, ४६४. --भेरवदासे।त चांदावत-प॰ 392. —रावत— दू० ४६७.

—हरधवलात जाड़ेचा—दू० ४६३.

\$ 95. जसोदा-प० ११६. दू० १७, २७८. जन्मा-- १० ६६, १७८, २४८, २१७, २४६, २४६. टू० २४१, २४४, २७६. —देवार—प० १६८. —राडोर—दू० ४३४. -- लाला--- चू० २२५. जस्सु--- ५० ३४. जस्सा—दू० ३४७. जहांगीर--- २० ६, ६३, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ६२, ६७, ६०२, १मन, १६७, दू० १, १२, १४, १६, १८, २०८, २११, २१४, રેપ્ટર, રેરક, પ્રદર, પ્રદેષ. जिंगलये सिखले— प० २३४, २४३. र्जामस्यामी-प॰ ३७. र्जानिसारर्खा-- १० ७२, ६६. र्जाभ वाद्योदा-प० २४२. जागा--प० २३०. जाड़ा जाम-इ० २४६, २४७. जाड़ेचा—दू० २१४, २३२, २४४, २४४, २४६, ४६७, ४७१. —शाखा—द्० ४४०. जाड़ेचे (वंदीजन) - दू॰ २१४. जाणांदे दूर्जणी राणी—दू० ६७, १६६. जादम-दे॰ ''यादव''। .जादूराय—जू० ४**६३**.

जयावत क्ष्यसीहोत सोडी-इ० जान्हइदेव-इ० ३, ४६. जाम-र्० २१६, २४०, २४२, २४४, ४७०, ४८२. जामण-द् २४१, २४४. जामवेग-प० १३४. जाम शर्मा-प० १३. जावर-प० २६. जालणसी-दू० ४६, ६६, १६४. जालप—्यू० ३६४, ४३२, ४७२. जालपदास-- हु० ४४६. जालमादिख-प० १४. जाताख*-*-ए० २४६. जाितमसिंह-इ० ४४१, ४४२, ४४४, ४४६. जालारी पठान-प० १२४, १८२. जिंदराय-इ० १८१. जिंदराय-प० १०४, १२३, १४२, १६६, १७१, १८३, १८४. हु० १६८, १७१, १७८. जिंदा--प० २४८. जिजिया—दे०—"जिजिया"। जितमंत्र-प० दर. जितशत्रु—प॰ मध. जिनेम्बर सूरी-प० २२०. जीगी कञ्जवाहा-- रू० ७. जीतमल-प० ११४, ११६. जीवणदास-प० २४२. जीवराज श्रमायिक -- प० २२६. —राजा—दू० ४८६.

जीवा-प० २४, १३७, १४०, १७४, २४४, २४६, २४७. टू० ३२१, ३२२, ३२४, ३३३,३६४, ३६⊏, ३६०, ४३३. -ईंदा-ह० ११४. —देवड़ा—प० १४६. —रतनू चारण—दू० ४६६. जगराज राजा-- हु० २१२, २१३. २१४. जुमार-- दू० ४२. जुक्तारसिंह-प० ६६, १०२, १६६, १७७, २३२: टू० १४, २१, २४, २६, ३६, ४४, ४३७, ४४६. जूगसी राजा-इ० ७, ४६. जूला—ह्० १६४. जेंद्रराज-प० १०४. जेकेावी--प॰ ७. जेठवे, पेारवंदर के राजा-प॰ २२२. जेठवे राजपूत-प॰= , २२२, २२४, २२४, २४७. जेठा-प० २४४, २४८. टू० ४३१. जेठी पाहूं--प० २४२. जेगोजी—प० ६७. जेसर—ट्र० २४७. जेसल उसाकात रावल-- द्० ६६. —हुसाजाेत रावल—दृ० १६४. जेसलदेव, रावल---दू० २६०, २७४, २७७, २७८, २७६, २८०, २८२, ३१४, ३१६, ४३८, ४४०, ४४४.

जेसा ग्रज्ञा—टू० २२८. जेसुराण-दू० ३४४. जेहा भारावत या जैसा कुँवर—दृ० 298. जैत, पवार-प० १२०. टू० ४७३. जैतकरण-- १६७, २३४, २४४. जैतमाल-प॰ ४६, १६४, १८४-द्रु० ६७, ६म, ७१, १४४, १६२, १६५, ३२३, ३२४, ३५२, ३६६, ४०२, ४४३. —सोडा—दू० १६६. जैतमालो त-प० २४७. जैतराच-प० १०४, १०४, १२३. जैतल-प॰ १४२. दू० ४, ६. जैतल दे--प० १६४. जैतसिंह-प० ४६, ६१, २३२. टू० १२, २२, २३, ३०, ३६, ४२, १६८, २८३, २८७, ४२४, ४४०, ४४२, ४४४, ४४६, ४७४. —राजावत—राव—द० २०७, ३२४. जैतसी- प० १४६, १६७, १७४, १७७, १७८. हू० २७, २८, ३४, ३७, ४२, ३६४, १६६, २५६, ३२७, ३२६, ३३२, ३६४. ३६६, ३६८, ४०२, ४०६, ४२४, ४३६, ४३७, ४७२, ४७३. —-श्रचलावत-—दू० ४२१.

--- जदावत--प० १७६. द्० १४८.

जैतली-नर्श पदा-दू० ४३७. --देवहा--द्व० १६६. —देवीदास रावल—द् ० ३२७. -- नंगावत-पः १७६. ---राया-प० २३६, २४३. —राव—द्० ६, १४१, १४२, १६६, ३३६, ३६४, ३७६. -रावत-दृ० ३६८. --राव भागोत--दु० ६, ३४. —राबळ—प० ८४. हू० २६१, रदर, रदद, २६४, ३१६, ३२६, ३२६, ३३२,३४३,४४०,४४१. —रावल, दूसरा—द्० ४४१. ् जैतसेन—दृ० २४६. जैता-पः ३४, १७४, १७४, २४४, २४६, २४०, २४४, २४६. द् १४४, १४६, १४४, १४८, १६१, २०७, ३३७, ३४३, ४३३, ४२०, ध३४. — विमाचत चीवा — प० १३४. —-देवड़ा—प० १६४. —वाघेला—प० १६४. -- लूगाकर्ण- दू० ३१६. —सालाेंड़ी—दू० २६⊏. जैतावत-प॰ २४४. द्० ३६४, ₹७७. जैतुंग--द्रं २६२, ३१४, ३४४, ३४७. —हरदास—दू० ३४६. जैत्रसिंह—प० १७, १६१. दू० १७. --रावल-प० १०४. दू० २८८.

जैनंदोत या जैनात-प॰ १६६. जैन-प० ४७. जैनू-प० १६६. जैनेात या जैनंदोत-प० १६६. जैमला---वृ० २३२, २३३. जैमले श्रहीर--दृ० २३२. जैसलमेर की ख्यात-दू० २०४. जैसा--प० ४१, १४३, १४४, १६६, २४८, २४०, २४७. टू० २३, १३८, २४१, २४२, २४८, २४२, २४३, २४४, ३०८, ३७०, ३७८, इत्तर, इत्तर, इत्तर, देहह, ४१४, ४३३, ४७३. —क्रिक्योति—इ० १६६, ३६७, ४०३. —जगमालोत—दू० २४. -( जयसिंह )-प० ४६. —वरसिं होत, राव—दू० ३७८. —माटी—दू० १२६, १३८, २१४, ३२१, ३८०, ३८६. —( कुँवर जेहा ) भारावत—दू० —भावदासेात राव—दू० ४००. -भैरवदासीत-प० ११६, १४४. दुः ३४२. --- रायपाले।त--- ह्० २५३. --राव -- टू० २७०, २७४, २७४, ३७=, ३७६, ४३६. —सरवहिया—दू० २४१, २४४.

जैसावत भारी-द् वर्षे.

जैसावर —राजा—द् ० ४८६. जोइया।दु०--४४७. जोड्याणी राणी--दृ ६७, १६४. जोड्ये (याद्धेय )-प॰ २४१. दृ॰ ७१, ८४, ८४, ६७, ६८, ६६, १०३, २८७. जागराज-प० १८, २०, टू० ४७७. —रावल्ल—प० ⊏४, जोगा-प० २४म. दू० ३६, ३६४, ३७१, ३८१, ४१०, ४२०. --गोड़--प० ११२. जे।गाइत---द्र० ३७४. जागादित्य-प० मध. जागारो—दे०—''जागराज''। जोगीदास—प० २४४, २४⊏, २४३, २४२, २४८. हू० २६, ३२३, ३३०, ३६६, ३७१, ४०६, ४०७, ४०६, ४२०. --कधिलात-दृ ः १६४ —कुँवर—२० १६५. —जोघा—प० ६४. जोजङ्—दु० ४. जोजलदेव राव-प० १०४, ११६, 942. जोक्सण-दृ०३७४. जोध-प० ३४, ६६, ६४, हे४, जोवनजीत, राजा-दृ० ४८६. ११६, १६७. टू० १६, ४३७. —नाखण—प० =. -- शक्तावत-प० ६४, ६७, ६४, जीवनार्थ-दृ० १. ξξ.

जोधरय, राजा—हू० ४८४. जोधिस ह—हू० २२, २६, ३२, ४५७. जोधा-प० २४, २६, २६, ३२, ३३, १७४, १७८, १६४, २२७, २४१, २४४, २४४, २४६; २४८, २४०, २४६, २४२. हु० २६, ४६, १०६, १०६, ११६, १३०, १६६, ३२४, ३३०, ३८६, ४१२, 859. —क्षिल् — दृ० ६०४, ६८४, 308 -- जी कुंबर - प० २=. दू० १२०. —जी राव--टू० १३०, ४४४, 820. —जैसावत—दू० ३६६. —रणमल का पुत्र—हु० १०४. —राठौढ़, राव—प० ११४. 🕟 —राणा—प० २४३. -राव-प० ३०, ३६, ६४४, १६२, १६३, ६६४, १६४, २४०, २४३. हु० १०४, १२८, १२६, १३९, १३२, १३३, १६९ १६६, १६७, १६८, २०६, ३०७, ३२६. जोरावरसिंह--द् २०१, ४३७, ४४३, ४४४, ४४४, ४४६. ज्ञानपति---वृ ः ५७, ४१.

345

- करट्रा--ए० १म१. सभिन्य--प० १७६, २४६ हू० ३६४. -- रिव्हार--प० १६४. --संडागी--प० १६४. ---भुग्कमल का--द् २ २ २. क्लिका-प० १४७, २३६. कापा-प० १४४, काल, पारडिया-इ० ४६१. माला--- हु० ४६०, ४६६, ४७१, ४७२, ४८३. —मेबाड् के—दु० ४७१. ---राजपुत--दू० ४७२. —वंशावली—दृ० ४६३. भालासिंह ग्रजावत--प० ४४.

क्तांट, राजा-प० २२६. दू० ४४४. 5

काली उद्धराणी—प० १६४.

क्तींपा---हु० ६६.

र्टाक-प० २४३, २१४. दू० ४६९. र्टाटल भूमिया-ए० दर, दर. -राजपूत-प० ८०. र्टावरिया मकवाणे-दृ० ३४७. टाकसिया--प० २२२. टाउ, कर्नल-प॰ २३, २६, ३६, ४३, ४४, ४४, ४७, ४६, ६३, १०४, १०४, १६८. दू० ७, ६१, ६६, हर, हथ, १०७, २७६, २००, २८२, २८३, २८४, २८७, डाहलिया—५० ७७. ३१६, ३१७, ३१८, ३२१, ३२६, डाहिलिये पॅवार - प० १८६. तू० ३४७.

३३२, ३४७, ३४०, ३४१, ४४३, ४४४, ४४४, ४४७, ४६०.

टाड राजस्थान-प० १०४, १६८, २४२. टू० ४६, रूद, ४३६, ४४०, ४४२, ४४३. टीहा राव---द्० ६६, २८२, ३१६.

टीवर्णा-प० ७७. टे।डरमल--द् २६, ४६४. टोड़ा राव--दू० १६४.

6

ठाकुर-प० २४७, २४⊏, २४६. ठाकुरसिंह--- इ० ४२, १६६, २०७. ठाकुरसी-प० १४६, १४०, १८३, २३०, २४६, २४२. दू० १६३, १६४, २०४, ३२२,३२४,३६६, ३७२,३८२,४०६,४३०,४२१, ४२५.

—धनराजात—दू० ३७१ --राव जैतसी का पुत्र -- दू० १६३.

इंडघ, राजा-दृ० ४८६. डंबरसिंह-प० २४६. डगा, थिरा का—दू० २५२. डहर—प० २०१. डाभ ऋषि--प० २३३. डाभी प्रतिहार-प० ११६. दू० ४६, ४७, ४८२.

डाही डोमनी--टू॰ २३४, २६३. २३०, २४म. ह् ० ३६२. ४२, १६६, ४३६, ४४१. — रावल—प० ८०, ८४. हुँगरसी-प॰ ३६, १४७, १४६, ढंडी वादशाह-टू॰ ४४७. १४०, १६६, १७०, २३७. २४६, २४८, २४०, २४४. २४७, २४८, २४६. हू० ३३४, ३६६, ३८२, ३६६, ४१०. ४१२, ४१३, ४३१, ४३३, ४३७, ४४७. —धनराजीत—इ० ३७९ —घालावत—प॰ मह, १६६. —राव—टू० ३६२, ३७४, ३७६, हुँ हाड़—टू० १. 308. —विं कुपुरवाले राव—टू० ३७**६**. हूँगरी सुँहते-प० २२०. हूँगरोत, देवड़े--प० १२४, १३७, 980. हुँगा-प० १४४, १६६. ह्रांगा राजपूत-प० २२२. डेल्हा जसहड़ - दू० ३१४. डोड राअपून--व० १८७, १८८, दू० ४८२. डोडरिया--प० १०४. डेाडगहली, वूड़ा की स्त्री—दू० १७१, १७२, १७३, १८१. —( परमार )—प**० १०७.** 

डोडा—प० २३०. हुँगर-प० २४, ८०, ८१, १४७, डोडिये राजपूत-प० ६०, १८६, १८८. दु० ६३. हुँगरसिंह-३४, १६७. ट्० ११, डोली-दान में दी हुई भूमि-दू० २७६.

6 ढल-प० २३०. र्ढाग--ट्र॰ २४७. ढाढी-दू० १०१. ढाहर--दु० २१४. ढीढी-- टु॰ ६८. ढीमडिया--प० १०४. हुंडा-प० २३०. हुलेराय-दे०-"होलाराय"। हेखल--प० २३०. ढेढ़िया--द्र० २७६. ढेार-चराई--प० २१४. ढे।लग-दृ० १६६. ढोला राजा---द्र० ३, ४, ४६. ក तँवर-प० ८, १६६. हू० ४७६,४८२. तचक-प० १४. द० ४६. तखुराव--- दू० २६२, ३२०, ४३७, 838. तनतरंग--दू॰ २०१.

तल्-प० २४२. द्० ६४, ४३६. तप-प० १६६. त्तपेसरी-प० १६१.

तबकाहे शकवरी - प॰ मह. तमाइची-प० २४६. दू० २१४, २६०, २३४. ततार--यव २१३. तदारील फरिश्ता-दुः ४४६. श्रद्ध. तप्यक-दे०-"तचक"। तस्संरा-पद १०४. तइनपाल-दे०-"त्रिभुवनपात"। ताजला गयसलोत-द् ताणां सोलंकी मलावाला-पर २३७. तुजुके जहांगीरी-दू ०३४६. तात-प० २२६. ्तातारखाँ गोरी-प० २१३. टू० ३६, तुर्वसु - टू० ४४८. २४०, २४३. तातारसि ह—हू० १४. तानसेन--प० २१६. तारादे-रागी-दृ० थ. —गहलोताणी—दृ० ६४, ६०, १६४, १६६. तारादेवी-प० ४४, ४६, २१६. तारासिंह--- दू० २००. तारीख फीरोजशाही-दू० २६०. —मासूर्मी—दू े २४६. —यमीनी—दू० ४४४. तिवड्किया-प० ७७. तिरमण रायसले।त - दू० ३४, ३७. तिलोकचंद--दू० ३३. तिलोकदास-- टू० २०. तिलोकराम हाड़ा-प० १०४.

तिलोकसी-प॰ १७६. दू० २६, ३७, १६६, २८२, २६८, ३००, ३०४, ३२६, ३३०, ३६४, ३६८, ३६४, ४२४, ४३८. --- जसहड़ भाटी -- दृ० ३०७. —सीवरजांगोत, भाटी —दृ० ४१४. तिह्यराव जागी-द् ० ३१४. तीड़ा-इ० ४६. तुंगनाथ—तू० ४६. ३४, तुगलक शाह खिलचर्खा का-दू॰ -तेमूरी-दू० ३१७. तुलसीदास--दू० ३७. तुहफतुळ किराम—हू० २४४. तेजपाल-प० १३७, २३४. तेजमल--प० २४८. —माटी--दू० ३७६. तेजमाल--प० १४८, १७८, १७६. दू० ६३३, ३३७, ३३६, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ४२०. ---किशनावत-- टू० ४३७. तेजराव—दू० २८६, ४३७. तेजसिंह-प० १७, १२२, १२३, १६७, १७१. टू० १६, ११६, १६६, २८३, ३४१, ३४२, ३७७, ३८२, ४३६, ४३७, ४४२. —हूँ गरसि होत राव-प० ४६,

ξo.

—रावत—प० *६*५. —रावेल-प० २३०. हू० ४४२. तेजसी--प० ३३, १२१, १२२, १७४, १८०, २३७, २४४, २४४, २४८. टू॰ ११, २४, त्रिमूर्ति—४० २००. २६, ३२, २६०, ३०८, ३१३, त्रियारीन-इ० २. ३१४, ३६४, ३६६, ३६८, त्रिलोचनपाल-प० २३२. ४२८, ४३२, ४४०. --- अमरा का--- दू० २८२. —चूँडावत—प० ३६. —चरर्जागीत—प० ६७४. -- रायमले।त-- हू० ३६. ---राणा--प० २३६, २४७, २४२. -- रावल-प० ८४. तेजा-प० ३४, ११६, १४७, २४६, २४०. हु० २म३, २०म. —नाई—हू १४. तेमूर-- ह्० २०४, ३१६, ३१७, दखनियां-- ह्० ४०. ३१८, ३१६. तोगा-प० १४७, १४८, १४६, दह-प० २२८. २४७, २४६. द्० ३६४, ३६६. दमयंती — दू० २७. —कोत्वाल-प० १६३. --स्रावत-प० १३४. तोडरमह—दे॰ ''टोडरमल''। झ त्रसिंध—दू० ४. त्रिदस ( त्रिदस्यु )--दू॰ ४.

त्रिवंधन—दृ**० ४**८.

त्रिभुवन—प०२४⊏. ट्०७०, २१७. त्रिभुवनपाल-प० २१२, २२२. द्० 888, 808. १२३, १४७, १४६, १७३, त्रिभुवनसी—इ्०६६,७०,७१. त्रिमण्—दे०—''त्रिभुवन''। त्रिशंकु-प० म३, दू० ४. त्रिसाख—दू० २. त्रयंवक भूप-प० १६७. स यानसिंह-दू० ७, ११. धिरा, राखा -प० २४७, २८२.

> १८०, २८७, ४०४. द

थोरी-हू० १६म, १६६, १७२, १७६,

दंडपाल, राजा—दू० ४८१. दत्त शर्मा - प० १३. १४०, १४१, १४४, २४६, दिघवाडिये चारण-प० २३८,२४३. द्सा-प० २४६. दयाल, जोह्या-- हू० = ६, ३२२. मोदी-दू० ११३. --रा०--दू० २४१. दयालदास-प० १७६, २३७, २४६. ह्० १६, २२, ३४, ४१, ४२, १६८, ३३०, ३३७, ३४०, ३७१,

३७२, ३७४, ३८२, ३८४, ६८४, दलसिंह—दू० ४४१, ४४२. २८६, ३६४, ४००, ४०२, ४१०, दिलया गहलोत-दू० ८४. 852. —माटा—प० १३४. टू० २०८, 288. —सील राग्क—प० ⊏. --- राज-- हु० ३६६, ४७३. द्यालिस त-द्र ४४२. दरिवाद्धी पठान-प० ७१. दू० 85. दर्माद रार्मा—५० १३. दयां जोई-- हु० १४१. दलकर्ण, राज—हू० ४३६. िद्वपत-प० ३४, ६६, १२२, १४४, १४०, १६७, १६८, १७६, १७७, १८०, १८२, २१७, २४४, २४२. कृ० २, २४, २७, ४१, ४२, १६६, इइइ, इइइ, इइइ, इइइ, इद्द, इ७६, इ६०, ४१२, ४२०, ४२३, ४२४, ४३३. ३४७. -- राव---प० २१६. —शक्तावत—५०६७. —साहेव दे—दू० ३६४. ---सीसोदिया--- प० १३१. द्लपतसिंह महाराज—प॰ म४. दृ० १६६, ४४६. दलराव--प० १२३.

अतः. ४१६, ४३२, ४३६, ४३७ दल्ला-प० १४४, १६६, २३७, २४६, २४६, २४२, २६०. हू० ४, ६, ८२, ८३, ८४, ६८, २१४. —श्रासिया—प० १४१. —गोहिलोत— दू० १०२. जोइया-प० २४१. तू० पर, पर, द्ध, १७. — दूसरा— दू० २१४. दल्ल्—प० १४१. दू० ४४६. द्रार्य-प० हरे. दू० २, ४, ४ह. दससंक्रमाधा, राजा-द्० ४८६. दससेन--- दू० ४८८. दहिया राजरूत-- १० १६३, १६४, १७२, १७३, २३८, २३६, २४०, २१८. ह्० ४८३, ४८२. दहराणी--प० २२. दाजदर्खा--प॰ १६३, २१४. टू॰ ३४२ —भाटी, जुरसिंहीत-दू० ३४६, दाण, चुंगी का महसूछ-प॰ ११७, २१३. दानासिंह--दू० ४४६, ४४७. दामोदर-दू० ४८६. —कुँवर**—**प० ४२. दामोदरसेन-- टू० ४८६. दारा शिकाह-प० ७६, २१८. दू० ४६२.

दासकोत- ० ४११.

दासा—प० १४म. हू० १७. दासू वेगीवाल--जाट--दृ० २०३. दहिर—दू० ४४४. दिनकर राणा-प० २१. दिनकरण-प० १८. दिनमणिदास--दृ० ४. दू० ४१३. दिलाराम--द् ३६. दिलीप-प॰ म३. दू॰ ४, ४म. दीपचंद--दू० ४०, ४१. दीपसिंह--दू० २६, ३४, ४४१, ४४४, ४४६. दीवंबाहु— दू० २, ४, ४८. पद्दी---प० =. दुरंगदास- टू० ४४२. द्रुरजा-- हु० ३३७, ३३६. द्वरस परवतसिंहोत पूरविया-प० दुलहराम-दू० २१२. ξ**Ξ**. दुर्गदास-- टू० ३३४, ३३८, ३४०, दुव्यंत-- टू० ४४८. ३६४, ३६ १, ४४४. हुर्गा-प० १००, २३८, २४२, ३३३, ४३३. —राव-प० ६०, ६७, ६=, दूदा-प० ३४, ३४, ३००, १११, हुर्गा शेखावत—दू० ४०. —सोसोदिया—प० ४६, ६४. -दुर्गादास—दू० २८, २६८.

—मेघराजीत भाटी—रू० ३६२, ३म१. दुर्गावती हु० १३. हुर्जन--ंट्र० ३८६, ३६६. --जे।धावत--दू० ४१०. दुर्जनमल-दृ० ४८६. दिवाबरर्खा गोरी-प० २२, २६. दुर्जनसाल-प० १४६, २१६, २४७, २४४. टू० १६, २३, ४०, ४४, २०७, ३३२, ३३३, ३६२, ३६४, ३७४, ३७६. थर्जुनिसंह-प० ६१, १६७. दृ० १२, १४, १६, ४४१. द्वर्योधन-प॰ २१६. दू॰ ४४८. दुर्लभ देवी-प० १०४, २२६. दीवाणं, सेवाद के महाराणा की दुर्लभराज-प० १६८, १६६, २२०. —दूसरा या दुःशल-प० १६६. —तीसरा या बीरसिंह—प० १६६. —सोलंकी राजा—प० १०४. दुलहा देवी-प॰ २४४. दुसाम-प० २४४. दू० २६०, २७४, २७७, ४३८, ४३६. २४४, २६०. दू० ३२, ३३१, दुःशल या दुलंभराज दूसरा-प० \$88. ११२, ११३, ११४, १२४, १२७, १४७, १४१, १४४, १४४, १६६, २३८, २४४, २४६, २४०, २४७, २४५.

हुः 😘 ३६, ४१, १३२, १३३, देशा चारण—दू० २००. ् १६२ २८२, २८६, २६४, देदा—प० १४०, १६६, १७१, १७४, इटर, ६६०, ६६२, ६६६, ११३, ४१६, ४२६, ४३१, ४३२. — वृज्ञा रतन का—दू० ३१४. —्षानंद्दासोत—द्व ३३४. --वंगार राव--प० १३२. —चंद्रावन राव—दू० ४६४. —जःयद्येत<del>—द</del>्० २६म. — जाधादत—दू० १२१, १३२. देवकर्ण—प० २३१. दू० १६. —तिलोकसी—वृ० २८८, देवट—प० १२०. ६१६, ३१७, ३१८, ३१६, ३२०, ४८३. — रवसिं होत रावत—प० *११.* 328. — रावल — दृ० २६८, ३००, ३०४, २०६, २०७, ४३७, ४४९. —र्सागावत-प॰ ३४. बृधा—टू० १४म, २४६. वृत्तराज—दृ॰ ४. त्लहदेव-दू० ३, ४६ बूला-प॰ २४, २४. वूलाभाई---दू० ४३७. वृत्तावत राजपूत-प० २४, २४. वृक्तराव--- द्र० ३३. दूसमराज-दे० "दुसामः"। दृद्धार-- दू० ४४६. **ह**ढ़हास-- दू० ४.

३३%, ३२६, ३७६, ३८३, १७८. दू० ३४६, ३७२, ३८६, ४१२, ४७३, ४७४. —भैरवदासेात—दृ० ४२६. --रावल--प० ८४. देपा-दे०-"देवपाल" । देलग-दू० ४. २६६, ३०३, ३०४, ३१४, देवहाराव-प० १०४, १२०, १२८, १६८, १४०, १८३. ट्र० ३०६, ३१६, ३६७ देवदी-- १० २४४, -- राच-प० ६०, १९६, १२३, देवड़े-प० २, ४६, ४७, ८६, ११६, १२३, १२४, १७२. तू० १३६, 308. —चीबा शाखा के—प० १४१. —सिरोही के-प॰ ११७. देवपाल-प० १७३, २०१, २१६, २२६, २३२, २४६. हू० ४४, —दूसरा (देपा)—प० २४४. देवपाल देव रावल-प० म४, २४६. देवयानी-- दू० ४४८. देवराज-प० १२०, १३७, १४०, ६७६, १८०, २१४, २१७, २३१ २३४, २४८, २४६, २४०. २४१, २४४, २४६, २४८. दू० ८७,

५६६, १६८, २६०, २६३, २६४, २६४, २६६, २६७, २६⊏, २६६, २७०, २७२, २७४, २७४, ३१४, ३२७, ३३४, ३८१, इद्भर, ४१४, ४३२, ४३७,४३६, ४४०, ४४३, ४४४, ४४४,४४०. देवराज भट्टिक—प॰ २२६. ट्.०४४४. —भाटी रावल—दू० २७३. ---रावल--- वृ० २६१, २७३. देवराजादित्य-प० १४. देवराम चीदावत-प० १६०. देवल राजपुत--प० १३७. देवशर्मा-- प० १३. देवसि ह—दू० २०, ४४१. देवा - प० ९०४, ६०६, १०८, ९१४, १४४, १६६, १८१, २४१, २४८, २४६. दू० ३६४. --- जदावत-प० १३३. देवादिस्य-प० ११, १४. देवानी--द् ० ४. देवानीक-पण हर, हू० २, ४८. देवा घावावत, हाड़ा--ए० १०४, १०४, १०६, १०७. — सेहाजल का —दू० २८२. --राव-प० ११४, ११६. देविया-- दू० १६म. देवी--द् १६४, २४६. देवीदीन-द् ३२१, ३२२. देवीदास-प० ४१, १४म, १६म, १७४, १७६, १८०, २४४, देसावल माधा राजा—दू० ४८६.

२४६, २४७, २६०. दू० २८, ३१, ३२६, ३२७, ३३२, ३३४, ३४०, ३४०, ३६३, ३६६, ३७६, इहह, ४०२, ४१२, ४२१, ૪૨૧, ૪૨૨, ૪૨૦, ૪4૬, ४५७. देवीदास-कान्हावत- दु० ४००. —किशनसिंह, राठाइ—दू० ४०१. —चाचकदेव रावल—दू० ३२६. --- जैतावत-प० ४६, ६२, २४४. दू० १६६, ३६७, ३६८. —साटी—ह्० ४०१, ४०३. —महेबचा पातावत—दृ० ४११. —राठौड़ भवानीदास का —दू० ३४७. ---राणा--प० ४४. —रावल-प० २४२. दू० ६४, २०७, २६१, ३२७, ४४१. —सूजावत राव्रत—प० **44,** 358. देवीप्रसादनी, मुंशी--प॰ ४६. देवीसाह—दू० २१२. देवीसिंह-दू० १६, २३, २००, २१२, ४५३, ४५४. देवीसेणी चारणी—प० १४३. देवेंद्र दू० २४४. देशपात्त, राजा—दू० ४८७. देसल--द् २६०. देसावर--- दू० ४६४.

चेत्रल--ाः २०६, देहु रावल-प० मध. दीदा ( ग्रा रावण ) खूमरा-दू० १७६, १७३, १७४, १७४, १७६. दें।लतका--ए० ११३, ११६, १४१, १४२. टू० २४४, २६०, ३६८, — खेतसीहोत— टू० ३४०. ४२४, ४४४. दीव्यतराम—दू० १६८. देशनतसिंह—दृ० ३४, १६७, ४४२, 845. दोला दहिया—प० ११३, ११४. द्योसा—दू० १४. द्रतक--- दृ० ४६. द्य-दू० ४४म. ▶ द्रुपद्—दू० ४४म. द्रेग-- दू० २ मर, ३,४४. द्रोगगिर-ए० २१६. दृ० ४७८. द्रोणाचार्य--प० १८६. द्रौपदी रागी-दू० ६६, १६४, १६६. —धारी--प० १८३. हारकादास-प० १४४. दू० १६, धरणा, सीह संघवी-प० ३. ब्द्ह, इंह्ह, ४०६, ४१४, ४२१, ४३२.

धंधुक---प० २४४. दयराणी--दू० २३३, २३४. धनकपाल--दू० ३. धनपाल सेन—दू० ४८८. धनवाई (धनाई) प० ४७, ४६,१०८. धर्मांतद-प० ६७, २३१.

घनराज-प० १४७, १४०, २२६. टू० ३२४, ३३७, ३६८, ३६६, ३७४, ४०८, ४१३, ४१६,४१७, ४१६, ४३३, ४३४, ४४४. —उद्धरण हिंगील—दू० ३४७. —नेतावत—दू० ३५६. —भाटी—दू० ३७८. —मांगितिया—प० १६४. धनाई—दे०--"धनवाई"। धनादित्य--प० १४. धनुर्धर-प० दर. धनेरिया-प० २२२. धनेश रा०--- दू० २४२. धनेश्वर-प० २२६. - धन्ना-प० ४१, १७७, १७८, २४८, २४८. हू० ४१०. —गौाड़—प० ११३. २४, २६, ३०, ३३, ३४, ३७, धरखीधर या रखधीर-प० १४४. ४१, ३३८, ३४६, ३६३, ३६४, धरणी वराह-प० २३१, २३३, २३४, २३४, २४७, २४४. धरमा-- दू० ३६४. —बीह् चारगा—प० २४०. धर्मचँद्र--दू० ४०. धर्मदेव--- प० २३३. धर्मपाल-दू० ४४६. धर्मशर्मा---प० १३.

धर्माद-- दृ० २. धुंधसार-- दू० १, ४, ४७. धर्मोप--द्० ४. धुंघल-प० १७१. धुंधलीमल-दू०. २१४, २१६, धवल-प० २१६. धवेचे---प० १८०. २१७, २१६. र्धाधल--द्० ६४, १६७, १६८,१८०, धुधर्मा दृहाध्व--दू० ४८. 164, 848. धुरिया--प० २३०. र्धाधू--प० २३०. ध्घालक-प० २३१. धाज सेख्ला--दू० ३०४. धूँघलिया सहार्णी--प॰ १६४. ध्म ऋषि-प० २०१, २१६, २३१. धाकड्--प० १०१. धाधिया---प० २२१. धृहर्-- दू० ४६, ६४, ६६, १६४. धारगिर---प० २३१. धतेस्पंद-- द्० ४८४. धार धवल—( वीरधवन ) वाघेला धोंगरिये--ह्० १६१, राजा--दू० ४७६. धोधादास-दृ० ३२३, ३२४. धारावर्प--प० १२०, २३१, २४७, धोम (धृम ) ऋषि--प० २३३. २४४, २४४, २४६. धोरिंगया--प० ७७. धारा सोड़ा-प० १६४. ध्वभट-प० २४४. धारु-प॰ १८६, १८७, १८८, ध्रवराज-(धारावर्ष) राठेाहु-२३६. टू० १मर. प० २३१. धाहरं-प० २३१. ध्र विसंधु-दू० २, ४न. धिपतारव---प॰ = ३. नंगा-प॰ ३३, ३४, ४०, ६७, धीर-प० २३०. टू० ४७. धीरतसिंह—दू० ४४१, ४४६. १४६, १४४, १६६. टू० ४७३. धीरदेव-प० २४१, टू० ६७, ६७, —भारमलेात—दू० १६३, १६४, हम, हह, १६४. १६४. धीरवाई—प॰ ६१. —ासं हावत-प० ४४. धीरसेन-प० २३१. नंगावत—दू० ४०, ६१. धीरा-प० १७३, १७८. टू० ४, नंदा-प० २१८. ४७, ४३२. —रायचंद भाटी—दू० ३४३, **धीरावत क्छवाहे---प० १.** —सोढ़ा—दू० २२४, २२७. धुंध--प० १६६. नकोदर -- द् ० २०३.

२४, ३०, ३३, ३८, १६८, नर्बेद, राव--प० २६, ४७, ११४.

नगजी-पत २००. नगराज-- २० २३७ नगा---वृ० ३२१. नयपाल, राजा-दृ० ४८७. नरदेव-- ४० १८. दू० ३, ४६. नरनाच एर्ना-४० १३. नरपति-प॰ १म. दृ॰ २४४. नरपाल-दे०-"नाला"। नरवद-दे०-"नर्वद।" नरिव व रावल-प० १४. नरबद्ध रावल-प० मध् नरसट-प० २२= नरवर—दृ० ४४, नरवर्म-प० १७, २४६. नरवाहन—प० १४, १७, १म, मध. नरवीर रावल-प॰ = थ. नरशर्मा - ए० १३. नरसिंह—प० २१, १४७, १४६, नरा—प० १४४, १६६, २४७. हू० ३४०, ९७८, २४०, २४८. टू० ३, ७, २१. ३६, ४६, १२४, १३८, २०३, २६२, ३०८, दर्भ, दर्द, ३३०, ३६६, ३६४, ४०६, ४१३, ४२६, ૪૨૨. —जाट—दू० २०२. —देवीदासेात, भाटी—दृ० ३२८. नरु—दू० २७. ---राजा दू० १०, ४६, ४८६.

रमर, रमर, ४०म, ४१६. ४१६, ४२६, ४१२, ४४३. नरसि हदास सि घल-प० १६४. दू० १२२, १२३, १२४, १२७, १३१. नरसिंहवीर, राणा-प० २३६. नरहर-प० ११६, १७६. ट्० १६४, ३३१, ४१३. -ईसरदासेात-हू० ३६२. ---महापात्र--प० २१६. --रावल--प० १६. नरहरदास-प० ३४, ११६, ११८, १४४, १४७, ११४६, १६६, १७६, २३८, २४६ टू० २१, २६, २१२, ३३३, ३३८, ३६६, ३६६, ३७१, ३८३, ३६०, ३६२, ४०२, ४०६, ४१०, ४२८, ४३१, ४३३, ४७३. ११, १३८, १३६, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १६८, ३२३. —श्रजावत—दू० ३८१. --- बीकावत--- दू० १४२. --राव--दू० १४१. — सुजावत—हु० १३७, १४२. —-रावल--प० ८४. नरसिंहदास-प० ७, ८, ३४, ७४, नरू रागो-प० २२. ⊏३, २४४, २४४. ट्० २०, नरूके—टू० ७, २७.

१०४, १०६, ११२, ११३, १३,१६. ११४, १२०, १२१, १२३, नागपाल-प०१८,२१,२२. १२४, १२६, १३२, ४३२, नामभट (नाहरू)-प० १६८, २२८, ४३४. नर्धेद्, सेघावत--प० १६४, ---सत्तावत---द्र० १२०, १२२. --रावत-प० १६४. —हादा—प० ४७, ५४, ६०, 302. नल-- टू० ३, ४, ४८. नवघण--प० १८२, १८२, २४३. —रा०-- टू० २४१, २४३. —ह्सरा—ह्० २४१. —तीसरा—दृ० २४२. —चौथा—दृ० २४२. नवध्या या खंगार-प० २२१ नवब्रह्म-प० १०४, १०४. नव गदे राणी सांखली--प० १६४. नवराष्ट्र—टू० ४४८. नवलसिंह—दू० ४४१, ४४६. नवला रतनू - टू० ३४४. नवशेरीर्खा-प० १८८. दू० ४७२. नसरुद्दीन-- दू० ४६०. नहरवण-प्र १०४. र्नाद्या- ट्० २० . र्नादा-प० २४२. दू० ६६४. र्वादेत निसार्णेत-प० २३६. नाग-प० १३, १४, १७. नागड्--प० २४७.

११६, १६४, १६४. दू० ६४, नागद्दे या नागदा-प० २, ११, २२६, २३१. नागभाण-द् २१६. नागराल-प० १०४, २२०. नागरी-प्रचारिणी पत्रिका-प० १६. नागवंशी--प॰ ७. नागही चारणी-दू० २४८, २४६. नागादित्य-प० ११, १४. नागार्जुन-टू० २४८. नागावलोक-दे०-"नागभट"। नागारी र्खा-दू० ११३. नाटा-प॰ १४७. नाथ---दृ० २१६. नाथा--प० १६७, १७०, १७८, २४६. टू० १६, २७, ३०, ३६, ४२, ३३०, ३३३, ३६६, ३८३, ४००, ४०६, ४१४, ४१६, ४२०, ४२४, ४३३, ४७३. -- किसनावत भाटी-- दृ० ३२२. —खंगारात—हू० ४३७. नाथावत कछवाहे-दू० ६, १६, २४. —सोलंकी-प० २२०. नाथी--दू० ३७२. नाथू-प० ३४, ३४, १४४, १६६. द्र० ४१२. --रिणमलेात, राव-द् ३६०, ३६७.

नाधृ, रूपासेहोत-दृ० ४३१. नानगदेव राजा-इ० २१२, २१३. नापा ( नरपाल ) सीखला-प॰ २४४. ह्॰ ३, ४, ११२, ११४, नारायणादित्य—प॰ १४. ११८, ११६, १२८, १३०, नाल्हा-प० २३४. 853. नाभ-प॰ द३. तृ० ४८. नाभाग-- हु० २. नाभिमुख-५० ८४. नायकदेवी-प० २२२. नारंगी-दू २००. , नारखान-प० १६७. नारायण-प० ११६, १४०, १७४, १७७, १७८, १७६, २४७, द् ४, ३६६. नारायगादास-प० ३४, ३६, ७३, नाहरसि ह-दू० ४४४, ४४७. १८२, १८३, २३८, २४२. दू० निगम, राजा-टू० ४८४ २१, २३, ३४, ३६, ४०, ४१, निज़ामशाह-दू० ४६३. ३२३, ३२८, ३३४, ३८६, नित्यानंद सर्मा-प॰ १४. इहर, ७१०, ४१३, ४२०, ४२१, ४२६, ४३७, ४४२, ४४३, ४४४, ४७१, ४७३. —-श्रचलावत--प० ७४. —खंगारात—दू० २३ ---जोधावत---दु० ४०६. —पंचायगोत—दू० २२. --- त्राघावत वोड्।--प० १म२.

नारायणदास-राव-प० ४०,१०८, 334. —रावत-प० ६४, ६७, ७३. ३०, ३९, ३२, ११४, २४०, नारायणसेन, राजा-नू० ४म६. १३१, २०४, २०६, ३६४, नासिरुहोन सुलतान-प० ४४. नाहड्-दे०-"नागभट"। नाहर-प० ६४. दू० ३४०. -पिंह्हार-प० २२८, २२६, २३०. टू० ४८०. नाहरखी-प० ६७, १३४, १३६, १४६, २२०, २४२. दू० ३६, ३४०, ३६३, ३७६, ३६०, ४२१, ४७४. -- कृ पावत -- दु० ३४०. —भाखरसी—प० ६४. ७४, ७४, १४८, १४६, १६७, निक्कंम-प० १०४. तू० ४६, ४८१. निद्द्का कछ्वाहा-दू० ७. निर्भय नरेंद्र--प० २३१. निर्वाण चैहान-प० १०४, १२०. दू० ३४, ३४, ३८. निर्वोष-दू० २४६. निपगराय-दू० २. निपध--प० दर, दू० ४८. निहाकसिंह-दू० ४७६.

नोंचा-प० ३६, १७३, १७६. दू० नेतुंग-दू० ३१२. १६६, २०६, २८६, २८६, ३६६, ४३२. - महेशोत शक्तनी- दू० ४१७. - सीमालोत-दू॰ २८४. नींभड़ पोहरु---दू० ३४४. नीतिङ्गार—दृ० धन्रः. नीतिपाल-दू० ३. नीति राजा-टू॰ ४८४. नील-प० द३. नीटिया---प० २२१. नुदरण-- टू० ३. नुसरतर्वा--प० १६०. न्द्हीन जर्हागीर-टू० ४६१. मूह-- टू० २४४. नृग—्टू० ४४८. नृधानव—हू० १. नेतसी-प० १३३, १४६, १८०, २४८, २४६, २४०. हू० ३२४, ३३४, ३६६, ३६४, ४०६,४१०, ४३६. —साटी--प० १३३. —मालदेवात—हू० ३३८. --राव--- हू० ३६ ह. नेता-प० २४६. टू० ३२४, ३६४, पॅवार-दे०-'परमार''। ४३१, ४३३. —जयमत्तोत—दू० ३४३. —सीसे।दिया भाखरेतत—प० ६⊏. नेतावत भाटी--दू० २४६, २६०, पढ़ाइए--दू० ६७, ६८. ३६७.

नेमकादित्य-प॰ १४. नेमिनाध-प० २२१. दू० २४२. नेहड़ी-- टू० २३०. नेगसुखराय—दृ० २०१. नैयण जवा—ह्० १६६. नेव--दू० ४४८. नैहरदेव (कान्हड्देव )-प० १६०.

पंगुली--प० २३६. पंच—ह्० ४८. पंचायस-प० ३४, ६१, ६४, ११४, १२७, १४४, १४६, १७८,२३२, २४७. दृ० ६, ११, १४६, ३०८, ् ३३७, ३३६, ३६४, ३६६,३८२, २८३, २८६, ३६६, ४१२,४२६, ४३७, ४७१. —खेतसीहात—दू० ३३६. —जोधावत—ह्० ४१२. —पॅवार—प० ४४, १२७. — पृथ्वीराजात—दू० २१. —राव—दृ**० २**४१. पंजू-प० १६१, १६२. दू० २८४, ₹04. पई--प० २४, २७. पछा जाड़ेचा—टू० ४७०. पज्जूनराव--दू० ३, ४, ४, ६, ४६.

पिंदहार, ई दे-प०१७६, १६८,

२३४, २३४. टू० ८६, ३४४, ४४८, ४५६, पहिहार, छन्नीज के-प० २३१. -- वंश-प॰ ११६, २२१ - दू० पड़िहार वंश की ख्यात-प० २२८. यताई रावळ-प॰ १६६, १६७. पत्ता-प० ३४, ४३, ४२, १२३, १४२, १४०, १६४, १६६,१७१, १७३, १७४, १७८, २४६,२४२, २४६. द् ० ७, ३२३, ३३१, ३६४, ३७६, ३८९, ३८३,३८६, ३६६, ४३६, ४३२, ४३७, ४२६ ४३१, ४३३. ---कलहट--प॰ १२४.° — चीवा — प०.·१२६, १३१. —जगावल—पः १६, ३११. ---दहिया---प० १६४. —नंगावत—प० २६०. हु० ४१७. --नींवावत--दू० ३६४. 340: —रागा—प० २४८. —रूपसीद्योत—ऱ् ४३४. ---संवितसी देवड़ा--प० १३४. —सीसोदिया—दू० १६६, ४८२. पत्ती-प० १८४. दू० ३६६. पत्रनेत्र--प० ८४. पद्म, राणा--दू ४७२.

२२९, २२२, २२८, २३०, २३२, पदमसिंह—दू० ४३७. पद्मसी रावल-प॰ मध-पदारध-द् ७ ४६. पद्म ऋषि-- द् ० २४२० पद्मक्र वर (पद्मा) देवडी--द्र० १६६. पद्मपाल - दू० ३, ४४. पद्मसिंह-प० १७, १७३, २४४. दू० ७१, २००, ३३८, ३४२, ४४२, ४४४, ४४७. पद्मा--- दू० ३३४. पद्मादित्य-प० १४. पद्मा (पद्माकुँवर) देवड़ी--दृ० १६६. पद्मावती सती--दृ० १६६, ४८८. पश्चिनी खवास-प० हर. --राणी-प० २१,२२६. दू०२४८ पन्ना धाय-प० १४. पविया--- ५० १०४. परवत-दे --- 'पर्वत''। परमपय राजा-दृ० ४८४. परमर्दिदेव चन्देल राजा--२००, २२२. —भाटी सुरताणीत—द० ३४२. परमार—प० ६, ८, २७, ११६, १२०, १२२, १२३, १६८, २१६, २२६, २३०, २३२,२४४, २४६, २४७. द्० ३०, १४४, १८०, २६३, २७३, २७४, २७७, ३१७ ३८८, ४४६, ४८१. —-श्रावू के---प० २२६. —जालीर के—प० २४६. 🕆

—वागड् के—प० २४६:

परमार, मालचे के---प॰ २४४. —शाखाएँ—प० २३०. —वंशावली—प० २३१. 🤫 परश्चराम-प० ३४, ३४, ६१. टू० १०, १३, २१, २२, ३०, ३४, ₹७. परसराम-- द् ० ४४६. परसा-प० १६६, १७०. परिश्राइत—दू० २४६. परिपाल-दृ० ४८४. परीचित-प॰ १३, १४. टू० ४८४, ४८५. परूपत—हू० १. परुराई—दे०—''पुरुरवा"। पर्वत-प० नम, २४६, २४०, २६०. दू० ३२०, ३२४, ३८६. —धानंददासेात—ह्० ३६४. —रावस—प॰ =७. —लोलाडिये राव—प० ⊏६. पर्वतसिंह-प० ११७, १३६, १३७, 384. पर्वेज्-प० ६६, ७१, ७२, ७३. दू० ₹₹. पवन---प० = ३. पहयक—हू० २. पहादसिंह-दू० २१३, ४४२. पहाड़ेा--- दू० ४४७. र्पाचा-प० १४६, २४८, २४६. टू० ३२३, ३२४, ४३३. पाँडव-प० १८६. ह्० ४४६.

पांडवरिप--द्र० २. पांडु--- टू॰ ४४८. पाघवराड्--प० २१४. पाटडिया काल-हू० ४६१. पासराज--दृ० २. पाणी सवल-प० २३०. पाणेचावे।र-इ० ४८१, पातल-- हू० ७, ३७४, ३७४, ४२८. पाता-प० २१७. पातावत-प० ७३. टू० ३७४, ३७८. पाचू-दू० १६७, १६८, १६६, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७४, १७६, १७७, १७८, १७८, पायक या इका-प० १६१, १६२, 907. पायस--ह्० २४७. पारजात्र--दू० २, ४८. पारिजात--प॰ =३. पार्वती भटियाणी--दृ०,३३८. पार्श्वनाध-प० ६. पालग-दृ० २८२. पालवदेव शर्मा—प० १३. पालीवाल बाह्यण-दृ० ३,४६. पाल्ह्या-- दू० २८२, २८३, ३१६. पाल्हणसिंह-प० १६७, २३४. पाहुग--द्र० ४३८. पाह् जेठी-प० २४२. पाहू भाटी--टू० २६०, ३४७, ३४६, ४३८

पिंगला-प० २३०. ८ पीतकर्चवालं—दू० ३२२. पीतमसी-- इ० २=२. पीतलसिंह-प० २३२. पीतशर्मा--प० १३. पीधदु---दू० ६६, १६४. पीयमराव-प० १७४, २४६. पोधितया-प० २३०. पीथा-प० ७४, १४८, २४८, २६०. पुरुखा-प० २३१, २३२. टू० दृ० ३०, ४३, ३०८, ३२२, ३३३, १६४, ३४०, ३७४, पुरुपोत्तमसिंह-दू० १४. ३८६, ४०२, ४१०, ४१३, ४२६, ४२८, ४३१. — श्रानंददास्रोत—ह्० ३६६. पुष्प (पेाहपराय )—हू० १६६. — पीधोराव राजा—हू० ३२२, पुष्पावती (पेाहपावती )—हू० ४८६. —वाद्यावत सीसोदिया—प॰ १६. पीर-प॰ २४३. पीर मुहस्मद, जर्हागीर मिर्जा-द् पूँजा-प० १७१, २४६. दू० ३२६, ३१७, ३१८, --सरवानी--प० ४८. पीरा-प० ५०२. —श्रासिया—हू० ३४३. पोल्हण-- तृ० २१ म. पीवशर्मा-प० १३. पुंडरीक—प० ⊏३. दू० ध=. - - दुंजराज—दू० ४६. युण्यपटल-प० २१, २२, २४०, पूमा-प० २४४. २४४, २४४. तू० २८६, २८७, पुमेर--प० २२२. ३४८, ४४०.

पुत्तत्तदासी—दू० ४४. पुनपाल—दे०—"पूर्णपाल" ≀ युन्नसी---द्र० ३२८, ३३०. पुरविये -- प० १०४. युरु—ट्० ४४८. पुरुकुत्स--- दू० ४८. पुरुष बहादुर-दू० ३४. पुरुपोत्तम—दृ० ३६, ३७. २४६. पुर्तगीज-प० २१४. पुष्करणे बाह्यण-प० २२८. ३६२. पुष्य दू० ४८, ४६. पूँछी-प० २१३. ३३०. —साठिया—प० २१२. ---रावल--प० ७८, ८३, ८४, 54. पूना--प० २४ म. हू० ६०, १०२, १०३, २०७. —ई<sup>°</sup>दा—दू० १०६. —माटी--प० २६. पुरगमल-प० ११०. हू० ६, ११, २७, ३७, १६६, ३३४, ३७२, ३८८, ४२१.

प्रणमल, कछवाहा-चू० १०४,१०४.

- --क्षिलात--दृ० १६२.
- —मांडियोत राठेाड्—प० ११३. द्व ४२२.
- -( पुरा )-प० ३६, ६४, ६६, ६६, ६४, ११४, .२३६, २४६.

टू० ३०, २४६, ३६३, ३७४, ३७६, ४०६, ४१२, ४७३.

पूरा महेवची - दू० ३६२.

पूरा-दे०-"पूरणमल"। पूरेचे चौहान-प्र० १७२.

पूर्णपाल-प० १=.

प्रथु--प॰ मरे. दू॰ १.

पृथुस्रवा-- ह्० २.

पृथ्वीचंद--हु० ३३.

पृथ्वीद्वीप—ह्० ५०, १३.

पृथ्वीपाल-प० १८, २१, १०४.

पृथ्वीभट—दे ०—"पृथ्वीराज दूसरा" । —भोजराजात राव—द् ० ३७८, पृथ्वीराज-प० ३४, ३४, ४३, ४६,

४६, ४६, ७३, ५६, ६४, १००, १०२, १२६, १२४, १२६, १२७, १४६, १६७, १८०, १८६, १६७, १६६, २००, २१६, ४३, १०४, ११६, १६२, १६३, १६४, १६४, १६६, १६६,

३४२, ३६३, ३७०, ३७१, ३७२, ३८१, ३८२, ३६०,३६२, ३६७, ३६६, ४०६, ४१६,४१८, ४२८, ४३२, ४३६, ४४१, ४६३, ४७३. —चैाहान—प० ४०, ४३, १०६. पृथ्वीराज, ग्रखेराज राव—दू० ३६४, ३49.

- -- बडला---प० ४१, ४२ं.
- —क्ल्याण्मलात राव—पo १८८.
- —कुँवर—प० ४२, ४४, ४६, ६४, २१७.
- —चोहान प० १२०, १६०, १८४, १म६, १६६, २३६, २३म. दृ० ४, ४८२.
- —हूसरे या पृथ्वीभट—प० १८६, 300. .
- --तीसरे--प० २००.
- ,—जैतावत —प० ४८. हू० ४३४, ४७५.
- -- पातावत -- टू॰ ३८६.
- —वल्लुग्रोत—द० ४०८.
- --राजा--प० २३६. दू० म, ६, ११, १६, २३, २८, ४६, २०७, २१२, २१३.
- --रावल--प॰ मर, मह, म७, 55, 58.
- २२०, दू० ३, ११, १४, २७, —सूजावत देवड़ा—प० १३४, १३५.
- —ंहरराजात राव—प० १**म**म. २२०, २२६, २२७, २२६, पृथ्वीराजरासा—प०७६,१६८, २२८.

पृथ्वीराज विजय--प० १६८. े पृथ्वीराद—प० १७४. पृथ्वीसिंह—्दू० ३४, ३७, ४४६. पेखल--द् ० ३४३. पेधड़ ( पृथ्वीपाल )— प॰ २२. पेमला-दृ० १६=. पेमसिंह--दृ० ४४२. पेमा--दू० १८०. पेमावाई--- दृ० १६८. पेस-प० २३० पेसवाल-- प० २२२. पोकन्दै--दृ० २६४. पोकरण-प० २४८. टू० २४६, २५४, २८४. िंपोलरखे राटोड़—टू० ३४७. पे।पळाई--- दू० ३४. पोत्तपात-प० १३४. पाहदु, भाटी—हु० ३४४. पेाहप कुँवर--- हु० १६७. पोहप हुँचर—हू० १६७. —महाराखा दूसरे—पर पोहप राय (पुष्प)—हू० १६६. —(पत्ता)—प० ४२. पेाहपसेन--प० २३१. पाहपावती ( पुष्पावती )-दृ० -राजा-दू० २०६, २११. ३६२. पै।रव—दू० ४४≍. मचुर--- प० ६६. प्रग्व---दू०४८. ्रतक प्रवेश—दु०२. प्रताक-दू० २. ्र प्रताप-प० ३४, ११४, १४४, प्रतापादित्य-प० २१६. १४६, १४७. दू० ४२६, ४४७. प्रतिवि च--दू० २.

प्रताप, रागा-दे -- ''मतापसिंह महाराणा''। --हाड़ा-प० १०४. प्रतापकुँवर रानी-दू० २०० प्रतापचंद--दू० ३३. प्रतापमल--- दू० २८. प्रतापरुद्ध राजा-दू० २१२, २१३. प्रतापसिंह--प० ६७, ११६, १७०. २४४. टू॰ ६, ११, १३, २३, २६, ३०, १६८, १६६, ४४१, ४५४, ४५६. -- उदयसिंहोत राणा - प० ६०, 328. —कञ्जवाहा—दू० ३८८. —कुँवर—प० ६२. ढू० २०७. - महाराणा-प० ३, १६, २१, ६१, ६८, ६७, १२७, १३२, ૧३૪, ૧૬૪. ---महाराणा दूसरे--प॰ १६. —( पातल )—दू० ७. —-रावत--प॰ ३४. दू॰ ४७३. . — राव राजा — दू० ३२. —रावल-प० ८४. प्रतापसी-प० १६७. टू० ३३०. ——चैाहान राव—प० १६८. दू० धम२.

प्रतिब्याम-दू० ४६. प्रतिहार—दे॰ "पडिहार"। प्रतिज्ञा या याखड़ी—प० १७४. प्रसम्न-प॰ मरे. दू॰ २१४, २४६, २६१. प्रवंधचि तासिशा--प० २०४, २२०. हू० २११, ४८०. प्रयागदास-प० १६६, १७६. दू० ३८, १६४, ३३७, १६४, ३६६, २०२, २७६, ३६४, ३६६. ४०२, ४१६, ४४७. प्रसपन्न ( प्रसुश्रुत )—दू० ४६. प्रसेनजित्-दू० १, ३, ४, ४६. प्रसेनधन्वा—दू० २. प्रहाद-्हू० ३६. प्रहाददेव--- ५० १६०, २४४. प्रहादसिं ह—दृ० २०. प्राग—हू० २४६. मेतारध--द्० २४६. प्रेमकुँवर—दू० १६६. प्रेमचंद--दू० ३३. प्रेम सुग्ल-प॰ १८१. प्रेमसाह-दू २१३. प्रेमसिंह--दू० १६, २२, ३६, ४२, ४३, १६८, ४११. प्रेमावती—दू० २००. फतहचंद्— प० ६७. फतहसाह—दू० ४६३.

२१६. ट्र० २१, २२, २६, ३२, २८, ३६८, ३६८, ३४०, ३४२, ४१९, ४४२, ४४६, ४४७. फत्त् सकामी-दूरा२०१. फदिया (दुश्रती)— प॰ ३८, २२६. फरिस्ता—।प० २६, १६०, १६४. टू० ४४, ३१७, ४४६: फरीदशाह—दू० ४४३. फरेवान-दृ० २१४. फर्च खासियर--प० ६म. फला--प० २२१. फार्ट्स-प० २२०. दू० ४८०. फिदवीर्खा—ह्० ४४६. फीरोज-दू० ४२, १६३, १६४, ३१६. फीरोजली-प० २६. हू० 908. फीरोजशाह तुगलक—द्० २४४, २४६, २६०, ३००, ३१६, ३२०, ४८३, ४६०. फीरोजी रुपये-प० १३६. फूल-- टू० २१४, २२६, २२७, २३१, २३२, २३३, २३४, २३४, २४६. —धवलोत जाड़ेचा—दू० २२६. व वंकर--प० १०४. वंगदेव--प० १०४. वंगाल पृशियाटिक से।साइटी का जर्नेल फतहसि<sup>\*</sup>ह—प० २०, ६३, ८४, -- प०२४४, दू० ४४.

वंदीजन-दे०-''जाड़ेचा''। ( वैध राजा-प० २३२, २३४. ते वंघाह्न-प॰ २३४. वंधासपा-प० २१३. वंभ--द् ७ ४६. वस्तति हं-प० २३२. दू० ४०, वत्रसि ह-दू० २१२. १६७, १६८, ४४२, ४४४, ४४६. बद्यू — टू० २६. वससरिवा--प० १०४. वघदायत--प० २३०. वच्छराव या वत्सराज-दू० २६०, बना-दू० ३०८. २७४, ४३६. वच्छा-प० ११६, २३५, २३७, वत्तर-टू० २८०. २४२. हू० ४१२. वद्यवधराय-- ह० २. ेष्ट्रवराज—दे०—''वत्सराज''। —सीगावत राणा—प० १६३. षळ्.-दे०-"दत्सराज"। वड्कुमारी—प० २२२. वद्गूजर-प० =, २६२. दू० २७, -भीमावत-प० २६. दू० १०६. ३१, ३७, ३म. यड्वे साट-प० १६. दू० ४४७, --राजा--दू० ४८६. वड़िसं ह रावल-प० १६. घडारया गुणजात—दू० २०१. — हरजोतराय—दू० २०३. वरदेव रार्मा—प० १३. वस्वीर-प० ४४, १६, १४७, १४८, वरवासस्य देवी-प० ६. १४३, १४४, १६२, १६६, नरसा—दू० ४७४. १६८, १७१, १७४, २१८, बरसिंह—प० १७८, २४७. टू० २७, २४२, २४४, २४६. हू० ३, ७, १०, ४६, ३०७, ३२३, ३८६, — राव— तू० ३२१, ३६१, ३६२,

३२६. वणवीर, जैसावत—हू० ४२८. —मालदेवेात —प० ११४. —वैस्सीहोत—दू० ३२४. वस्वीरोत कछवाहा-हू० ७, १०. बद्रीदास-- टू० २४, ३७. वनसालीदास-दू० १३. वनैसिंह—दू० १६८. चन्ना देवदा-प० ६४, ११३, ११४, २४६. दू० २०१, वरजांग-प० १४०, १७३, १७४, २४७, २४६. टू० ६०, १६६, च ३३०, ३८६, ४१२, ४३१. —भाटी—द्र० ४२६. —भैरवदासीत—दू० ४२४. बरड़ा चंद्रावत-प० २१. टू० 908. वरण—दू० म. १. वरदाईसेन—दू० ४१, ४८, ६३, ६४. ४३६.

इदह, ३७४, ४३६. वरित ह, रावल-प॰ मर-चरसिं हदेव राजा-दे॰-"वीरसिं हदेव वुँदेला"। वरसेढ़ा मावल--दू० २३६. चरहगाम्ब--दृ० ४८. चराहा--दू० २म३. चहिं--- दृ० ४६. चल--प० १२३, १६६, १७१, १८३, १८४, २१३. चलकरण-प० ११६, २३६. टू० ६=, २१, ४०६, ४३७. चलनाभ-- हु०. २. घलभद्--प० १६६, २४८. दू० ६, १६, २६, ३३, ४०, ४१, ४४, ३३३, ४४३, ४७३. —नारायणदासेात—दू० ३८. —वांकुड़ा—दू० ११. दलराज-प॰ २४७. वत्रास-प० ६७. द्० २४, १६म, ४१६. चलवीर--- दू० २१२. चला-प० १४१. पलाई ( र्घासी )-प० २२३. वलायत--- दू० ४६१. वलाहक-राजा-दू० ४८६. वलि-प० १४२. चलिपाल-इ॰ ३. चित्राज-प० १०४, १२०. चल्हिराम—दू० ३७.

यली--प० १०४. घलाच-प० २४०. दू० २८०, २८२, ३६२, ३७०, ३८%, ३६४, ४३८, ४७८. वल्ल्-प० ३३, ६४, ६४, ६६, ७४, १७६, १७७, २६८, २३६. हू० २२, २४, ३६, ४४, ३२७, ३३ः, ३६२, ३६४, ३७२, ३७४, ३७६, ३७७, ३८१, ३८२, इन्ह, ४०६, ४१२, ४१२, ४१६, ४२१, ४२८. —हदयभागोत देवदा—प॰ ४७. —चहुवाण—प० ७३. टू० २०८. --राच-प० १७१. —शक्तावत—प० ६७. वसी—दृ० ३५१. घस्ता भाटी-दू० ३६३, ३७६. वहमनी खानदान-यू० ४४०. वहराम लोदी--दू० ४६१. पहलीम करदिया-प० १७२. धहलाल लादी- प० १६६. दृ० ४७६, ४८३, ४६१. वहवन—दू० ४४८. वहादुर वादशाह गुजराती-प० ५४, ४३, ४४, ४४, ६०, ८६, ६४, २१४, २१४. दू० १४, ४२, १४४, ४७२, ४७४. वहादुरसिंह-प० ७६. दू० २०६, े ४४१, ४४३, ४४४. बहावलखी पठान- दृ० ३४०, ३४२.

घहली ( वंहरी ) प० १४३. ৴ बिका—हु० ३३३. ४३७. —चारम—हू० १८०. —सादी—हु० ३४७. बिक्तिवेग-दू० १७, १८. र्वागरा—र्॰ २८८, २६८, ४३८. वाघसिंह—रू० ४४२. र्वाद्र-- इ० ४३ म. वांवे गेंजेटियर—प० म. सू० २४१. र्वांभी (वलाई)—पट २२३.-बाटक—प० २२=, २२६. हू० 888. वाकी—दु०३४६. म्बागड़ियं—प॰ =६, ६०, ११७, - —कांघलोत राठोड़—प॰ १६४. 384. चागल---ह्० ४७. पाच-प॰ ६६, ७३, ६४, १४६, - शेखावत-दू० ३७२, ४३७. २३१, २३४. दू० २०, २१, बाघेळी—दू० १७०, १७१. . २२, २३, २४, ३०, ४३, १६४, वाघेले—प० २०१, २०२, २१३, २३२, ३३७, ३४०, ३६३, , ३६८, ३६६, ३७६, ३६४, वाद्येर वादव-हू० २६२. ४०२, ४१०, ४२८, ४३७, बालुदेव-पः ११६. ४४६, ४७३. —खंगारीत—हू० २४. —खीची—प० १०३. —जसवंतासि<sup>\*</sup>होत—प० १६७. —नारायखदास का—प० ३४.

बाघ—पृथ्वीराजेात राठाढ़—टू० २७. —राणा—दू० ४७२. विजिश्सि—प॰ २१२. दू॰ ४३२. —राव—प॰ २३०, २३२. दू०४३८. —रावत-प॰ ४४, ६४. —शकावत—प० ६८ वाद्यमार—हू० ६६, १६४. वाञ्चराज-प० २३०. —श्रमरासि होत-प० ७३. —राव—प० *५५.* १८८. बाबा-प० ७४, ३०४, १०४, १७४, १७६, १८०, १८३, १६४, २४१, २४२. दू० ६०, १३८, २०६, ३६८, ध३२. १८६, १८०, १८६, १६०, --क्रॅंबर राठाड़-प० ३६, ४६, १६४. टू० १६१. —राव—हू० १६६, ३६७. १४=, १४६, १४०, १६४, —सूजावत—प० ४७,।दू० ३४. २१४, २१६. टू० ६६, ३१६. षाड़ी की लाग-प॰ २१४. घादेले--- दू० २२४. वाणासुर--दू ० २४४. बादल-- दू० १८२, १८८. चानर सेजा--द् ० ६६.

वापा राव-दू० २६०, २७६. ---रावण पाहु---दू० २७६. —रावल-प० ११, १४, १४, १६, 30, =8. वाफण-प० २२२. वावर-प॰ ४६, ४७, ४०, ६४, वाल्ह्योत सेटिंकी-प॰ २१६. ४७२, ४७६, ४८३, ४६१. वाराच-ह्० २४७. वारी-प० २२१. वारू-दू० ३६४. वालंदराव—रू० ४३६, ४३६, ४४४. वाहदुमेरी राखी—प० १२८, १३१. वाल—ंदृ० २. घाल्योत सेलंकी-१०४. चालनाघ यागी-प० २४३. दृ० चाहेली गूलर-दू० ३००. १३७, १४०. वालपसाव-प० २१६. वालप्रसाद--प० १०४. वालभारत-प० २३२. वालरघ--दू॰ २. वालराम-दू० ३०. बाल रामायण-प० २३१. वालद सार-प॰ २४४. वालवाई रानी- दू० ३, ६, ११. वालहर-प० १६०. वाला-प० ३४, १६६, १७०. हु० ६, १≖. —रावल—हू० ३०४, ३०७. चालावत, राजपूत-प॰ ६३.

वाली--प० ३८. वालीचे--प० ४, वालीसे-प० ३१, दू० ४०१. घालेचा-प० १०४. वालोजी--दृ० ४. म६, मम ह्० १६१, ४४०, घाव (दंडवराड़ )--हू० २४म. वासा-दू० २१४. वाबुराम रायसत्तोत-दू॰ ३४, ३८. घाहबु-प॰ २१६, २३३, २३४, दू॰ . ६. चाहदु देव--प० १६०, १६१. वाहद्मेर-प० १७४. बाह्ल-प० २३०. वाहुक--दू० ४८. वि वपसाव रावल-प० १४. विजलादिल-प॰ १४. विज्ञत--प० २४६. विट्टल—प० १४८, १४६. विट्टल्दास-५० ६३. टू० २१, २४, रद्ध, २६, ३०, ३७, ४२, २४६, ३३०, ३३८, ३४०, ३८३, ३६६, ३६६, ४०२, ४२१, ४२४, ४३१, ४३३, ४३४. —श्रंधा—दू० ४१६. —जयमलेात राठे।ह्— द् ० ३४. —पंचायगोत—ह्० २२. विन्नोट-प० १६१. विरदिसंह, राजा-दू॰ २०६.

विव्दुदास-नृ २ २ १. जिहारी—प० १७६. दू**० ३**६६, ३७७, —कुंभावत—द्० ४३७. —पटान—प० १२४, १३०, १४८, कु० २६. -—चुरसि होत, राव—टू० ३६४, २३, २४, ३४, ४२, ३६४, ध्रुह, ४३७. —भाटी द्यालदासीत—द् ० ३४६. —रायसले।त—दृ०३८. बीकम चिन्न-प० २३२. बीकमसी (विक्रमसि इ)-प० १७३. वृ० २मर, २मम, रमह, २६०, २६४. बीका—प० ६४, ३७८, २१८, **२४४**, २४६. ट्र ४२, १६६, ३२३, ४०२, ४०६, ४०४, ४१२, धर्र. —ईडरिया—दृ० ४७०. —कुँवर—प० १६४, २४०. दू० वीठल—दृ० ३२०. ४८०. —जोधावत—इ० १६८. ---दहिया--प० १६४. -- वीकादित्य--प० १४. चीका राव-दू० २०१, २०२, २०३, वीदा-प० १७६, १६४, १६६, २३७, २०४, २०४, २०६, २०७, ३६

३२८, ३३१, ३३७, ३७०, ३८४. वीका रावत-प० ६४, ६४. —सोलंकी—द्० ३४६. चीलुल गोयंदोन भाटी-दू० ३२३. वीछ् वारहट—दू० २२७. वीज--- ५०१, २०२, २०३, २०४, २०४, द्र० ४७८, ४८४. बिहारीदास-प० १६७. दृ० १६, बीजड्-प० १२१, १२२. १२३, १४७. दू० ६४, २८०. ३६७, ३७६, ३७७, ४००, वीजल-दू० ३,४, १७, १६, ४६, २६०, २८०, २८२, ४३८, 380. वीजा—प० ६२, ६७, ७३, १२८, १२६, १३०,१३१, १३२, १३३, १३४, १४६, १४७, १४८, १७१, १७६, १८२, १८३, २३४, २४६, २४२, २४६, दू० ६०, १०६, २४४, ३२२, ३६४, ४०३, ४२४, ४३१, ४३३. -- जदावत -- प० ३२. दु० १३१. —ग्रासिया—प० १३१. बीजाे—दु० ४३७. वीठू वारहट चारग-प० २४३. द्र० २३७. वोटू जीमाण-प० ४२. —वाहङ्—दू० ३०६. २४७, २४७, २४८, २४६. ट्र

## ( ६६ )

१२४, १३४, ३६४, ४४४, चीसलदेवी--दू०३४१. ४७३. चीसा-प० १४४, १६६, १७४, वीदा खालत—दू० ३४६. २४७, २४८, २४६. हू० १६८, --जैतमालेात राठोद्-प॰ ४६. ३४३, ३८६, ४२८. -- साला--पo ६ ह. वीसोड़ा चारण-दू॰ १८४, १८६. —भारमलात—द् ० १४४. १८७, १६८. <del>--</del>राव--- हु० ७१, ४८१. घीहा-- टू॰ १६६. —रावत—दु० ३६ म. बु देले-- दू० २१०. वुँदेले मीर्ण- प० १०६. —राहद-- द् ० ३४६. —साहु—दू० ३४४. वुश्क्य-द्० प्रथ. घीदावत-प० १६६. द्० ४४४. बुद्दा हेदा--- दू० २४७. वीभा—हू० २२८, ४७०. बुध-प० २३०. द्० २४६, ३४२, घीरवलसेन, राजा-दृ० ४८४. ३४३. घीरां हुलगी, सृगी-दू० १६४. बुधरथ — हू० २२, वीरा—दृ० ३२७. बुधराय-दृ० १६६. घीरुज--प० दर. बुधसिंह—दू० २२, ३४१, ४३७, ' वीरु गहरवाल-दृ० २१२. ४४१, ४४६. बुधसेन-प० २३१. दू० ४. ---राजा---टू २१३. वीळण साभत-प० १६४. बुधाइब--प० २३१. वीसम, राणा-दृ० ४७२. बुरहान र्खा—प० २१४. चीसल--प॰ १४२, २४६, २४६. — चिश्ती शेख—दू० ३२. हू० १८७, १८६, १६६. बुवाकी शाहजादा—दू० १४. वीसलदेव---प० १६६, १६६, २००, बुल्लू—दू० २६. २१३. तू० १म४, १म६, ६म६, बुहलर, प्रोफेसर-प० ७. द्० ४८०. बूँटिया--प० ७७. ३०७, ४०६, ४८२. —वृत्तरा—प० १६६. वृजा--दृ०. २८१. बूट पश्चिनी-दू० ४४७, ४४८, ४४६. —चेाथा—प० १६६. —वाघेला—प० २२२. दू० ४८२. बूटोवाल—प० ७७. --राव-प० २१५. बूढ़ा-- टू० १६८, १६६, १७०, १७१, वीसलदेव रासा—प० १६६. १७८, १७६.

ब्रुम संबक्तान-बू० ६४, १६४. ब्दा राजमा —दे ॰—"दोदा सूमरा"। वृगा-दृध् भन्द. सर्-स्० ६८३. च्लिया-प० २२१. बुधपालराज—हू० ४८७. बुदरशंहिता-प० ७. वृहदारब-- द्० ४८, ४६. वृहद्भातु—हू० ४६. चुहद्वल-तृ० ४६. बृहद्ग्य-दृ ६ ४६. बृहद्गय-तृ० १, २. बृहस्यल—यू० ४६. चेग-प० ११०. वेगट्, रागा—ह्० ४७२. े बेगगा भील-दू॰ ४६०. —शाद्य—तु० २५०. वेगलार शाईन-ह० २४६. वेखीदास---प० १७६, २४६. दू० ७, १२, २७. वेणी वाई--दू० ३८८. वेला--दू० ३४४. वेहरी (यहुली )-प० १४३. वेहल-प० १०४. वेहसिंघल-प० १०३. वेंगण-दू० २८२. दैजल—दे०—''वीजल'' रावल । वैण राजा--दू० ४. वेरट या वेरद राव-प॰ १७, १८, २०, ८४.

वेरसल-प॰ १७४, १६४, २३६, २४४, २४८, २४०, २४४, २४४, २४८, २४६. ट्० १६, २३, २६, ३२३, ३३०, ३६०, ३६१, ३८३, ४१२, ४१३. —खंगारोत—दू० २४. —चाचावत—दू० ३६८. —नरवद राणा—प० १६६. —प्रधीराजीत राठीह्—प० १३४. —रागा—ए० १६४. —राव—दू० १०६, ३८०, ३६४, ४३६. वेरसी-प॰ १८, २३४, २३४, २३७, २४४, २४२. टू० ३२२, ३२४, ४१८, ४२०, ४३७, ४४३,४४४. —जैतावत, राव—दू० ३६२. —रायमलोत—दू० ४१७. —रावल- टू० २६१, ३२३, ४४१. —लूणकर्णीत—दू० २०७. —हमीरोत राखा—प० २४१. वैरा राव-प० ११४, ११६, २१६. वैरीसाल-प० २६, ६३, ८४. ढू० १८६, ४४४, ४४६. —पृथ्वीराजे।त—दू० ४०३. —महारावल-दू० ४४२. वैरीसिंह-प० १७, २३४, २४७, २४४. ट्० ३०, १६६, ३२६, ४४३, ४७६. —दूसरा ( बज्रट )—प० २४४,

२१६.

घैरीसिंह, रावल-दू० ४४४. भगवंतराय-ह् २१३. वैस-प० १०४. वोक्तरा-प० २२२. बोटी--दू० २६०. वोडाणा—प० १. वोड़े चौहान-प०१०४, १८२, १८३. घोघा-प० २२१. घोबा-प० १६०, १६४. घोलत--प० १०४. वासल-इ० ६०. वोसा--प० ७७. महदा--दू० २. बहसत-द्० १ वसमन्य-प॰ मध. ब्रह्म ऋषि—प॰ २०१. ब्रह्मगुप्त—हू० ४७६. बह्मदेव, राणा—ट्० ४७२. ब्रह्मा—प० १२, ⊏२, १६६, २०१, २१६, २३१. टू० १, ३, ४७, 348. वाह्यस प्रतिहार—प० २२८. H भँडग्र्री-दू० ३०४. भँवर ( घोड़ा )-- दृ० २०३. भक्तादे--दू० १६६.

सगवंत-दू० ३६८.

४४, ४४२.

भगवंतदास-ह्० १०, १३, १८,

भगवंतदास-दे॰ 'भगवानदास

कछवाहा राजा।"

भगवंतसिंह—प० १०१, १०३. टू० ४४२, ४४३, ४४७. भगवती—दु० २८३. भगवान-ए० ६४, ६६, ६७, ६६, १४४, १४६, २४१ टू० २०. ४१, ३२२, ३२४, ३३०, ३७४. १६०, ४१२, ४२१. भगवानदास—प॰ १४८, १७६, २४म. टू॰ १०, ३३, ३६, ४३, २१३, ३४१, ३७२, ३८२, रेमरे, ४०२, ४०४, ४२४, ४११, ४७१. —कछ्वाहे राजा—प॰ १८८. दू० ३४२, ३८४. ---नारायणदास्रोत-- दृ० ४२३. —भारमलात, राजा—दू० १३. —हरराजीत—दू० ३४२. भगीरध-प॰ ६३. दू॰ २, ४, ४८. भटनेर तुर्क-दू० ४३७. भटसूर रावल-प॰ = १. भटियाणी राणी—प० ६१, १३२, १६३. ह्० १२८. भटेवरा--प० ७७. भद्दिक वंश---दू० ४४४. —संवत्—द्० ४४४. भढ़ लखमसी—प० २२. ट्० ४⊏३. भएसी—दृ० ७. भदोरिया-प० १०४. भद्दा-प॰ १६, १११, २५६.

भद्गावल ये।गी-दू० २२०. भद्रासे-प० २२८. भरत—दू० ४६, ४४८. भरधरी-दे०--'भर्गृहरी"। भरमा-प० १७१. भरूक रूरुक—दू० ४६. भर्तभट-प० १७. भतुं ड रावल-प० ८०. भर्नु हरी-प० २३२. भंछा रावल--- १० ६४. भव---दू० ४८. भवानीदास-प॰ २१८, २३८. दू० भागसत-प॰ २६०. २६१, ३२४, ३३०, ३३४, ३४७, इहर, ३७४, ४०२, ४२४, ४३६, ४३७. —भाटी—दू० ३६२, ३७६, ३६८. -से। हंकी-प० २१८. भवानीसिंह-प० १६८, ४४१, ४४४, ४४६. भौड़ा-प॰ १०४. दू० २०७, २०८. भींद्रा राव-प० १०म. भौग--प० १७०. --- श्रखेराजे।त-प० १६७. भीगा र्घाधल-प० १६४. भाई--प० २३०. भाखर-प० २३, १७६, । १८२, १८६, २१०. भाखरसी-प० ६४, ६७, ६७, ६८, १४७, १४८, १६४, २४१, ₹8.

द्रु० २३, १६८, २६१, ३४१, इद्भर, ४०२, ४१२, ४३१, ४३२, ઇરેરે. भाखरसी खंगारोत-दू० २४. —जसवंतिसं होत-प० १६७. —र्कामणोत-प० ६८. --दासावत-प० १७६, २६०. —सादू लोत-दू० ४०१. भाखरेात-प० २२, २३. दू० ७. भागचंद-प० १११४. दू० ३३३, ३३८, ३७२. भागीरथ-दे०-"भगीरथ"। भाटिक संवत्-दू० ४४४. भाटिया जाति-दू० ४४६. भाटी-प० १४४, १४४, १७४, २४२. दू० ३०, ६२, ६४, 84, 85, 88, 900, 909, १०४, १३१, १८२, २४६, २४६, २६०, २६१, २७४, २७४, २८२, २८७, ३१८, ३२८, ३२६, ३३६, ३४७, ३४८, ३४२, ३४४, ३६२, ४००, ४११, ४१४, ४१४, ४४३, ४४४, ४८२. —खरड़ के—दू० ३६०. -- खारवारे के-- दू० ४३७. — मालदेवात—दू० ३६२. —्राव—दू० ४३६, ४४४, ४४४, 880.

साया—प० ६१, ६६, ८३, ८६, भाभा—प० २३०. १२म, १४४, १४६, १४६, भामा शाह—हू० १३३. १६४, १७६, १७८, २६३, भायले परमार—प० २४४, २४८. २४७, २४६, २४८, दू० १६६, भारत-दू० २१. भारतचंद राजा--दू० २११, २१२. ३६४, ३६८, ३७२, ३८३, ३६६, ४१०, ४१३, ४२०, भारत साह-दू० २१२. भारतसिंह--दु १४, १६८, ४४३. 835. -श्यभावत पहिहार-प० १३३. भारतीचंद--प० ४४. भारद्वाज-प० १८६. ---जी जेठवा--द् २४४. भारमल-प० १४७, १४१, १४४, ---नारायगोत-द् ० ३४२. १६६, २४०, २४६. द्० १०, -भोजराजात, राव-द् २ ३७८. --सीसेदिये-प० १११. ११, १३, २२, ३२, ३६, ५१, २०८, २१४, २१६, ३०८, भागा-प॰ ३=, ४१, ४२, ६४, ३३३, ३६०, ४६६, ४७१. २४८, २४०, २४२. टू० ४३३, --- जोगावत--- दु० १६६. ४५२. —पृथ्वीराजात—दृ० १३. —मीसर्ग (मिश्रग)—प० ४१. --राजा--द्० ६, १३, १४, १६६, --रावत--प० ६४. २०म. --- शक्तावत-प० ६४. टू० १६७, —रावल-प० २४८. भागाी वाई--दृ० ३८८. ---शेखावत--दू० ४३. भार्णेज तॅवर—दृ० ३. भारमली-प० २३६. भादा-द् ७ ४२१. भारमले।त-द्० ३४. भाद् रावल--प० १६, १८, ८४. भारा—दे॰ ''भारमल''। भान रावत-प० ६४. दू० २. भाला रावल-प० म४. भाना (भानुसिंह) रावत-प० ६४, भाव-प० १४६. .33 भावचंद रावल-प॰ मर. —सोनगिरा—प० ३७. भावनगर-शोध-संग्रह-दू० ४६०. भानु-दू० ४६ भावर--प० १०४. भानुमती-दू० १६६. भावल-प० २३०. भानुमान-दू० ४६. मानुसिंह या भाना-प० ६४, ६६. भावसिंह-प० ६७, १४४. दू०

४०२, ४४३, ४४४, ४४४, ४७४. —पृथ्वीराजीत—दू० २४. भावासि ह, कानावत—हू० ३८७, 898. —-राजा--- हू० १६, १६, २०. ---राच--प० १०१, ११६. भासादित्य--प० = ४. भिरदेव राजा--प० २१७. मिल्लादित्य-प॰२२१. दू॰ ४४४. भींदा-प० १४७. भीवला--प० ७७. भीखमसी—दू० ६. भीखा--प० १४४. हू० ११. भीखासी, मालदेवात—दू० २१७. भीम-प० ६०, ७०, ७१, ११४. १४७, १४६, १४६, १६७, १७०, भोमचंद, राजा—दू० ४८८. १७६, १७६, २१६, २३२, भीमड्—दू०६. १३, २७, ३६, ४४, ६०, १६६, २१४, २१६, २१७. २१८, २१६, २२१, ३२०, ३२१, ३२४, ३४०, ३६६, ३७२, ३५३, ३६०, ४०६, ४१६, ४२८. —करगोत—प० १७७. ---ऋत्यायादासोत--दू० ४०१. —गोहिल-दू० ४६०. —चुंडावत—प० २६. दू० १०६. भीमपाल—दू० ३, ४८७. —जसहङ्गेत—दू० ३१३. —जेठवा—दू० २२४. —टोड़े का राजा—प० ७३.

१२, १४, १४, १६८, ३३८, भीम दूसरा—दू० २१६, ४७१. —बढ़ा—दू० २१४. -रागा-द्० ४७२. ---राणावत, राजा--प० २४७. --रावत--दू० ३२६. — रावल — दू० २४७, २६१, ३३६, ३४३, ३४४, ३४६, ३४७, 888. —सहार्गी—दू० ४०१. —साँडावत डोडिये—प० ६८. —सिसे।दिया, राजा—प० ६६. द्रु० १८. --हमीरे।त-दू० २२०. ---हरराजीत--- टू० ३४१, ३४२. २३७, २४८, २४४. हू० ४, ११, भीमदेव-प० २१२, २२०, २२१, २२२. दू० ३०४, ३२६, ३२७, ४३८. —नागसुत—दू० ४७८. —प्रथम सेलिंकी राजा-प० ७६, १०४, २१६. ह्० २४१. -दूसरे से। हंकी राजा-प० १२०, २२२. टू० ४७८. --- भाटी--- दू० ३०३. —चत्रमगोत यादव — दृ० १६७. भीमराज-प॰ २४६. दू० ६, १६६,

३७४, ४०२,४३१, ४४२, ४७६.

भीमराय-दू० २१३. भींमसिंह--प० ६, १८, २०, २२, ६४, ६७, ७१, ६७. टू० ६, ११, ३६, ४०, १६६, ४४२, ४४४. भीमसिंह, किशनसिंह सादूलोत-दू० १६७. —राजा—दू० ६, ११, १६७. -ए। ए। ए। ए। —रावत—दू० ४४१, ४४५. भीमा-प० १७४, १८३. दू० १०६, ४३३. ---ईंदा--प० २६. -- बाहदमेरे रावत--दू० ३२८. भीञ्चम, राजा--- दू॰ ४४०. भीष्म, देववर्त-प० २४. भुजवल, राणा रतनसिंहोत-प० २४४, २६०. भुजा संडायच चारण-द्० १०४. सुद्दी--दू० २६६. भुणकमल--दू० २४८, २८२, ३४६. भुवनसिंह राणा-प० १८, २१, २२, ६७. भुवनसी घीघरा मामिए का-दू २८२. भूचर--प० २३. भूचरोत-प० २३. भू यकामल-दे०-"भुगकमल"। भूगगर---दृ० २४६. भूणगसी-दे०-"भुवनसिंह राणा"। भाग भट-प० २२८ मूधर---द्० ४०३.

भूपत - दू० १६६, ३४२. —रा०—टू० २४३. भूपभीच-दू० ३. भूपालिस ह-प० २०. भूभान-इ० २. भूमितिया--प० २२२. भूरेचा--प० १०४. भूला सेपटा—प० १६४. भूवद्-दे०-'भोयंडराज''। भृहदु--प० २०१. भेट-प० २१३. दू० ३२३. भैरजी-- हू० १६६. भैरव---प० १४६, १७३, १८०, २४३. २४०. दू० ३३, ३०म, ३२१, ३७०, ३८०, ४०३. — इंत्रपाल—दे॰-''चेत्रपाल भेरव''। भेरवदास-द्० ६३०, ३३६, ३४२, ३६४, ३६८, ३८०,३८१, २८६, ४१२, ४१४, ४३१, ४३३. ---समरावत देवड़ा---प० १३४, १३४, १३६. ---सूजावत---दू० ३६, ३६०. — से।लंकी—प॰ ४४. भैरव (भैरूं) जयसिंहदेवात-प० 308. भैक्सिंह-प० ४४. दू० १०. भोंसता वंश--प० ४६. भोंहा--प० २३४. भोगादित्य--प॰ ११, १४, ८४.

भोज-प० १७, ६७, १११, ११२, ११२, ११४, १४४, १४४, १६६, १६६, २२६, २३२, २४४,२४६. द् ० ३७०, ४३८. -परमार राजा-प०३१६. तू० ४, 8도0. —सोलंकी—प० ४४. भाजदेव--- १० २३१, २४४, २४८. दृ० २४७, २७६, २७७, ३२६, ३२७, ४३८. —दूसरा—प० २३२. —भीमदेव—इ० ३२४. ∽ —महाराजा पदिहार—प० २२८. —रावल—इ० २७८, ३१६, ४४०. े भोजराज-प० ४७, ६१, १४८, १६४, १६७, १७८, १७६, १८८, २३६, २४४. टू० ४, ६, २२, २३, २४, २६, ३४,१६६, २१४, २१८, ३८६, ४०२, ४०६,४१०, ् ४१३, ४२१, ४२८, ४३१, ४४२, ४४३. — अखेराजात—प० १६८. —खंगारे।त—इ० १३. --दूसरा--दू० २१६. ---नींबावत--- दू० ३६४. —मालदेवात राठोड़—दू० ४१४,

---या भोज राजा--प० २२१,२३१,

--राणा-प० १७१, २४८.

२४४.

—रायसलेात—दृ० ३६. भे।जराज राजा—द् ० ३७८. भोजराव-प० ११६. दू० ४०४. भोजा-प० १६६, १८०, १८४, २१७, २४४, २४४, २४०. दू० ३२३, ३४०, ३६६. —गूजर-प० २३०. —जोधावत—दू० ४१२. —देपावत—प० २१७. भोजावत-ए० २२०. भोजा सामरोत चार्वेडा--प० ६२. भोजादित्य-प० ११, १४, ८४. भोपत-प० ३६, ६६. ६६, १४६, १४८, १४७, १७८, २४०,२४२. दू० १०, १३, ३०, ३४, ४२, ४३, ३२३, ३२४, ३२४,३७१, ३६४, ३६६, ४००, ४०२, ४०६, ४१३, ४१६, ४२८,४३३, ४७३. —कचरावत—दू० ३१. —कुँवर —प० २४४, २४६. —भाटी रायसि होत-हू० ३४६. —भारमलोत—दू० १८. —राहड़ोत—दू० २७६. —शक्तावत—प० ६७. भोपतासि ह - दू० ४४४, ४४४. भोम-प० २१३. मामसिंह--दू० ४४२. ४४६. भोमिया-ह० ६३.

भाेयंडराज—दू० ४७७, ४८०.

स

संगद्राय-प० २१६. मॅगरोपा--प॰ ७७. मंगल-दृ० ४४७. संगलराय-हू० ३, ४४. मंगलराव-दू० २६०, २६२, २७४. मधुरा-दू० ३६४, ३८१. ४३६, ४४७. मंगली-- दू० २७६. संड—दुः० ७∙ मंडलीक—द्० ≈१, २४६, २४१, मधुरादास—प० ६४. दू० २०, २२. २४३, ३२२, ४३६, ४७४. —(मंडन)—प॰ २**४**६. —जैतसीहात—दृ० ३३१. --रा० पहला---द्र० २४१. -- रा० दूसरा--दू० २४२. २४३. --रा० तीसरा--द्र० २४२, २४३. —-रा० चीया--दू० २४२. -- रा० पांचर्वा-- दूद २४२. --राव--दू॰ २४८, २४०, २४१, मधुकेटम-प॰ ६. इ६२, ३६८, ३६६. मंडलीकचरित-दृ० ४६०. मंधुपाल-प० १६६. मश्रासिरुल उमरा प॰--७६, ६७, १३४. हूं० २०८, २११. सक, राणा—हू० ४७०. मकरवर्खा—दू० ४६३. मकवाणा—द्० ४६०, ४६१, ४८२. मजाहिदर्खा-प० १२४. दू । १०६. मसमराव--- टू० २६०, २६२, ३४२, 838.

मियाभाग राजा--प॰ २१६. मत्तर-प० १७. मधनदेव गुर्जर प्रतिहार महाराजा-धिराज-प० २३२. दू० ४४. मधनसिंह-दे॰ "महणसिंह"। --राणा का-द् ३४७. — रायमलोत—दू० ३८१. -- हरावत--द् २ ३८१. मद्नपाल राजा-द् ध्रमण. मदनसिंह-प॰ ६३. दू॰ २०, ३१, ३७, २००, ४४१. मद्गा पत्तावत-प० १३१. सद्नाद्दिय-प० १४. मद्दो ( माधा )--द् ० २४६. मधु-प० २३१. मधुक्र साह—दू० २११,२१२, २१३. मधुपत रा०--दू० २४२. मधुर---प० २३१. मधुवनदास- टू॰ २०. मधुसूदन भेया--प० २१६. मनभालिया डाम-दू० २३६, २३७. मनरंगदे भटियाणी--दू० २००. मनराम-- दू० १६८. मनरूप-दू० १७, १८, २४, ४४६. मनसुखदे--दू० २००. मनहरदास--द् ४४४, ४४६, ४४७. मनाई-द् २४६.

सनु—दू॰ १. मने।हर-प॰ ६२, १४६, १७८, मलसिया-प॰ २२१. १८०, २१८, २३६, २३८, २४०. द्० ३२०, ३२७, ३३१, ३६६, ४०२, ४१०, ४१६, मिलक केसर-दू० २६१, २६२. ४२१, ४२८. मनाहरदास-प० १४=, १४६, १७६. मलिक वेग -- दू १४६२. दू० ११, २०, २१, २१, ३१, ४२, ३२२, ३३३, ३३६, ३४६, ३६६, ३६६, ३७४, ३८३, ष्ठ१६, ४२०, ४२६, ४३१, —डोडिया—दू० ११४, ११६. ---कल्लावत--दू० २६१, ४१७. —कुँवर—दू० ३४६. —क् पावत—दू० ४१म. —खंगारेात-दृ० २३. —जोसी—प० १३. —राव—टू० ३३. — रावल—प० २४८. हू० २४७, ३२३, ३३६, ३३७, ३४६, मस्तीखि—प०२६. ३४७, ४४१. मम्मू शाह (मीर गाभरू) -प॰ १४६ महंदश्यली-दे॰-"मुह्म्मदश्रली"। १६०. मरीचि-प० मद, २३१. दू० १, ३, 80. —राणा—दू० ४७२. मरू-दू० ४६, ४८४. मरूदेव--दू० ४६. मरोठ सरवभाई-- टू० ४३७. मलकी-दू० २०२.

मलवा-प० २१३. मलसिंह-प० ६७. मलिक श्रंबर--द् ० ४६३, ४६४. मलिक खान-प० १३०, १८२. मलिक मीर-प० १७४. मलूकचन्द राजा-दू० २१२, ४८७. मलेसी-- दू० ३, ४, ४, ६, ४६. मिछ्कार्जुन-प० २००, २२१. मिल्लिनाथ-प० १८४. दृ० ६७, ७६, 984. —(माला राठेाड़)—दू० ६८, २६८, ---रावल--प० १८३, २२३, २२४, २२४. दू० =१, प्रम,३१०,३१४, ३१६, ३१७. सहंगराव-प० १८६. महंदराव-प० १०४, १७१, १८३. १८४. महकर्ण-दू० ३४, ४२८, ४२६. महद्-दू० २१६. महर्गासिंह-प० १७, ७८, ४४, १२३. —( मोहनसिंह )—प० १२०.

महता-द् २७३, २७४.

महताच-- द्० २०१. महपा ( महीपाल ) परमार-प॰ महस्वान ( सहस्वान )-दू॰ ४६. २३, २७, २८, २६, १६६, महाकाल-प० २४६. १७१, २२१. द्० १०८, १०६, महानोध-दृ० ४८६. ११०, १११, ११६, भहानंद-प० ८४. ११८, ११६, ३२०, ३४४. --कोल्हावत--द्र० ३१४. महपाल-प० २३१. महपा---प० २३२. महमंद काला--- ३० ४६१. महसुद्दीन ग्रादिख--हू० ४६०. महमृद्, ख़िल्ज़ी-प० ४६. टू० ११०, महाभारत-प० १४. 333, 348, 340, 888. --- गुज़नवी--प॰ १०५, २२०, महायक--प॰ १७.º २३२. दू० २०४, २४१, ४४४, महायश-दू० ४८. ४४४, ४४६, ४४७. —नुगलक्—द्० ३१७. द् ० २२म, २४म, २४६, २४२, 849. —मालवी सुलतान-प० ४८, ४६. दू० ४४. —-शाह तीसरे--प॰ २१४. महमूदी ( सिका )-दू०।२१७, २४१, ४७०. सहर--- दू० २१४. महरा-प० २४२. महराज-प० २४१, २४२, २४३, २४६. दू॰ ६२. महरात-प० म.

महत्तकदेव-ए० २४६. महानालं ( मैनाल )-प० १८६. महावतर्खा--प० ६४, ७३, १००, १७४, १७६, १७७. ट्र० १७, १६, २६, २८, ३४, ३६, ३३४, ३६३, ३६७, ४१३. महायल राजा-इ० ४८६. महामति-प॰ म३. महारथ--प० दथ. महाराज-प० २४४. —वेगड़ा—प० १६७, २१४, २१४. महासिंह—प० ६, ३४, ६६, १३६, १६७, १७०, २१६. तू० १४, ३४, ३४, ३८, ४३, ४४, १६८, ३३८, ४७४. ---मानासि होत--द् ० ३०६. महिकर्ण-प० १७६, २४७, २४१, २१२. महिपा-दे०-"महपा"। महिपाल--दु० ४४. ---रागा--प० ३४४. द्० ४८७. -साखले-ए० २३८. सहिपालदेव--प० १=३, २१२, २३४. दू० ४७६.

महिपि ड-प० २३२. महिमंडलपाक-दृ० ४६. महियद माना-दू० ३३६. महिया भाखरेात—प० ६४. महिराज-प० २४०. महिराव-प० १२३. महिरावण-प० १७२, १७६, २४०. दू० ३२६, ३३०, ३६०, ३६४, ₹६४, ४१०. महींद्रराव--प० १४२. महीदास-प० द३. महीपाल-दू० ३, २४३. टू० २४२, ४६०. —( देवराज )—प० २४४.: —दे॰ "महपा परमार"। —( चितिपात )—प० २३२. महेंद्र-प० १७, १८, १०१, २३२, मीजा-प० ३३, ३६. २३४. —हूसरा—हू० १७. —राजा चैाहान—प० २२०. सहेंद्रपाल--प० २३१. सहेंद्रायुध-प० २३१. महेश--प॰ ६३, ३४८, ३४६, ३७७, १७८, १७६, १८०, २४६, २५१, २४२, २४म. दू० ३२४, ३२७, ३४३, ४०८, ४१०, ४१६, ४२०, ४३३. —कञ्चावत सांखला—प० २४४. --क्रॅंपावत---ह्० १३३.

महेशदास-प० १७७. दू० १, ७, ३३२, ३३३,३३७, ३४०, ३६६, ३७६, ३८२, ३८३, ३६०, ४१६, ४२४, ४३२, ४७३. —थाडा—प० १३, १२३. टू० २६१, ४७ त. —दत्तपतीत—दू० ४१४. —प्रतापसि होत-द् ० २०७. --राठेाड़-प० १७६. -- राव--प० १**न**२. —स्रजमलोत राव—दू० ३३४. मांगल-दू० ४. —देव (रा० केवाट) यादव राजा— मांगलिया—प० ७७. दृ० २७४, २७६, ३०४, ३८१. मांगलियाणी-दू० प्रश्, प्रह. मांगलिये-द् ३६४. र्माजल-प॰ ३३. मींडरा-प॰ ६६, १७४, १७६, २३४, २४७, २४८, २४६, २४०. टू० १३४, १३४, ३२७, ३६४, ४०२, ४१७, ४१८, ४१६, ४७२. --- जहड्--प० १७४. --क्रॅंपावत--प० १६६. तू० १३३, ૧૨૪, ૧૨૬, ૪૦૭, ૪૧૭, ં ૪૨૨, ૪૨૪. --राणा--द्० ७८, ३२४, ३२६. --रागावत-प० १७८.

—रूणेचा सांखला—दु० १६६.

र्माड्य शक्तावत-प० ६७. --सोड़ा--ट्००६, ७७, १२४. —हमीरे।त-प० २४१. मांडव्य-प० २२६. दृ० ७. र्माडा-- १० २४, ३६, २४६. दू० ३५७. ---राणा--प० २३६. ---स्पावत--- हु० १४७. मडािवत-प॰ २४. मांधाता--प॰ दर, दृ॰ १, ४८. माकद्-प० २२. माछ्ज--प॰ ६४. माजी हाएी-प० १४. मागाक--दू०' ६३, —सेवा राव-नृ० १००. माण्कदेवी भटियाणी--दृ० १००. माणकराज-प० १०४. माल्फ राव-प० १०४, १२० ११२, १७१, १८४, १८४, १६०, २४०, २४४, २४१, २४४. —मोहिन, राणा—दृ० ६६. मादडेचे चीहान-प० ४४, १०४, २१७. माद्तियावार्ते—दू० ३२२. माघव--प॰ १४६, १७४, २३२, २४०, २४६. टू० २६. — ब्राह्मण-प० २१३, २१४. दू० ४७६, ४८३. माधवदास-प० १६७, १६८, २४२, द्० ४२, २१, २६, ३६, ३६,

४३, ३३३, ३३४, ३३८, ३६६, ३७१, ३७२, ६८३, ३८४, ३६४, ३६६, ४०२, ४०६, 81દ, 81દ, 821, 824, ४७३. माधव दे-प० २३२. २३३. माधवसि ह-प० ३४, १०२, १६४, २३२, २४३. दृ० १३, २४, ३०, ४३, ३७६, ४५४, ४४६. -- कछवाहा -- दृ० ३८८. -- जसवंतसिंहोत-प० १६७. ---भगवानदासीत--दृ० १६. --राव--प० १०२. -- सिसोदिया--दृ० ४७४. माधवसेन, राजा-दू॰ ४८६, ४८६. माधवादित्य-प० १६. माधा-दे॰ 'माधव"। --( मह्रे )--प० २४६. माध्यंदिनी शाखा-प॰ १०४, २२६. मान खींचावत राव--वृ० २४७, ३८०, ४२७, —चहुवाण रावत-प० ६०. —लण्वाया—प**० १६**४. --संवलदासीत चहुवाग्य-प० ६०. मानदेव---दृ० २. मानराम-दू० ४४. मानसिंह-प॰ ६, ३४, ३४, ३६, ६०, ६३, ६६, ६६. ६१, ६२, १२४, १२४, १२६, १२७,१२८,

१२६, १४७, १४४, १६४, १७०,

२४४, २४४, २४८, २४३, दू० १२, २४, ३६, ४०, ४३, १६६, २८०, ३३१, ३३७, ३६८,३७४, ३७६, ४०२, ४०८, ४०६,४२४, मामडिये चारण-द्र० २३०. ४२६, ४३६, ४४४, ४४६,४६३, मारवण सधवा-प० १६६. ४७४, ४८३.

मानसिंह, श्रवेराजीत सेानगिरा— मारवाद की व्यात—द् ६६, ६०. प्०, ६८.

- —कञ्चवाहा—ग० ६३, ६८, २१६,
- -- करगोव-प० ७४. 🏸
- —कुँवर-प॰ १८८.
- माला-दू० ४६४.
- -- तवर राजा--दू० १०, १६,४७६, ४८२.
- ---दीवाण--- टू० ३४०.
- --- दूदावत--प० १२३, १२४.
- —देवदा—दृ० २८०.
- ---नरवदेशत वोद्रा-प० १८३.
- —राजा—प० ७०, २१६. ट्र १३, १४, २०८, ३८४.
- --राखा-पं० ६१,
- --राव--प० ६१, ६२,१२०,१२७, १३१, १३२, १४४, १४१.
- --रावल--प० ८६, ६०.
- --साहाणी--प० १२४.
- माना-प॰ ६६, ११४, ११६, १३१, १४७, १४८, १७८, १८३,२३६, २४८, २४६, २४२, २४८,२४६,

:,

२६०. टू० ३६८, ३६४, ३८%, - ३८६, ३६०, ३६१, ४१०,४१३, ४२१, ४२४, ४३२, ४७३.

मारवणी--इ० ४.

मारू-प० २४६, २४८.

—लाखा जाम—दू० ४०.

माल-दू० २८७.

मालग-प० १०४.

मालदे पँवार-इ० ४८२.

---गांगा चांपावत का पुत्र-प०२४३. भालदेव--प० १६६, १६७, २३०. २४६. टू० ३०, ४६, १४८, १४४, १६७, १४८, १६३, १६६, ३३२, ३६४, ३७६. ४३६, ४३७, ४४४, ४४७.

- —कचरावत—दू० ३०.
- —-कुँवर—-दू० १४६, १४२, १४३, 948.
- —मूँ छाला—प० १४३.
- -राव-प० ४६, ६०, १७६, १७६, २४६, २६०. टू० १२, १३, ३३, १४४, १४४, १४६, ११८, ११६, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६४, १६६, १६६, ३३२, ३३४, ३६१, ३६६, ३६७, ३६८, ४००, ४११, ४१४, ४१४, ४२६, ४२६, ४३०, ४३४, ४८०.

मालदेव, राजा-प० २३२. —राठेाढ़ जोधपुर का—प० ४८, 944. —रावल--दू० २६१, २६६, २६६, ३१०, ३१४, ३३२, ३३४, 281, 881. माल पवार-प॰ २१६. माला—प० १२२, १४८, ११०, १४१, २४६, २४७. हू० ६६, ७०, ७३, मह, ३२०, ३३०, ३७२, ३८६, ३६६, ४७३. १३८. —चींदा-प० १४०. —जी (मिछिनाघ) राठे।दृ—प० १८३, २२३. टू० ६८, ७३, मुंध-प० १६१. टू० २६०. ७६, मरे, मम, ३४४. —जोधायत—दृ० ४१२. -देवराज का-टू॰ ३४७. —राव--्रू० ७४, ३४१. —रावल—रू० ६०. —शक्तावत—प० ६७. —सोनगिरा—प० ४४. माली-प॰ ६६. माल्हण-प० २४म. दू० ।२म४, 890. मावल-दू० २३७. माहप-प० १८, २०, ७८, ६७. —राजपूत-प० २२२. माहित रावल-प॰ ८४.

माहिल-प० ७७. माही--प॰ ७८. मियां-प० ११६. मिरजार्खा—दृ० १७४, १७६, ३४६. मिराते सिकंदरी-प० २६, मध. मिलकेसर-दे०-"मलिक केसर।" मीर्गे-प० २७, ९०४, १०४, ११४. टू० ४४. मीर गाभरू ( मन्मू शाह )--प० १४६, १६०. मीरावाई राठेाड़--र० ४७. —्यासिया चारण—प० १२४, सुंजपाल हेमराजीत चहुवाण—दृ० ६७, १६५. मुंजरात या बाक्पतिराज दृसरा-प० २५१. मुईनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा-टू॰ १०. मुकुंद--दू० ३३८, ३४०, ३७१. —घाघेला—प० ४६. मुकुंददास-प॰ १६७, १६८, १७६, २४१. टू० १२, २१, ३१, ३४, ३६,।१६७, १६८, ३३०, ३७१, ३८४, ३६०, ३६६, ४०२, ४०६, ४१३, ४१६, ४२६, ४३१. — सिसोदिया—प० १३१. मुक्तंदासंह-प० ६८, १०१, १०२. मुक्तपाल-टू० ३. मुक्तमणि—दू० ३८. मुक्तसिंह ( मे।कलसिंह )--द्

२४२, २४३.

मुगलली—दू० ३४७. मुजफ्फरर्खा-प० १६३, २५३. दू० मूँ घ रागा-दू० ४७२. मुजप्परशाह गुजराती—प० २६, मूलक—टू० ४८. ४६, १३४, १६६, २१४, २४०. दू० १८, २४४, २४३. —तीसरा, सुलतान—दृ० २४४. मुदाफर ( गदाधर )-प० २१४. मुदापरर्खा—दे०—"मुजफ्परर्खा"। मुवारकर्वा—दू० ३४२. मुवारक शाह—दू० ४६१. मुराद्वख्श-प० ७६. मुरारदास--दू० ३८४. सुरारीदास—दू० २१. मुहब्यतर्खा—द्व ४१४. मुहम्मद-प० २१४, २१४. टू० 850. —श्रदली—द् ० ४६१. ---खूनी--दू० ३१८. मुहम्मद्रश्रली (महंदश्रली)-द्र 뭐도도. सुहम्मदर्खा--प० २१३. मुहम्मद तकी-प० १०२. मुहम्मद तूर--द् २४६. मुहम्मद मुराद-दू० २४. मुहम्मद् याह तुगलक—प० २१३. दू० ३१८, ३१६, ३२०, ४४०, मूलवा—दू० २१६. 889. —वेगदा—प० २१४. मुहम्मद सुरताया—प० २१४.

म् जा-प॰ २४०, २४४, २४४. —रावल—टू॰ २७४, ४३६. मूलदेव-- टू० ३, ४४. -- दूसरा-- दू० ४० ... मूल पसाव--द् २ २ ६, ४३ ८. मूलराज-प० २०१, २०२, २०३, २०४, २०४, २०६, २०७, . २१२, २१६, २२०. दू० ४१, रम, रमम, रमह, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६६, ३१४, ३१६, ३१७, ३४२, ३८१, ३८२, ४३७, ४४०, ४६४, ४६२, ४७६. —दूसरा—प० २२२. टू० ४४२. —वाग नाथात—दू० ४८, १६४. —रतनसी—दू० २८६, २६०, २६२, २६४, २६८, ३००, २०६, ३१०, ३१४, ३१८, ३२०, ४८२. —रावल—हू० २४१, २६१,२६६, ४३७, ४४०. —सोलंकी राजा—प० १६६, २१२, २३४. दू० ४०, ४२, ४७, ४८, ४६ ३. मुला--- दू० १४६, १४७, ३६४, ३८६, ४२६, ४३१, ४३३. —नींबावत—दू० ३६४.

मूली रायसना पँचार-- द् ० ४६२. मूल--ह्० १८४, १८६, १८७, १८८, १८०, २६४. मूसार्खा—हू० ४६६. मृग ( घोदा )--प० ११३, ११४. मृदंगराय-ह्० २००. मेंडलराव-- दू० ४६. मेघ--प० ३४, ७४, ७४. टू० ४७३. -रावत-प० ७४, ७४. मेवनाद-प० ४०, ४१, ४२. मेघमाला--दृ० २००. मेघराज-प० १४७, २४८. दृ० २७, ३६६, ३६४, ३६६, ४०२, ४१०, ४२१, ४२४, ४३३. —वीरमदासोत—द् ० ३८१. —रावल-प० ४६. दू० ३४१, मेघसिं ह-प० ७३. मेघा—प० १४४, १६६, १६४,२४७. टू० १२१, १३२, १३३, १६८. —गंगावत टू० ३४३. —मेघादित्य प० — १४. — चल्राजोत कु वर-प० १६६. -- महेश का—दू० ३४७. —रागा का—दू० ३४७ —सि घल-- दू० १३२. मेढ़ताराव--प० ६०. मेड़तिये राठोड़-प० ४६. टू० १४३, ४११, ४३४. मेढ़ारि राजा---दू० ४८४. मेद--प० ७.

मेदनीपाल राजा-ह्० २१२,२१३. मेदपाट-प० १६. मेदा-प॰ २३७. दु॰ ४०६. मेध-दृ० २१४. मेघा-प॰ १७१. मेनका-- दृ० ४४८. मेर-प॰ ४, ७, =, ६, ६४, २३६. दू० १६, १०७, २४४. मेर, गूजर-प० २१६. —मीयो-प्र०२७. मेरा-प० २३, २४, २७, मम, १४०, १६४, १७१, २४७, द्रु० ४१६. —चहुवाण—प॰ प्रद, प्र७. --चाचा-प० ३०, मेरादित्य-प० १४. मेरुतुङ्ग-प० २०४, २२०. दु० २४१, ४८०. मेलग दे-दू० २६६, ३०६. मेलग (रा॰ मंडलीक का भाई)—दु॰ २४२. मेला-प० २२७, २२६, २४८. दू० ३२३, ४३१. —अचलावत—दू० ४२०. —वैरसि होत—दू० ३२४. —सेपटा—प० २२६, २२७. मेलिग-दू० २४३. मेव--प० ७. दू० ३१३. मेवाड़ की ख्यात-दू० १०६. मेवाल-दू० ७८. मेहकरण राम—दू० ३६४.

′ सेहर---प० ७, ८, मेहरा-प० ७, १२२, १४१, २४६. मेहराज--दे॰ "मेवराज"। मेहवर्च-- दृ० ३२०, ३३४, ४३७. मेहा-प॰ २३६, २३७, २४४, मोतीराय-द् २००. २६०. दू० ४२५. मेहाजल-प० १४४, २४६, २४२. टू० ३२०, ३२३, ३२४, ४०६. —डगा का—दू० २८२. --पाहू--ह्० ३४६. ---भाटी--- दू० २४८. मेहाजलेशत भाटी-इ० ३२२. मेंडू---दू० ३१६. मेणी-दू० २७. सैत्रक-प०७. मैनाल ( महानाल )-प० १८६. मोकमसिंह-प० ६३. मोकल, राणा-प० १६, २१, २२, २४, २४, २६, ३२, ४३, ४७, हर, ६४, ११४, १४२, २३७. द्र ३२, ६०, ६४, १०४,१०४, १०६, १०७, १११, ११२, 118, 114, 114, 116, १२०, १२२, १६२, ३४३. मोकनासिंह (रा० मुगत) दू० २१४, २४२, २४३. मेखरा राजा—दू० ४४७, ४४८. · सोटल-प० २३६. मोटसिरा-प० ७७. मोटसी--प॰ २३०.

मोटा-दू० ३०८, ३७१. मोटे राजा-दे -- "उदयसि ह"। मोए-दू० २४६, २४७. मोड़ा--- दृ० २२७. मोधक-प० २३०. सोर-प० ७७, २४२. टू० १००, 909. मोरी-दू० ४८१. -- राजा-प० ११. मोहकमासि ह-प॰ ६६, ६८. दू॰ १६, १६, २१, २३, ३३, ३४, ३८, ४४४, ४४६, ४४७. ं मोहन-प० ६७, ६६, ११३, ११४, १४६. टू० ३४, ३३०, ३६१, ४३२. मोहनदास-प० ३६, १४०. दू० १८, १६, २०, २१, २६, ३०, ३६, ४१, ३३३, ३३८, ३४६, ३६४, ३६६, ३७७, ३८२, रत्र, रत्र, २६०, २६६, ३६६, ४०३, ४०६, ४१०, धाद, ४२०, ४३१, ४३६. -- किशनदासीत-दू॰ ३४६. —राजावत—दू० ३२४. --राव--द् ३७६. मोहनराम-दूर २०, ४४. मोहनसिंह--प॰ ३४, ४७, ६३, ७६, १०२, १४१. हू० २००.

मोहनिया—दू० ३२४.

मोहचतर्ला--दे॰ "सहाचतर्ला"। सोहरीदास-प० २४म. मोहसिंह-प० ६६. मोहिल-प० १८६, १६०, १६३, यशोराज-प० १६६. १६४. दू० ६६, १००, २०४, ३८४. ---ईसरदास--दू० ६०, १६६. ---चेहान-प० १८६, १६०. दू० -तोड़े का राव-प० २१६. -पड़िहार-प० २२२. —राजपूत—दू ० ६. —राणां—प० १६०. ---राणी-प० २३, २४. दू० ६३, 88, 902. मोहिले-प० १६०, १६३, १६४, १६४, २४१, टू० ६३, ६७, १०१, २०४. माजुद्दीन-दू० ४६०. मौदूद--प० २६. मौर्ख-प० १४, २४४. म्हालण-प० १०४. म्हासिंह—दे॰ ''महासिंह''। य यह्—दू० २६१, ४४८. यदुवंशी--दू० २१४, ४४६. यमराज-दू० ४६६. यमादित्य--प० १४. ययल--दू० ३७२. ययाति-दू० २४६, ४४८.

यवनाध्व--प० म३. यशोधवल-प० १२०, २२१, २४४. यशोवहा-५० ८४. यशोवर्धन-प० २२६. - यशोवर्म-प० २२१, २४६. याकृतर्खा--दू० ४६३, ४६४. यादव-प॰ म, १६३, २३१. टू॰ २४६, ४४४, ४४८, ४४६, ४४०, ४५१, ४८२. —राय—टू० ४**८२.** युधिष्ठिर—दृ० ४४३, ४४८, ४८८. —संवत्—द्र० ४४३. युवनाध्व--द्० ४८. योगमाया-- दू० २३० योगराज-प० १६, १७. टू० ४७८. योधेय--दृ० ७१, ४४७. रंगड़--प० म, रंगीनरत-हू० २०१. रंगमाला--दू० १६६. रंगराय-प० ४६. टू० १६६, २००,

२०१. रंगरेखा-- दू० २००. रंगादेवी--द्र० १६८. रंभावती--दू० ३३६. रक्ला चारण—द् ० २४८. रघु—प० मरे. टू० २, ३, ४म. रघुनाथ-प० ३४, ६३. दू० २६, ३४, ३६, ३७, ३६, ३३३, ३३६,

१६६, २७१, ३७४, ३७६, ३६०, ४०२, ४०३, ४०६, ४०८, ४२०, ४२१. रघुनाय माटी-द् ३४६. ---राव----<u>टू</u>० ३६ ह. —सीहड्-भागोत—दू० ३४७,३४०. रघुनाधसिंह—दू० २४, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४. रघुवंशी—प० १७, २३२. रधोप-- दृ० ४. रजमाई--द्र थ. रिज्या चेगम-ए० १६१. टू० ४६०. . रज्ञय-टू॰ २६०. रज्जिल—प० २२=. रणछोड़ गंगादासेत सेाढा—दू० ४३७. ---जी--प० १११, दू० ४१, ४६४, 808. रगंजय-दू० ४६. रयाजीत-दु० २१२. रणजीतसिंह महारावल-दू० ४४२, ४४६. रगाधीर-प० २६, १४४, १४६, रतन-प० १११. दू० ३३७, ३६३, १४७, १४४, १६४, १६६, ११३, २१२, २२६, ३६०, ४३१. —गाजिएया—दू० २२४. —चूंडावत—प० १११,११४,११३.

—धरगीधर—प० १४४.

२३६, ३४०, ३४४, ३६३, ३६४, रणधीर—घणबीरात सानगरा—प० 944. -वसना-दू० ११४. ---रावत-ंद्० ३६४. —स्रावत—दू० ११६. रणमल--प० २३, २४, २४, २६, २७, २८, २२, १०. टू० **⊏9, €0, €₹, €४, €₹, 908,** १०४, १०६, १०७, १०८, ११२, ११३, ११४, ११४, ११६, ११७, ११८, ११६, १२२, १२६, १६६, २२८. —त्राघेला—हू० ४७०. —भाटी--दू० २६०. ---राव--प० २२, २४, २६, ३०, ३१, १४७, १४४, १४४. टू० १०२, १०३, १०८, १०६, ११०, १११, १२०, १२८, १३०,१४४, १६६, ३२७,३८४. रणवीर राणा — दू० ४७२. रणसिंह--प० १७,६७, १४१, १६०. दू० ३२. रणसिंह देव (राणंगदे)--प० २४१. 338. २४१, २४६. दू० ६०, १०४, रतनसी—प० १८, १६, २१, ३३, ३४, ४७, ४८, १०, ६७, ७३, हम, १०म, १०६, १४४, १४म,

૧૪૬, ૧૬૪, ૧૭૧, ૧૭૨,

१७६, २३४, २४८, २४६,

२४१, २४२, २४४, द्र० ६, ४३, ८६, १०८, ११०, ११४. द्धु २६१, २६८, ३१०. ११, १२, १४, २३, २४, २७, ३२, ३४, ३६, ४०, १६१, १६६, रत्तसिंह, राव-प० ३७, ६०, १०१, १६७, १६८, २८८, २८६, १०२, १८२. दू० ३६३. ---रावत--प० ६८. २६२, २६४, २६६, ३०६, ३२४. ३३८, १३१, ३४०, ---राव राजा---प० १०२. ३४२, ३४३, ३७२, ३७४, —रावल-प० १६, १८, ८४, ३ . ४१०, ४१२, ४१६, 900. --हादा राव-प० १८८, २२०. ४२०, ४२१, ४३७, ४४४, रत्नसेन---द्र० २१२, ४८३. 808. रतनसी अखेराजात्- प० १६६. रतादित्य-- दृ० ४०८. रतादेवी भटियाणी राणी-दृ० ६६, --चोहान--प० २००. दू० ४८२. १६४, ३३४. —शेखावत—दृ० ४५. रतावती-दृ० २००. रतनसेात--द्र ४४४. रमाबाई-दू॰ २४३. रतना-प० ४४, १४०, १७४, २१६, रत्तत्त्ती--दू० ६७. २४७, २४८, द्र २६४, ३८६, रवाय-- हु० २६४, २६४, २६८. ३६०, ३६६, ४३३. रसंबंड वीज-राजा-द् ४८६. --- द्यातदास-- ह्० ३३३. --दासावत--दू० ३१. रसालू, राजा-दू० २६०, ४३६, —सीखला—प० ४४, ४५. 888. रहवर--प० २०१. टू० ४८२. रतनू-- दृ० २४६, २६४, २७०, २८१, २६६, ३१३, ३४७. रहमल राव---दू० ३२०. र्रादा-चीदा-दृ० ३४३. रता-प० २४७. दू० ३६४. रत्नकुवर राणी--दू० २००, २०१. राषा--प० ४१. रत्नसिंह-दे०-''रतनसी''। राकसिया-प० १०४, २४२. दू० ---क्धिलोत--प० ३७, ६०. ३२१. राखाइच-प० २०३, २०४, २०६, --दासावत--द् ० ३०. २०७. ---नाथावत--प० ३७. राखायत--द्र० ४०, ४२, ४३, --- महारावल--- द् ० ४८३. --राणा--प० २१, ४७, ४६, 48.

३२७. ४३१. —बानोत्त—द्० १३४. रायबदास-प० १४७, १४६, १७६, राजबाई-प० ६६, १६२, २६, ३०, ४२, ४३, १६६, राजमती-प० ११६. ३३०, ३६६, ३७४, ३⊏२, ३८३, ३६४, ४०२, ४१२, ४२१, ४२४, ४३२, ४४४. —खंगारीत—दु० २४. —जोगावत देवडा--प० १३७. —नाथावत-प० २२०. —विट्ठलदासोत—दृ० २२. राधवदेव--प० २४, २६, ३०, ३२, १७३, १६७. द् ० ४७३. राधवराज-प० २२६. राज-प० २०१, २०२, २०३. टू० ৪৩%. राज ( राजि )-दे०-"मूलराज"। राजकुँवरी--प॰ ६४. राजकुल-दृ० ३. राजिंद्या—टू० २८४. राजणोत-द् ध. राजदेव--प० २४७. दू० ३, ४, ४६. राजधर-प० १४४, १४४, १६६, २४७, २४८, २४१, २४७. ट्र ३२२, ३२३, ४१२, ४३७, ४७२. राजपाल-प० २३१, २३२, २३४, २३७, २४४. दू० १, ३, २६२, ३४२, ३४४, ४३७.

राघव--प॰ १२४, १६६, २४६. दू० राज प्रतापगढ़ का इतिहास-प० 84. राज-प्रशस्ति-प० १६, ६६. २३२, २४८. ट्०२०, २१, २३, राजयीज-प० २१६. ट्०४७८. राज शर्मा-प० १३. राजशेखर कवि-प॰ २३२. राजसिंह-प० ३४, ३६, ६६, ७६, १३४, १३४, १३७, १४८, 188, 140, 148, 144, १७१, १७६, २३७, २३८, २४६. टू० २२, २३, २८, ३०, ३१, ३८, ४४, १६८, ३३०, ३३७, ३६६, ३७६, ३५२, ३६०, ३६६, ४०३, ४१४, ४१६, ४२४, ४३१, ४३८, ४४४, ४७३. -- खंगारोत-- द् ० २४. —खींबावत —दू० ४१८. —जसवंतिसं होत—प० १६७. —दे रागा—प० २४३. — अगवानदासीत—दू० ३४६. —भेरंवदासे।त—प० ४६. —महाराज--द् १६४, २०१. —महाराज कुमार—द्, ३४२. -- महाराणा, दूसरे--प० १६. —राजा—दू० १२, २०६, ४८६. —राणा—प० २१, ७६, ७७.

१७, २४०, २४४, २४४, २४६,

१३४, १३६, १४४, १४६, १४८. ---शक्तावत---प० ६≈. राजस्थान का इतिहास-दे०-"टाङ रागा-प० १७, १४४, १६६, १७४, राजस्थान" । राजस्थान रत्नाकर-पं० १६, ७०. राजहंस-प० ३४. राजा-प० २२३, २४४. द्० १६८, २०१, २०६, ३२६, ३३०, ३५४, ४००, ४३६, ४७२. राजादित्य-दू० ४७७. राजावत-प० १०४. दू० ७. राजी-प० २१६. द० ४४४. राठासण-दे०-''राष्ट्रश्येना''। राठी--हु० ६म, ८६. राठोड्-प० २७, ४७, ४०, ४८, रागावत-प० ७. दृ० ४. पम, १म६, १६३, १६४, राणीवाई--द्० ३३४. १६४, १६६, २४२. टू० ४६. रागो-टू० ३७२, ३७४. ४७, ४८, ६४, ६४, ७४, ६४, राधु-दू० २१६. १३०, १६६, १७४, रम३, ३२८, ३४४, ३६२, ३७६, ४४६, ४८१. राडधरे दासाजी-द् ० ४११. राडधरे रावत—दृ० ३३४. राया-पा १४४, १६२, १६४. दू० ३७५. ---भोजराजात--दृ० ३७८. राणकदेवी राणी-प० १२१. --रागा--द० ४७२. रागाक राय-दू० ३.

राजिस है, राव-प० १२३, १३४, राखाँगदेव-प० २४१, २४२, दू० ६२, ६३, ६४, ६७, ६८, ६६, १००, १०१, २५७. १७६, १८०, १६०, २४६, २४७. हु० २०७, ३म२, ३६६, ४०४, ४१३, ४३४, ४३७, ४६०, ४७४, ४८३. --- यखेराजात-प० ४६. --नींवावत चीहान-प० १७४. -- बरर्जागीत चौहान--दृ० १६४. -- रामावत-- इ० ४०६. —रायपातोत—दृ० ३८३. --सोड़ा-प० २४४. दू० १७६, रम३. हर, १००, १०१, १०८, ११६, रास-प० ११६, १४६, १७१, १७३, १७६, २२६, २४१, २४२. दू० २१, २८, ६०, ३२१, ३२२, ३२७, ३२८, ३२६, ३७४, ४१३, ४२४, ४३४. ---क्रम्भा खेराड्।--प० २१८. --देवीदास का--दृ ३२७. ---रणसीहोत--प० १३३. - रत्नसि होत-प॰ १३४.

राम, राजा—हू० २१३. —हारा़—प० १०४. रामकर्ष, कछा-द् २४१. रामकुँवर-दु० ३०, १६६. रामकुमार रावत — दु० १६६. रामचंद्र ( श्रवतार )--द्० ४. रामचंद्र--प० ६४, ६७, =३, ११४, रामभद्र--प० २३१. ११६, १६४, २१६, २२२. टू० रामरतन—दू० ३७. २, ४, १४, २१, २२, २३, रामराय, राजा-दू० ४४०. २६, २६, ३०, ४०, ४२, ४=, रामवती--दू० २००. ३८४, १८४, ३२२, ३३१, रामशाह—दू० १६, ४९. ३३४, ३६=, ३६६, ३७२, रामसहाय--इ० ११. ४१०, ४१६, ४३३, ४४२. —ईंदा—गृ० १८३, १८४. —गोपालदासोत—इ॰ ३४१. —जगन्नाथोत-प० १०१, १०३. --राजा वधेला-प० २१६, २१७. द्र० ४मम, —रावल—ऱ्० ३३६, ३४७, ३४८, ३४०, ४३४, ४४१. रामचंद्रसिंहोत-भाटी-इ० ३४६. रामजात-दू० २०१. सामट-प० २२६. रामदास -प० १४८, २४४, २४४, २४६, २४६, २६०. दू० ४, ७, १०, १६, २६, ३०, ३२४, ३३८, ३७१, ३८२, ४१७, ४१६, ४२१, ४२६, ४३३. --- जदावत---दु० १८.

रामदास, दरवारी-दू० ४. ---माल्हण-दू० ३८०. --राजा---दू० १२. —राठेाड़-प० २६०. टू० ४३४. रामदेव--प० १६०, १६७, २४३, २४४. ३७४, ३६०, ३६४, ४०२, रामसिंह-प० ३४, ३६, ४२, ६२, ११०, १३७, १४७, १४म, १६७, १७६, २३८, २४६, २४०, २४७, २४८, २४६. द् ० ७, ६, 11, 18, 15, 18, 21, 38, ३८, ३६, ४३, ४४, ४४, १६६, १६६, ३२७, ३३०, ३३१, ३३४, ३३७, ३३८, ३३६, ३४२, ३६८, '३६६, ३७२, २७६, २६०, २६२, २६६, ४०२, ४०६, ४०८, ४०६, ४२१, ४३१, ४४१, ४४२, ४४३,१४४४. -- कर्मसेनेात-प० ६६. -- कुँवर-- दू० १४, ३१. —खंगारेत सीसे।दिया रावत— To 80. ---जगमाल--द् ३६२.

रामसिंह, घाघेला—प० ११७. —भाटी पंचायगोत—दृ॰ ३४८, ३५०. -राजा-द० २१२, २१३. ---राठीड--प० १६. —रावत—ग**० ६०**. —रावल—प० =४. रामा-प० ६६, १४६, १७४, १७७, रायभाणी हाडा-प० १०३. २४२. टू० ३०८, ३३१, ३७४, इन्ह, इहह, ४००, ४३१. —चीवावत देवड़ा—प० १३६, १३७. —भेरवदासीत देवड़ा —प० १३७, १३८. रामादित्य-प० १४. रामा नोधू-दू० ४३२. रामानुजी मत-- दू० ११. रामावर-प० २२१. रामीवाई--दू० ११४. रामू---दू० ३६६. रामोत-प० १०४. रायकँवरी—दू० १८०. रायकर्ण--दू० ३६१, ३७१. रायकुँवर--दू० ३०, ३६. रायकुमारी-दू० १२, १४. रायचंद-प० १००, ११४. टू० ३३. रायधण--दू० २१४, २१६, २१६, २२०, २४४, २४७, ४७०. रायधणी घोघा ठाकुर-- दू० २१४.

रायधिणये-- दृ० २१४, २२१. रायधवल--प० २२३. रायपाल-प० २३६, २४३, २४४, २४६. इ० ४६. ६६, १६४, ३८२, ३८४. —संखिला—दृ० १४७. रायय-दु० २४७. १७६, २६८, २४०, २४१, रायमल-प० १६, ३६, ४०, ४१, ४४, ११६, १४८, १४६, १४४. १६६, १६७, १८०, २१७, २४६, २४७, २४०, २४२, २४६. टू० ३२, ८१, १४४, १४६, १४७, १४८, ३०७, ३ ३२०, ३२४, ३६२, ३६४, ३६६, ३७२, ३७४, ३८, देमरे, ४१०, ४१६, ४३४ 803. —- अचलावत — दृ० ४२०. —कञ्जवाहा—दू० २०७. —खीची—प० ११०. —दूदावत—दू० १ १३ —धनराजोत—हू० ३७१. —माजास—दू० ३४४. ---मालदेवात--द् ० २०७. —मुहता—दू० १४४. राणा-प० २१, ४१, ४२, ४३, ४४, ४४, ४६, ६४, १००. २१७, २१६, २४१. --राव-प० १००.

रायमहा रासा-प० ४१. --- शिखा का पुत्र-प० १००. —रोखायत—दृ० ३६. —सोलंकी—प० २१७. रायमलोत-द् १६४. रायसल-प० १८८, २४८. ट्०११, . १४६, १४७, १६१, २०७, ૱ 아다. —कञ्चवाद्या—द्०२०७. —खीची—प० १८८. —दासावत—दू० २१. —्राजा—प० २३२. —शेखावत—इ० १४७. —सुजावत—दु० ३४. रायसिंह-प॰ ६०, ६६, ६४, रालगोत कछवाहा-दू० ६. १४६, १७४, १७६, १६७, रावजी-दूर २२७. २३८, २४१, २४२, २४४, रावण-प० ६, १६६. ७८, ७६, १६८, १६६, २२८, ३२२, ३६४, १७२, ३६६, ४०२, ४०४, ४२१, ४२८, रावतसिंह-प०६३,६६. ४६३, ४६४, ४६४, ४६६, ४६७, ४६=, ४७१, ४७४. --- ग्रखेराज का---प० १२३, १२४. —चंद्रसेनेात, राव-ह० ४११, ४२२. —माला—द् ४६३, ४७०.

रायसिंह, पँवार—दू० ४६२. —भाटी—दू० ३४७. --राजा--प० ६२, ७३, १३१, २४४. ट्र० २४, १६२, १६६, २०४, ३३६, ३७४, ३७६, ३८०, ३८७, ४४१. २७, ३३, ३४, ३६, १४४, — राव—प० ६४, १२७, १३२, १३३, १३४, १४७. टू ३८३. —लाखावत—दू० २२८. —सीसोदिया—प० ६, १६४. रायसी रागा-प० २३६. २४४. रायसेवाले-द्र० ६. ्रायोदास-दू० २८. रालग-द्र० ६. ६४, १३३, १३४, १४६, १४≈, राव—प० १६६. दू० ४०३, ४७०. २४७, २४६. टू० २६, ३०, रावत-प० ७, ७४, १४६, १४८, १४६, १७६. दू० ३६४. —-देवडा—-प० १२८, १३०. ४३१, ४३२, ४३७, ४४७, रावल-प० १७,१४४,१६४,१६३, १८४, २२४. दू० १२४, २२१, २२२, २२३, २२६, २२७, २२८, ३२४, ३२८, ३२६, ३३२, ३४४, ३७७, ४३७, ४६६.

—गोहिलों के श्रधिपति—द् ० ४४६.

४६४, ४८३. --भाट-प० २१०, —-राणा-प० २४४, २४६, २४८. राष्ट्रकृट दंश--द्र० ४४६. राष्ट्रयेना देवी ( राठासण )-प० २, १४, १४, २०. रासमाला—प० २२०. दू० २२६, ४८०. रासह्यदेवी--प॰ १६६. रासा—टू० ३६३, ३७६, ४१३, ४१६, ४२४, ४३३. रासिरंग हुँ गरसिहोत-दू० ३४६. रासी रावल-प॰ मध. राहद--द् ० २७६, ४३६. राहिंद्ये भाटी-दू० २७६. राहप--प० १८, १६, २०, २१, २२, ७८, ८४, ६७. राहिच--दू० २१४. राही--- द्र० २०१. रिक्त राजा-दू० ४३६, ४४३. रिड़मल--दू० ४६. रिणधवल--प० १४४, २३२. रियमल-प० १२३, १४७, १७०, २४६, २४७. हु० ३२२, ३४३, र ३६०, ३६४, ३८६, ४०६.

—केलगात—दू० ३६०.

—नींवावत—३१**४.** 

४५४.

रावल, जाम-दू० २२७, २४७, रिग्मिकोत-दू० ८७. रिणसिंह राजा--द् ध्रहर. रिप, राजा-दू० धमध. रुक्तुद्दीन--दृ० ४६०. रुक्मांगद-प० १००. हु० २००. रुपमावती-द् १४. रुचिर---दृ० २४६. रुणक-दू० ४६. व्यकराय-द् २. रुणोचा सांखले-प॰ २३४, २४३. रुद्रेण तंवर राजा-प० १६८. रुद्ग-दू० २०, ३१. चद्दकली-दृ० २००. रुद्रास स्ता चारण-प० म३, म६. रुद्रपाल-प० =३, २३०. रुद्रमाल-प० २१२. रुद्रसिंह-पं ६१, ६२. दू० २००. रुक्क-टू॰ ४, ४८. रुक्ता-प० २०१. ख्दा-प० १४७, १४म, १७१. द्र० ६०, १६६. रूपकली--दू० २००. रूपचंद--प० १०, १३, २६. रूपजी--प० ४. रूपड़ा राणा-दू० ३४३. रूपदे पड़िहार राखा-द्र १४३. रूपनारायण-प० ४६. रूपमंजरी-दू० १६६. —राव—दू० १४१, ३०७, ३६१, रूपरेखा—दू० २००. रूपसी-प० ३४, ६२, ६८, १००,

६, २८, ३०, ३३, ४३, ३२०, ३२१, ३२२, ३४६, —शजा—दू० ४४. ४१०, ४१६, ४१८, ४२०, ૪૨૧, ૪૨૭, ૪૨૧, ૪૨૬. रूपसी, वैरागी—दु० ११, २६. —भाटी—दु० ३२२. —राणा—दू० २६८, ३१४. रूपसीहोत, भाटी--टू० ४३१. रूपा-प० १४६, २४२. दू० ३६४. रूपाड्--प० २३०. रूपावत--दृ० ४४२. रेषा—द० १४४, १४६. रेवकाहीन—द्र० ३. रेजदास--द् ० २४१. रैवारी--- दृ० १७२, १७४, २४४, २६४, २६४. रोसिया-प० १०४. रेाहिसी--प० २४४. रोहितास-प॰ दर, दू॰ २, ४, ४८. रेाहेड़े-प० ४. ल

ब्रक्वा-प० १८३, २२३, २४०, लक्ष्मीनारायण-दू० ४३७. २१२. दू० ४२४. — मुहता— दू० २४ म. लचिसंह ( लाखाजी )— प॰ १६. जलमण—दे॰—"लक्ष्मण"। २३, २०६. लक्ष्मण, राव-दे॰ ''लाखा राव''।

११६, १४८, २३८, २४१. हू० लक्ष्मण नारायणदासीत रा०-हू० ४२७. १६६, २००, २०८, २१६, लक्ष्मण्याव, भादावत—प० ४६. ३८१, ३८२, ४०२, ४०६, —रावल-दू० २६१, ३२०, ३२२, 839. —सोभावत—प० १६३. —सामित्री—प० २२८. लक्ष्मणदेव. रावल-द० ४४१. लक्ष्मग्रसिंह-प० मश्. द्० ६६. ज्ञक्षमणसेन-प० १६०, २१४. दूर ६६, १६४, २८३, २८४, २८६, ३४८, ४४०, ४८८. ु लक्ष्मदेव-प० २४६. जक्ष्मसि ह—दे०—"लाखा राणा"। लक्ष्मी (मूर्ति)—प० २१३. -रानी-प० १०४, २४६. दू० १३७. १३८, १३६, २४८, ३८०, ३८१. लक्ष्मीदास-प० १०३, १७७, १७६. १८०. दू० ३६३, ३६६, ३७१, ३७४, ३७६, ३६४, ४००, ં ૪૦૧, ૪૦૨, ૪૧૨, ૪૧૬, ४२०, ४३३, ४४४, ४४४. लखणसेन--दे० ''लक्ष्मणसेन''। लखधीर--द् ० ४३६, ४४४. लखमसी-प० २१, २२, १०६, १०७. दू० रमर, ३३०.

क्तखमसी रावत-प० २३२. लखमादेवी भटियाणी—द् १६६. वाखमीदास—दे॰ ''वाध्मीदास''। लखसेन--प॰ २३१. स्वा-प॰ १२१. द्० ४२०. स्रतेह-दू० ३४२. लगहध--द्० ६६, १६४. लघुमूलदेव-प० २१२. द्० ४७६. ल्लुपाल राजा--्टू॰ ४८७. बाबावती ( लजसी )-प॰ १२२. लतीफर्खा-प० २१४. लितविमहराज् नाटक-प॰ १६६. लल्लाखान-प० ४३. लवंगकुँवर-दृ० १६६. लव-द० ४. लवरा-प० १६८. लहरका कछवाहा—दू० ४, ६. लहुथा—दू० ३४२. लगि—दु० ४३८. लगिल-वांगल-इ० ४६. र्लाचा--प० २१३. र्लाप—दू० २७०. लाखण ('लक्ष्मण ) राव-प० १०२, जाल-दू० ४३८. १२३, १४४, १४२, १६४, -देवड़ी-दू० ३२०, ३२१, ३२२. १६६, १७१, १८४, १८४, लाउ्क-टू० २२२, २२३.

४३७.

वाखणसी-द् ५, ४४६. —करमचंद्र—दू० ३७२. लाखा-प० २३, १७०, १७८, २०२. २०३, २०४, २०७. द् ० ४२, ४३, ४४, ४८, २१४, २१६, २२०, २२२, २३३, २३४, २३४, २३६. २३७.

२३८. २४४. २४६, ३६८, ४०२.

—श्रजावत—द्∘ २२८.

--- जाड़ेचा--प० २०२. ट्० ४६१.

--- जाम--द् ० २२१, २२८.

—जी-दे॰-"लचसिंह"।

—द्वितीय—द् २२८.

-फ़लाणी-प० २०४, २०७. दू० ११, १८, २३६, २४४, २४१.

—( लक्ष्मसिंह ) राणा—प० १८, २१, २३, २४, २४, २६, ४३, ४७. दू० ६०, ६४, १०४.

-- राव--प० ४४, १२३, १२**८**, १२६, १४४, १४६, २१७. ट्० २२७, २४७.

१०४, १०४, ११६, १२०, लार्छी या लक्ष्मी ईंदी-दृ० १६६.

१६८, २३२, २३६. दू० ३, ४, लाङ्खी—प० ६४, ६४, ६७. दू० ६, २६६, ३२०, ३२२, ३२३, . २२, २६, ३१, ३४, ३६, ३७१, ३४४, ३६४, ४१६, ४२१, ३६४, ४०६, ४१६, ४२८, ४३९, ४३३, ४३६, ४४३.

लार्डा भटियागी—द्• 80. 3352

लाघा-ए० १५०.

लाभ---दृ० २४८,

**कायाहास्ँ राजा—दू० ४३**८.

बारखंद—दृ० ३३**४.** 

लाल रंग—दू० ३.

बाल लग्कर--प० ४०, ४१, ४२. लानसिंह—प॰ २२, १६६, १७०.

ट्० ४११, ४१२.

—दूसरा—प० १६६, १७०.

२४६. ह्० ६०, १६६.

-- नरुका राव--द्० ३१.

—चारण—द्० २०७.

—राग्णी र्मानलियाग्णी—दृ० द७, ૧ૄ દ દ્

—मेनावत—हू० ४०१.

—राव—हू० २७, ३१, ३२.

—सहाग्गी—दृ० ४०१, ४०३.

लिलाट शर्मा—५० १३.

लीलादेवी-प० २०४. हू० ३२२.

लीलामाधव, राजा—दू० ४८६.

लुढ़ा—प० १६४.

लुल्लर-प० २२६, २३०.

लूँका-दू० १४०, १४३.

स्मा-प० १२१, १२३, १४७,

२४१, २४६. हु० ६०.

ल्याकरण-प० १३३, १६४. दू० ३१, १८८, ३२४, ३२८, ३२६,

३८२, ४३७, ४४३. लूग, करमसी-द् व ३२६.

-- जैतसीहोत-हू० ३३२.

—बीकावत—दू० ३२७.

---राव --प० ६१. दु० ६, ११. २४, ३३, १६६, २०७, ३२८. ३८४, ४४४.

-- रावल-- दृ० २६१, ३२६, ३३२, ३६०, ४४१.

लूगा-द् ३११, ३१२.

लूग राव--दू० २८६.

लाला -प० ११४, १६४, २४४, लूगा-प० ३६, ६१, १२१, १२२, १३१, १४४, १४७, १४=, १६४, १७६, १७७, २३४, २४४, २४४, २४०, २४२, २४४. टू० ३०, १२६, २६३, २६४, ३८३ ४०२, ४७३.

लूणोत--हू० २६४.

लूलोरा--प॰ २२१.

लेखशर्मा-प० १३.

लादचंद--दू० ४८८.

लोदी-दू० २१४.

लोधा-प० १०३.

लोधे राजपूत-प० २१६.

त्रोता—प० १४४, १४४, १६४,

१७८. हु० ११४.

लोहट-प० ११४, १६०.

लेाहठवाली हाड़ा-प० ११४.

लोहावर--दू० ४१४.

लोसल्य-प॰ मध.

a

वंश भास्कर-प० १०२, १०४, वल्लभराज-प० २२०. २३२, २३३.

वंशीदास-दू २१.

वकाए वावरी-द० ४४०.

वज--द् २ २११.

वज्रट ( वैरीसिंह दूसरा )—प० वसुदान राजा—दू० ४८४. २४४.

वज्रदामा-द्० ३, ४, ४४, ४४.

वज्रधर-प० म३.

वज्रधाम-दू० २.

वज्रनाम-प० म३. दू० ४म, २४६,

२६२.

चत्सगोत्र—प० १०४.

वत्सराज-प० १६८, २३१. दू० २७१.

वस्सवृद्ध-दू० ४६.

वदीय-द्० २.

वनमाली--दू० २००.

वनराज चावड़ा—दू० ४७६, ४७७, ४७८, ४८०, ४८१.

वनशर्मा-प० १४.

वरसिंहदेव- दे०--''वीरसि'हदेव वाजग-प० २०१, २१६.

बुँदेला''।

वरही—दू॰ ३.

वराह ( मंदिर )—प० ६३.

वरिहाहा राजप्त-दू० २६३, २६४, वाल्हण्देव-प० १६०. २६७, २६८, २६६, २७०.

वर्ततेजस राजा--द्र० ४८४.

वहाभ, राव-प० २१६.

११०, १२०, २२६, २३०, वल्लभराम (वलराम) — दू० १६८.

वर्लभी मत-दृ० १४.

वल्लाल राजा-प० २११. दू० ४४०.

विशिष्ठ-प० ११६, १६२, २२६.

वसना--प० २४६.

वसुदेव-द० २४६, २६४.

वस्तुपाल-दृ० ३.

वह ( यहीं )-- द् ० ४६.

वहिया--प० २३०.

वहैल-प० २०१.

र्वागल-लागल-द्० ४६.

वाक्पतिराज-प० १०४, १६८, १६६,

२४४, २४६.

वाक्यशर्मा-प० १३.

वारमह या बाहद्देव-प० १६०.

वाच-प० २१६.

वाढेल भाष-दू० २२४.

वाण राणा वरजींगोद-द् ० ६४.

वायुशर्मा-प० १३.

वारड-प० २३०. दू० ४८२.

वात्तनपुत्र-प० १०४.

वाला-प० १३३. दू० ३२.

--ऐभल--दू० २२६.

वासल-- हू० ४४, १६८.

वासुदेव--प० १६८.

चास्तु शर्मा-प॰ १३. वाहनीपत--नृ० ४६. वि'धेला-द्० २११. नि ध्यन्तर्म--प० २४६. वि'ध्यवासिनी देवी-दृ० २ ११. वि'ध्येल-द्० २१०. विकुचि-द् ० ४८. विकुत्व-प॰ म३. विक्रम--इ. ४७६, ४८७. —संवत्—इ० ४४४. विक्रमचंद् राजा—दृ० ४८७. विक्रमचरित्र -- प० २३६. विक्रमपाल, राजा-दू० ४८७. विक्रमसिंह-प० १०, २२१, २४४. —( श्रीपुंज ) राजा—प॰ ७८. —सीहरु (बिक्मसी)—दू० २८६. विजयरथ—प० ८४. विक्रमाजीत, राजा--इ० ₹38. विक्रमादिख-प० १४, १६, ४७, -र्लाजा, रावल-प० २२१. दू०

१०६, २३१. हू० १२, १६६, ३६०, ३६२, ३६४, ३७६, ४७६, ४८३.

—मातदेवोत, राव—दू० ३३४. ---राजा--प० २१६. २४६. दृ० ३३, ४४४, ४८७.

—राणा—प० २१, ४२, ४४, ५४, ११४.

विक्रमायत साला-प० ३२. दू० विजय शर्मा-प० १३. 929.

विक्रसाज—दू० २. विग्रहपाल-प० १०४. विग्रहराज (बीसलदेव तीसरा)-प॰ 385, 388. विचार-श्रेणी - प० २२०. विजय-प० ८३. टू० ४८. विजयकुमारी-दू० ३४२. विजयचंद—दू० ४६. विजयनित्य-प० ८४. विजयनिधि—प० = ३. विजयपान-प० १३. विजयपाल-प० १०४, २३२. दू० ४४, ६६, १६४, २४२, ४४६, ४७२.

विजयमल राजा—दृ० ४८६.

२१३, विजयराज-प० १७२, २४६. दृ० ८७, १६६.

धन, २०, १३, १६, ९०न, २६०, २६२, २६३, २७१, २७६, २७७, ३३२, ३३३, ३३४, ४३८, ४३६, ४४०, ४४६.

--राजा--दु० ४८४.

विजयराम-प० १८, २२, २४, ३७, ४२, १६७, १६८. दू० २, ४४७.

—(बीजा) प० ६७. विजयराय राजा - टू० ४४६. विजयसिंह-प० १७, १६४, १७६.

दृ० ३४, ३८, ४०, ४३७, 84.8. विजयसि ह-प्राव्हलीत चेहान-प० १७२, १७३. —महाराजा—दू० १६७, ३४२. —महारावल—प० प्रदे. —राव—टू० ४३६. विजयसेन—हू० ४८८. विजयादित्य-प० १०, ११, १४. विजराम-दू० ४४. विज्ञी-टू० २०१. वित्यक-दू० ४६. विद्याधर-पं १६८. विद्याधर देव—प० २३२. विद्वध, राजा—दू० ४८४. विनयकुमारी—दू० ३४२. विनायकपाल-प० २३१. विमलशाह पाडवार-प॰ २२१. विमलादे रानी—दू० ७१, २६८, ३१३, ३१४, ३२०. विराज शर्मा---प० १३. विराट शर्मा - प० १३. विलसन, प्रोफेसर—दू० २४४. विलापनस-प॰ = ४. विवस्वत-दू० ४. विवस्वान-टू० ४. विश्वनसिंह—दू० ३६०. विश्व-टू० २. विश्वगंध—द्० ४म.

विश्वजित्—प० ८४.

विश्ववसु—प० ५३. विश्वशर्मा--प० १३. विश्वसह—दृ० ४८. विश्वसाह (विश्वस्तक) — दू॰ 38. विश्वसेन-दृ० २. विष्वसाक ( विष्वसाह )—रू. ४६. विश्वामित्र—दू॰ ४४म्. विष्णु-प० १६६. —( विसना )—दू॰ ३२३. विष्णुदास (विसनदास) - दृ० १८२, १८३, १८४, ३६८. वीर—दू० ४६. वीरचरित-इ० ४. वीरदास-प० २४८, ३२१, ३२३, ३३०, ३३३, ४३२. वीरधन, राजा---द्र० ४८६. वीरधवल चारण-टू॰ २४४. —राजा—प० १६७, २१३, २२२, २४०, ४७१. —तामिडिया—दू० २४३. वीरनारायण पॅवार--प० १४२, १६०, १६१. हू० ४८०. वीरपुरी राणी-प० १४४. वीरभद्ग-प० २१६. वीरभाग-प० १६६, १७०, २१६. दू० ३४, ३८, ४३, ४४४. वीरम-प० २४, १६०, १६२, १७८, १८०, २३४, २४०, २४४, २४६, २४४, २४७, चर, चरु, चरु, च६,१४७, १४६, —राया— दू० ४७२. ६६०, ३६१, ३२४,४७४. — रावल-प० १६, ८४, ८४.

चीरमदे— ७० ३४०, २३६, २४७, वीरसिंहदेव बुँदेला—प० १५४, २४६, २४२, २४३. ट्० २७६, ३६४, ३७२, ३६६, ४२४, ४५३, ४८०.

—रामानत—हु० ४००, ४०२. —सोनगग—रू० ४८३.

वीरमदेव-ए० ६१, ६४, ६६, ७३, वीरा-दू० १४८, ४१२. १४२, १६१, १६२, १६३, वीर्यपाल-दू० ४८७. १६४, १६४, १६६, २१४, वीर्यराम-प०१६६. २१७. तृ० ४६, ६७, १४४, वीवर—दू० २. १४६, १४८, १४६, १४३, बृंदावन - दू० २१. १४४. १४४, १४६, १६१, वृक-द् ४८. પ્રશ્ર, રૂ૩૧, રેલ્ફ,

. — कुँवर—प० १६२. टू० २८४.

—कान्हट्देव का पुत्र-प० १४४.

—जसर्वतसिंहोत—प० १६७.

—बृदाबत—बृ० १४६.

—राव—ह्० ८७, १४४, १४६, १४७, १४४, १६६.

—संजाबावत—दू॰ =२.

—सीहड़—दू० ३३६.

वीर विक्रमादित्य-प० २३२.

वीररार्मा-प० १३.

वीरसूर--प० द्र३.

वीरसिंह (दिल्ली का)--दू॰ ४८६.

-( पाटण का ) दू० ४७७.

—(दुर्लभराज तीसरा) प० १६६,

२१६, २४८. बू० २८,६८, ७६, वीहसिंह जे।धावत-दू० ११२, ४८०.

११६, १६६, २१६. ट्० ७, ३४, २९०, २११, २१३, २१४, ३२२, ३६४, ३६४, ४०८, ४१२, ४४३.

वीरसेन-प० ८४. दू० ४८४.

वेगशर्मा-- प० १४.

वेणा-प० २४७, २४६. टू० ३७१, ४२६.

वेगादित्य-प० १४.

वेणीदास-प० ३४, २४८. दू० ११,

१६, २१, २८, ४२, २१३, २२४, ३६६, ३८२, ३८४, २६०, २६२, ४०३, ४१०. ४१६, ४३१, ४३३.

-पूरयमलोत--रू० ४२७,

—भागा—दू० ३८८.

वेणीवाल मबकी-दू० २०१.

वेशु-प० म३.

वेदशर्मा--- ५० १३.

वेलावल-प० १७०.

वैग्र राजा—दृ० १. वैद्यनाय-ए० २००. वैवस्त-प० द३, १६६. वैहद्र भाज-दू० ३. च्याघ्रदेव--प० २१६. ब्याद्यमुख—दू० ४७६. व्रजङ्गमारी, रानी--दू० २०१.

ब्रहत—दू० ४८. Ħ रांकर-प० १७४, १७७, २४४, २४५, २६०. दू० ३२७, ३३०, • ३६६, ४१२, ४१३, ४२८. —सिंधावत—दू० ३४३. --सुरावत भाटी--दू० ४१४. शंकरदास-प० १७०. द्० ३६६. शंकर माधव-दृ० ४८६. शंकरसी-प॰ ४४. शंसुपाल-द् ४५७. शंभूसिंह-पः २०. दू० १६७, 985. शक-प०७. शकुंतला—द् ० ४४म. शक्ता—प० ६४. दू० ३८१, ४०६, ४१३. शक्तावत-प०७, ३३, ६४, ६६, ७४, ७४. शक्तिक्रमार-प० १४, १७, १८, **=8**.

७३, १४०, १७६, २४७, २६०. शाद्मी-दू० १४.

टू० १२, १३, २०, २१, २३, २६, २६, ३३, ३४, ३६, २१३, ३२३, ३३७, ३६६, ४०१, ४०२, ४३७, ४७३. शक्तिसि होत खेतसीहात-द् २४०. —राव—हू० ३६८. शब् जय-द्० ४८१. रात्रम--दू० ४८६. शत्रजीत-दू॰ २१२. शत्रुसाल-प० ४४, ६६, ७६, १०२, ' १७०. हू० २३, २००, ३६३, ३१६, ४७३, ४७४. शमचंद--दू० ३३४. शम्सर्खा-प० २६. टू० ६१, १ 🏳, 333, 332. शस्स शीराज श्रफीफ-टू० २६०. शम्सुद्दीन-प० १६०, २४६, टू० ४४, २४६, ३१२, ३१६, ३२०, 880. शफ़ होन हुसेन मिर्जा-- दृ० ६, १६६. शर्मिष्ठा-दू० ४४८. शशाद (संस्थाद)--दू॰ १. शहरयार---दू० ३६२, ४६२. शहाबुद्दीन अहमद-द् २४४. --गोरी-प० १२०, २००, २२२. दू० ४७, ३१६, ४४६, ४८२. शाकंभरी (संभर)-प० १०४, 9 원드. र्शाक्तिसिंह-प० ३४, ६४, ६६, शाक्य (श्रीय)-दू० ४६.

शार्द्वतिनं ह-तः ६१. दू० १०, शिवराम-प० ६६. दू० २१, २२.

शालिबास दशना-प॰ १४३.

**१२२, २३१, २३२. टू**० २१३, २६०, २७६, ४३६, ४३८, ४३६, ४४२, ४६०.

—साटी—हू० २८०.

— रावल-प०१४, ८४. हू० २६०, २७६, २८१, ४४०.

—(सल्यमन)—राव—दृ० ४४७. शासन (सासग्) चारण-प० ११७. शाहजहां-प॰ ६, ६६, ७२, ६८, ₹ ६००, ६०२, ६८२, २६८. दू० १६४, २०८, ३४८, ४६२, ४६३.

शाहजी-दू ४६०.

—भेांतले—प० २३.

शाहवाजली--५० १६७.

शांहहुसेन-दृ० २४६.

शाहीन-प० १६४.

शिवदानसिंह—दू० ४११, ४४४. शिवदास---दू० ३२४, ३८३, ४३१,

४३२.

शिवधन—दू० ४. शिवभाग (राव साभा)-प॰ १२३, 384.

शिवराज-प० २६, १६७, २४१. दृ० ४, ६०, १०६.

शेवराजीत—दू० ३३४.

शिवसिंह-प० ८४. दू० १४, १६८. शिवसेन-द् १४८८.

शालिदाइन-प० १७, ४८, ३४, शिवा-प० ६८, ६६, १००. दू० ३६४.

> -केलवेचा श्रव्जा का-दू० ३४३. —गोहिल, राजा—दू० ४४६.

---राव---पo १००.

शिवाजी-इ० १४. शिवि-- दृ० ४४८.

शिशुपाल-प० १८६. दू० ३.

शीव (सोव)--द् १६.

शीतलदेव-इ॰ ६६.

शील-दे०-"शीलादित्य"। शीलादित्य-प० ११, १७.

शीलुक-प॰ २२६. दू० ४४८.

शुक्राचार्य—दू० ४४८.

शुचिवर्म-प० १७.

शुद्धोदन (सुहार) -- दू० ४६.

शुभकरण बुँदेला—दू० २१०, २१३. शुभराम-द् १६८.

श्रंगार देवी-दू० २००.

श्रंगोत, भूकर के—दू० ४४१.

शेखा-प० ३४, ६६, १४६, १४७,

१४८,१४६,१७४, १७६, २४०, २४८, २६०. दू० २७, ३९, ३२, १४०, १४१, १४२, ३४३,

३६४, ३७३, ४०८, ४३१.

—र्मामणोत चैाहान-प० १३३.

—तिलोकसी—द् ३६८.

—रागा, कहा का-दू० ४७२. —राव—ह० ५६७, २०४, ३४६, ३६१, ४३६. —रुहावत—प**० १४**६. १४६, १४६. शेखावत—दू० ७, २७, ३२. —कञ्चवाहे—दू० ३२. —भाटी—दू० ३७३. शेखासरिया भाटी-द् ३६०. ्३६७. शेरखी-प० २४१. दू० २०४. शेरसाह सूर-प० ४८, १४४. द्व १४४, १४७, १६०, १६१, २११, ३३२, ३६१, ४१४, ४१४, ४२६, ४२७, 889. शेरसिंह—दू० ४४३, ४४४. शैव--दृ० ४४८. शैवाम्नाय-प० ४७. शोभा (सीअम )-प॰ १४१. शोभित (सोहिय)-प० १०४. शौरसेनी शाखा-दू॰ ४४६. श्याम--दृ० ४७४. —नंगावत—दृ० ४७४. २४८. हू० १६, २१, ३०, ३७, ३३४, ३३७, ३६८, ३७४, श्रीमाली ब्राह्मण-प० ४०.

शोखा वैरसलोत— हू० ३६८, ३८२, १८३, ४२०, ४२१, ४२६, ४२८, ४३१, ४३२, ४३३, ४४२, ४७३. श्यामदास खेतसीहोत-दू० ३४०. —विट्ठलदासीत—दू० २२, —स्जावत—प० १७४. दू० —स्विटदास भारो—दु० ३४६. —सामदास रावल—प॰ न४, श्यामराम-दू० १८. श्यामसिंह-प० ६२, ६४, ६६, ६७, १४१, १६४, २३६, २४६. दू० ७, १२, १६, २०, २२, र४, २०, ३२, ३४, ३६, ३८, ४१, ३३८, ३४०, ४०२, ४१३, ४२६, ४४६. —कर्मसेनात—दू० २४. —जसर्वतिसि होत—प० १६७. -राव-प० २१६. श्यामा ( सम्मा )--दू० २१४. श्राधदेव—दू० ४७. श्रीकृष्ण--द्० २१४, २४६, २६१, 885. श्रीकृष्ण देव - दू० २७३. श्रीजी-दू० ३६३, ३६४. श्रीठठ—दू० ४. श्रीनारायण-दू० २४६. श्रीपात्त—दू॰ं ३. श्यामदास-प॰ १२६, १३१, १४६, श्रीपुक्त-( राजा विकासि ह)-प० 9E. ३६, ४९, ४२, ४३, ३३३, —रावल-प० १६, १८, ८४.

श्रीय--( "पय )---दू० ४६ शीलिंह राव-द्व २४३. अत्त—गु० ४=.

संबर्चा-प० १०४. संगमराज-इ० १८८. संगमसद-प॰ १म१. तू॰ १म२, १८२, १८४, १८४. संवामति ह — (राखा स्त्रींग) — प॰ ११, २१, ४०, ४१, ४६, ४७, — वालीसा—प० ३४.

धम, १०, ६२, म१, म६, मम, —सुजावत-प० ३७. २४७. ह्० स, १४, ३स, १६१, २१२, ४४०, ४४१, ४४३, ४७१, ४७२, ४७४.

संघदीप-- द्र० २. संजय-दु० ४६. संडोव--- हु० ४८४. संतन वाहरा-प० ६६०.

संतोष-- हु० ४.

संभारण-प० १०४, १०४. संसारचंद-प० १४४, १६६. दू० - माजा-प० ४६.

४१६, ४४४, ४४६. संसाद—(शशाद)—दू० १ सहया र्वाकलिया—५० १६७, १६८. सई-(धान का एक नाप)-द्

२१७. सकना तुर्क-प० १७२. सगरा-दृ० ४८.

सगतसिंह-प० ११६, १६८, १७६. द्व ४४६. सगता-दे॰-''शक्तिसिंह''। ---माळावत--प० २४६. सगना-प० २४६. सगर राणा-प० ६१, ६२, ६३,

६४, ७०, ७२, ७३, ६६, १३४. दू० २, ४, ४८, ३६३.

सगरा-प० ३७, ३६.

१००, १०=, १०६, १६६, सचियाय कुलदेवी--प० २२६, २३३,

सजन, चौहान-प० १८६, १६०.

—भटियाणी—दृ० ३३४.

—महाराणा, दूसरे—प० १६, ६म. — भायल-प० २४४.

--रामा-प० १८६, १६०, २४६.

--राव-प० २४४.

सजनासि ह-प० २३, ४६, ६७. सजना वाई--दृ० ३४१.

सजानसिंह-प० २०.

सजा-द् ७ ४७१, ४७२.

—राजावत—दू० १६७.

सतरसिंह--दू० ३४०.

सतीदान—दू० ४४२.

सत्त-प० २३१.

सत्ता-प० २४, २६, ३४, १४१, १४५, १७४, २४७, २४६, २६०. द्० ८७, १०, ६१, ६४, १०४, १०६, १११, ११२, ३४८. ११३, १२०, १६६, २२८, सबलसिंह मानसिंहोत-दृ० १४. ३८२. ४३७.

२४०.

--राणा--द् ० ४०२.

--राव--द० १०६.

--(रान्नुसाळ) रावत--प० ४४. समणा-- दू० १६४.

--रिणमलोत--दृ० २२८.

सत्यराज-पर्वं २४६.

· सत्रसारं—प० १६७. दू० ३७०.

सर्दाजी, खवास—द् ० २०१.

सदाकुँवर-प० ११३.

सर्ही चाई-प० ११४.

सहा से। हंकी—प॰ ४४.

सनावत-दू० ४१४.

· सन्न राना—दू० ४८४.

सपादलचीय-प० १६८.

सवर-प० २२२, द्र० ४६३.

सघलसिंह-प० ३४, ३६, ६४, सिमजा-द० २४४. ६६, ७३, १७७. दू० १३, २०, समुद्रपाल-दू० ४८७. २१, २२, २३, २४, ३३, ३४, समूका-प० १४८. ३४०, ३६३, ३६६, ३७६, ३६३, ४८२. ३६०, ३६३, ४२०, ४३४, --( श्यामा )--- द् ० २१४. ४३७, ४४४, ४४४.

—चतुर्भु जोत पूरविया—प० १६. —( जाति )—दृ० २४४.

—दयालदासीत, भाटी — दू० — चूड़ा समा — दू० २४१.

--राजावत--द् ० ३८७, ४०४.

सत्ता व्रॅडावत-द्० ११४. -रावल-प० २४८, २४३. दू० —जाम—द् २४१, २४२, २४४, ३३७, ३३६, ३४०, ३४१, ४३६, ४४१.

—माटी—हु० ११६, २४८. ं सवला—प० १४६, १६७, २४०. ह० इइ०, इइ१, इदह, ४०२, ४१६, ४७३.

समतसिंह—प० ७१.

समपु--द्० ३.

समरसिंह, राव-प० १२०, १४१.

द्र० २८०.

-रावल-प० १६, १८, २१, २२, ७७, ७८, ७६, ८०, ८४, ११४, १४१, १४३, १८३, २३१.

समरांग-इ० ६६.

समरा देवडा-प० १२१. १२६.

१३०, १३३, १४६.

३७, ३६, ४३, ३३६, ३४६, सम्मा--द् २४४, २४६, ३६२,

--( समिजा )--दृ० २४४.

सबमा हाईपा—दूव २१४. -- इस्-- १० २४६. --- इलं ाय-- मू० ३८०. सरदारसिंह-प० २०, १७०. तू० २४१, ४२७, ४४४. सरपूराज़र्ला—दू० ४६३. सरवलंदराय-प० १०२. सरवहिया यादव—हू० २४८, २४०, —राजा—हू० २१२. २११, २४३, २४४, २६२- सहजसेन-दू० २४६. सरसक्ली— इ॰ २००, सरूप दे, राखी—दु० ६६. सरूपसि ह-प० २१६. दू० ४४४, सहदेव-दू० २, २०४६. ४५५. सरूपी--दू० २०१. सर्वकाम—दृ० ४८. सळखणोत-प॰ २३. सलाता, राव-प० २३, १२३, १४७, सहवर्ण-प० ८४. २४४. दू० ४६, ६४, ६६, ६७, सहचास-दू० २४४. 384. —लूँभावत—द्र० ६६, १६४. सलभन-द् २८०, ४४३, ४४४, 880. सलराज-इ० २. १३, १८, ३४, ३६, ३८२. सनाजित-प॰ =४. सलीम-दे०-"जहाँगीर"। —शाह---इ० २११, ४६१.

सल्ला, राठाड्—प० १६४.

सङ्घा सेपटा—प० १६४, सल्ह्या, जैसा-प० १६४. सल्हा, राजावत—दू० ३६. सररोलसः -- गू० १४म, १४०, १४१. सवाईसिंह-- दू० ३४१, ३४२, ४२१, ४४२, ४४३, ४४४. सहजहंद्र—टू० २१२. सहजग-द् २१३, सहजपाल, गाड्य—प० १६४. सहजिग (सेजक) गोहिल-दू० 860. - सहनपाल-द् ६६, १६५. —( त्रार्जुनपाल )—दृ० २१०. सहमती कछवाहा--- दृ० १६७. सहराव-प० १६६. सहसमन-प॰ ३४, ३६, ४१, ६४, २४४, २४६, २४८. दू० ११, ३२, ६०, १६६, २०८, ३२०, ३२१, ३३४, ३३६, ३४६. ३७२. सक्तहदी-प॰ २४१. दू॰ ४, १०, -( सहसा )-दे०-"सहसा"। --देवसा-- द्० ४८१. —पँचार राव-प० १२३, १४४, २१७. तू० १४४. —मालदेवात—दृ० ३३८. -- रायमलेात-- दू० ४०.

सहसमल रावल-प० ६८, ८४, ६०, सिंगा-प० ३३, ६४, ४६, ४७, 332. —सितल हाड़ा—प॰ ११०. सहसमान-दृ० २. सहसा—प० ६६, १७४, २४८, ३६, १८६, ३२३, ३२४, ३३१, २४६. टू॰ २७, २८, १४४, ३६३, ३६४, ३६≈, ३७६, ३६६, ४०२, ४१३ ४२१, —श्रासिया चारण-प० १३२. ४२४, ४३१, ४३३, ४३७. सहसावत सीसोदिया-प॰ ६४. सइस्रार्जुन--दू० २४६. सहस्वान (महस्वान)---दू० ४६. सहारण जाट--ह्० २०१, २०२. सिंहदास-प॰ ३४, १९६, २१८. -रायमलोत रागा-प॰ १०८. दु॰ ६, ११, ३६, ४२, ३६४,

890, 829. साई नेहड़ी-इ० २२६. सक्ति-दे०-"शंकर"। र्साखना, पँवार-प० २३०, २३२, २३३, २३४, २३४, २४७. टू०

-- महराज--प० २४१, दू० ६२,

संखिली-प० ४४, १८७. दू० ४१७. सिखले-प० २३६, २३८, २३६, २४०. टू० २७, ६२, १३०.

---जांगलू के--प० २३८.

—रूग के—प० २३४.

सीगण-प० १४१. दू० २=२, सिंदू--दू० ६३. २८८, २६८, ४३८.

४६, ५०, १४७, १४६, १७१, १८१, १६०, २१६, २४०. टू० ह, ११, २४, २७, २८, ३०, ३६४, ३६८, ४१०, ४२६, ४३१, ४४४.

—पृथ्वीराजात—दृ० २४.

—भाटी—हू० १६३.

—मममराव के पुत्र—दृ० ३४२.

—राणा—दे०—"संप्रामसिं ए (राया)"।

—शिलार—प० १६४.

सांगी-द् ०२६४.

सिंगी--द्० ३४७.

स्विण-प० २३२.

सचिता-प० १०४.

सींडा-प॰ १७४, २४४, २४४, 388.

स्तिल-प० १६७, २३४. दृ० ४६, ३२०, ३२७, ३७४.

—चीहान—प० २५४.

—राठोड़-प० १६४.

-राणा-दू० ४७२.

—राव—दू० १३८, १६६.

—साम-प० २४४.

सींदू रामा-प० १११

सीतृ रामा म्रावत-तृ० १६६. रादि-- १० २१४, २४४, २४४. दश्ह, २६१.

र्माह्म-प० १४८, १४६, १७७, २२२, २४६. कु० २३६, ३२२, ३२७.

र्सावलदास-प० ३४, ३६, ६४, ६७, ६६, ११६, १४०, १६७, १७०, १७६, २३६, २३८, सादूल विद्वलदासे।त-दू० २२. २१२. टू० १६, २१, २३, ३३, ३४. ३७१, ३७२, ३७४, ३६४, — भारी—दू० १०७. ४०२, ४०६, ४१०, ४१२, —महेस्रोत राठांदृ—प० १३३. ઘરેરે, ૪૦૨ે.

- —र्वाची—प० १६३.
- —ठाकुर्—हु० ४१८.
- —दिहिया—प० १०४.
- --रावत--प० ३७.
- —संसारचंदात, भाटी—दृ० 290.

सनिद्धसुध कविराज--दृ० २३६, ₹80.

सीसतुव—हू० १. साइया भूला—प० ८३. सागवाडिये--प॰ दर. साचर ऋपीव्वर-प॰ २४४. साद ज़र्मीदार—दू० २४६. सादा-दे०-"साद्रल"। साद्-दू० ६३.

१८०, २३२, २३८, २४%, २४२, २४६, २४०, २४४, २६०. द्० १३, २१, २४, ३०, 82, 82, 88, 900, 909, १०२, ३२१, ३३३, ३७४, इत्र, ३६०, ४०२, ४१०, ४१६, ४२८, ४३१, ४३२, ४३३,

- —बीकावत—प० १०४.
- ४१६, ४१७, ४२१, ४२६, —त्तव गीपालदासीत—दू० ३४८. सादे कुँवर-- दू० ६२.

सापली—द् ३ ३४४.

सावस-द् ० २४१.

सामंत-प० १४४.

सामंतदेव—दू॰ ४४.

सामंतराज-प० १६८. दू० १८. सामंतसिंह-प० १७, ७८, ७६,

न्द्र, १२३, १६६, १६०, २१७. हू० १६०, १६७, १६८.

- —दूसरा—प० १४३.
- चावड़ा---प० २२०,
- ---चीबा---प० १२४.
- --राव-द० ६६.
- -- गवल--प० २०, ८४, ८४.
- --शेखावत--द् ० २०१.
- —सोनगिरा—दू० ६४, १८६.

ताद्त-प० ६७, १४८, १७६, १७६, साम-दू० २४४, २६१, ३२३.

सामदास-प० २४म. सामवेद--प० १०४. सामा-दे०-"साँडा"। सामेजा (सम्मा) जाति—दृ० २४१, २४६. सामार-प० २२२. सायच-- हु० २४७. सायर---प० २४६. सारंग-प० २४६. दू० ४०६, ४६०. सारंगखा-प० १६४, १६४. दू० ₹08. .: सारंगदेव--प० २४, ४३,४४, १६८, १६६. सारंगदेवी, राणी--इ० १६६. सारंगदेवात राजपूत-प० ७. सारगेभ्वर-प० ११७. सारा-प० २४८. सार्हेचा--दृ० २६. साल्ह--दु० २८२. साल्हा-प० १७३, २३४, २३६. सावंत-प॰ ११६, १४४, १६६, १मई, २४७, २४म. दू० १म२, सिंधा-प० १७४. ३५२. —हादा—प० १०३. १६७, १७६, २१७, २४६. हू० १२६, १३४. तृ० ४३, ३२०, ३२१, ३२२, —राजा—प० २३१.

४०८, ४४२, ४४४, ४४६.

सावंतसीहोत भाटी-द् ० ३२२. सावदू भाटी-द्० ६२. सासण ( शासन ) चारण---प० 990. साह-प० ६१, ६४. साहण पाल-प० १६०, साहब-प० ६७, २४२. दू० २१४, २२६, ४६३, ४६८, ४६६, 800, 809. -हमीरात जाड़ेचा-द् ४६३, ४६७, ४६८, ४६६. साहचर्खा--प० १३८, २१८. दू० ७. साहबदेवी तँवर—दू० २००, ३७७. साहवसिंह--द० ४४१, ४४४, ४४४. साहर-प० २४७. साहरण-प० ११६. साहार--द् ७ ४६०, साहिल-प० १६६. सिंध-प० २३१. दू० २६१, ३३४, ३३६. सिंघराव भाटी - दृ० २६०, ४३८. सिंधराव-प० १६६. दू० ३४७. सिंधल, नींबावत-प॰ १४४. सार्वतसिंह-- १० ११०, १११, -- राजपूत-- १० १७६, २२१. सिंधलसेन--प० २३२. सिंधु--द् ४६. सावंतसी भीमावत—दू० ३४७.

मिंधु हीर-नृ० ४६. लि धुसार--- गु० २४४. नि धुराज-ग० २१४, २१६. सिंशल-To 188.

सिंह--प० ३३, १६म. दू० १६, २०, २७, ४२, ३३३, ३३७, सिखरावत-प० २३.

४२=, ४७२, ४७३.

-- णजा का-- दू० ४७२.

−केली-प० ६२.

—कंतमाले।त—दू० ४२३.

— जंतमीहोत—प० १७६.

- रावल-प० ११.

-संवत्-पट २२१, दू० ४६०.

सिंहजी-प० १७.

सिंहबर राजा-दू० धमध.

सिंहराज-प० १६म, २००.

सिंहराव-प० १२२. दृ० ४३६.

- मनाहर बदेहा-द्० ३४६.

सिंहसेन (सीहाजी)-दू॰ ४०, ४३, **২৩, ২**도.

सिंहा तेजावत-प० ६४.

सिकंदर-प० २१४, २१४. दू० २४४, ४८३.

सिकंदर र्का-प॰ १२४. दू० ३२०.

-लोदी-प॰ २१७. दू० ४७६, 889.

सिकेातरा-दृ० १११.

सिखरा-प० २३, १७६, १८३, २२३, २२४, २२४, २२६,

२२७, २२८, २४२, २४७, २६०. टू० मम, ६४.

सिखरा ई दा पहिहार-प० २२२.

— उगमणोत—दू० ६३, 907.

२४०, ३८२, ४१०, ४२१, सिधका-प० २२१.

ति धमुख--दू० ४४१.

सिद्धगराय-दृ० २.

सिद्धराज से। लंकी-प० १८, २०७,

२१०, २११, २१२, २१६, २२१, २३२. दू० ४८, १६४,

२४२, २७४, ४७८, ४७६.

सियाजी राठे। इ—दू० ४६०.

सिरंग-दू० १६६, ३६६, ४४१.

सिराज्ञद्दीन-दू० २६२, २६३.

सिराही का इतिहास-प० १२०, १२३, १४१, २३३.

सिरोही की ख्यात-प० १२०

सिलार-प० २४४, २४६, २४६, २६०.

सिवर--प० २३१.

सिवा-प० १४७, १७१, २४६, २४८, २४६.

—सीखला—दू० ४६१.

सिसे।दिया, गुहिले।त वंश- प० 300

सिहाना भाटी-दू० २म३.

सींघलपत्ता-प० १६४.

सीताबाई बाहदुमेरी-दू०

३२६, ३३०, ३३१. सीमाल राजाड़--चू॰ २८६. सीयक (श्रीहर्ष दूसरा)—प० २४४. सीरवन भाडी—प० २१४. सीलारा—प० २३०. २८, ७७, ६७. हू० १०४, १०७, १०८, ११८, १२०, १६६. सीसोदियों की ख्यात-५० १०. सीहरुदेव रावल-प॰ १४, ८४. दू० २ दर. ्ः —राणा—प० २३४, २३६, २३७. — गोह्—प० १०४. —सांखला—प० १८६. टू० १२२. — भाटी—प० २४३. सीह पातला—प० १४८, १४६. सीहा-प० ६४, १७१. दू० ३२, ४२, ६४, ११६, १३४, १३४, सुंदरवाई—प० १४४. १३६, ३२९, ३२७, ३४०, ३६६, ३८२, ४२४, ४३३. सीहाजी—दे॰ ''सिं हसेन''। —कनवजिया, राव—दू० ४१, सुकृत शर्मा—प० १३. ४२, ४३, ४४, ४४. सीहाणी कईवाहा—दू० ४. सीहा धनराजात — दू॰ ३७२. —भाटी गोयंददासीत—दू० ३४६. —राठीड़—दू० ४६१. —राव—दू० ४०, ४म, ६४, 984. —सि<sup>•</sup>धल-टू० १३३, १३४, १३६. सीहो—प० १८, ८४. दू० ४६.

सु गराय-दू० २. सु दर-प० २३४. टू० १३, ४२४. सुंदरचंद राजा—दू० ४८८. सुंदरदास-प० ३६, ६६, ११७, २३८, २४८. हू० ४, १०, १६, सीसोदिये-प० २, ७, १३, २७, २०, २१, २२, २६, ३६, ३६, ४२, ३२४, ३३०, ३३१, ३३३, ३३६, ३४०, ३७९, २७४, ३८२, ३६०, ३६४, ३६६, ४०२, ४०६, ४१२, 81ર, 81દ, ૪૨૧, ૪૨૧, ४३३, ४३६, ४४२, ४४४. —मुहणोत—प० २४७, २४६. —राहेाड़—हू० ३४७. सुंदरीदेवी--प० २३१. सुकत-प॰ इध सुकायत राजा-दृ० ४८७. सुख कुँवरी-प॰ १३४. सुबरामदास—द् ० ४४४. सुखविलास—दू० २०१. सुखिस ह—दू० २०६, ४४२. सुखसेन-दृ० ४८८. सुगंधल-प० १७६. खुगुण मुंहता—प० २३४. सुगुणदेवी सोही—दू० २००. सुघदुराय-- हू० १६६, २००, २०१.

सुवेान-- दू० ३. सुजति—प० मध. सुजय-प॰ =४. सुजसराय-दृ० ३. सुजान-प० १६७. टू० ३७, ३३४. सुविधि-टू० ४८४. सुजान देवी---दू० ३६७. सुजान राय दू० २१३. सुजानसि ह—प० ३४, ६५, ६७, ७२, ७३, १६७, ट्र० १६, १८, १६, २०, २२, २३, ४३, २००, ३३७, ३३६, ३४०, ई७१, सुभेष्य शर्मा-प० १३. ४४१, ४७३. — उदयसिंहोत — दृ० २२. —खंगारेात—दृ० २४. —महाराजा—दू० २०१, २०३. ं सुमित्र मंगल—दू० ४. सुजित-प॰ =४. सुदर्धराज-दू० २. सुदर्शन-प० = ४. टू० २, ४१, ४=, ३३०. द्र० ३७६. —राव—दू० ३७६, ४३६. सुदर्शनसेन-- टू० ४४४. सुदास--दू० ४८. सुदेव--द्र० ४८. सुधन राजा-दू० ४८४. ं सुधन्वा---प० म४. दू० २. ं सुधानेव—दू० १. सुधिवम्ह—दू० ४. सुपियारदे---प० १२२, १२३, १२४,

१२४, ६२६, ६३२. सुप्रतिकाम-दू० ४१. सुवली राणी सीसेादणी-दू० ६४. स्वाह-द० २, ४४३, ४४६. सुवीर--प॰ =४. सुबुक्तगीन-दू॰ ४४४, ४४६. सुबुद्धि शर्मा—प० १३. सुभगसेना-दू० ४४३. सुभटवर्म (से।हड्)-प॰ २४६. सुमत-प॰ ८४. सुमरा-- दृ० २४६. सुमित्र-दू० ४, ४४, ४६. सुमेधा-प० द३. सुवचंद--द्र० ४८६. सुरवन-दे० "सुर्जन"। सुरतराज-दू० २. —मानसिंहोत सिरडिया भाटी— सुरताण-प० ३४, ३६, ६१, ११०, १३०, १३१, १४४, १६१, १७८, १७६, २३८, २४८. २४१, २४६. दू० ६, ११, ३२, ६०, १८६, १८७, १६६, २६१. ३२४, ३२७, ३३०, ३६२, ३६४, ३६६, ३७२, ३७४, ३७६, ३८२, ३८३, ३६०, ३६३, ३६७, ४०६, ४१३,

४२४, ४३१, ४३२, ४३४,

४७३, ४७४.

स्यं वंश-दू० ४७. सूर्व्यदंशी—प० ११, १७, १८६. स्त नख-प० २३२. सेंडणचंद—द्० ४४६, ४४०. सेजक (सहजिग) गोहिल-टू॰ ४६०. सेजसी---दृ० ३२०. सेतराम—दू० ४६, ४६, ६०, ६२, ६३, ६४. सेनजित—दृ० ४८. सेनवंशी-प० २१४. सेनवर्ष---हु० ४८४. सेपटा—प० १०४. सेरमर्दन-द्० ४८६. सेलहध---५० १३२. सेलात-प० १०४. सेवटे राजपूत—प० २१७, २४८. सेवती-प० २४६. सैयद नासिर--प० १६६. सैयद मन्खन-प० ६४, ६४. सोजत-दू० १४४. सोमतिया-प० २०१. सोढ़ राजा-इ० ४. सोहदेव--द् ० ४६. सोड्ळ--प० २३४. सोड़िस ह-दू॰ ३, ४४. सोढ़ा-प० २३०, २३३, २३४, २४७. दू० ४८२. सोद्दी--दू० ८०, १७६, २३६, २३७, २३८, २८४, ३०४.

सोढ़े परमार-प० २२२, २४६, २४६, २४७. टू० १७८, २६६, २८४, ३२७, ३६४, ४३४, ૪૨ે૭. —श्रमरकोट के—प॰ २४१, २४७. ---पारकर के--प० २४३. सोनगरा, राव-प० २६०. . —चीहान—प० ६३, १०४, १४२, १४४, २४४. तू० १०३, १०४, 332, 334. सोनगिरी-प॰ १४४. टू॰ ११३, १२६, २०४, २८४, २८६. —देवी—प० २२. सोनेया ( सुवर्ण मोहर )-प० ११. सोनामाई--दू० ६०, १६७, १६८, 300, 309, 308, 350, १६६. सोनिंग-प० ३. दू० ४८, १६४. सोभ-प० १६६. सोसा-प० १२३, १८१ २४६, २४=, २४७. से।भागदे--दू० ४८. सोभा चाहान-प० १८४. —राव (शिवभाग )—प० १२३, 984, 980. सोभित-इ० १६४. सोम-प० ७८, २३७, २४४, २४३. तू॰ ३२०, ३२१, ३४६. —भाटी—द्र० ३५७. सामइया महादेव—देव—''सामनाध

महादेव'' सोमदान-ए० = १. दू० ३२१. सोमदेव--प० १६७. -- व्यास-पः १६४. स्रोतनाच महादेव-प० १४४, १४६, १४७, १४८, १४६, १६४, दू० ४५६, ४६०. सोमलदेवी--प० १६६. साम वंश-प० १०४. सोमवंशी-प॰ १६८. सोमस्तिल चहुवागा—दृ० ४=३. सोमसिंह-प॰ २४४. स्रोमा राखिसया-प० २४२. दृ० स्रोहिय-प० १२०. ६२, ४३७. सोमादिख-प० ११. सोमेश-ह्० ३. सोमेरवर राजकवि-प॰ १६६. ---राजा--प० १६६, २००, २२१, २३०, २४७. सोलंकणी राणा—द् ० १६४. सोलंकपाज-दृ० ४५. सोर्लंकी—प॰ २४, १०४, ११६, ३४३. 5२०, २०१, २०२, २१४, सीमत<del>्</del>र्० ७१. २१८, २१६, २२०, २२६. तू० स्वर-- तू० ४. ४७६, ४८०, ४८१. —टोडे के—प० २१८. —देसूरी के-प० २१७. —पाटण श्रणहितावाड़े के-प॰ ₹09.

सेालंकी राज्य-समय-जू० ४७६. —पीढ़ियाँ—प० २१६. —वंशावली—प० २०१. —शाखाएँ —प० २०१. सोल्हण-प० १६६. दू० ४. सोहड्-प० १६६, २४६. दू० १४१. —सिक स्दावत—दू० ६०. सोहद्रा-दू० ३६७. सोहर-दू० २०३. सोहा-प॰ १८३. सोहि-प० १०३, १०४. सोहित-प० १४२. सोही-प० १२०, १७१, १८३. 328, सागीत-दू० ६७, सीदा बारहट बारू-प० २२. सोमत्त-दू० ६८. सोभाग्य देवी-३२. दू० ४०, 984, 200. सौअम-प० १४१, १७३. टू० ४०, ४१, ७२, ७३, ४४६, स्वरूपदेवी-४६. तृ० १६४, १६७, २००, ४७४. स्वरूपसि ह—प० २०. दू० २००. —महाराजा—दू० २००. हंस-प० १८, २३१, २३२.

हंसतवसु--प॰ =४. हंस रावल—प० १६, ८४. हंसपाल—प० १७, २३१. दू० हंसवाई रागी—प० २४, २४. दू० हंसराज-दू० २८०. हंसा--प० २३४. हह्या पेाहरु—३१४, ३१४, ३४४. हह्ये-दू० ३१४, ३४४. हटीसिंह—दू० ४४३, ४४४. ष्ट्य राजा-- दूवे ४, ६. —राव—दू० ६. हगु देव-टू॰ ४६. हर्एंत राव-प० २४४. हराूंतसि ह—टू० ४४४. हरार्त-दे०-"हनुमंत"। हदो या हहो-प० २३६, २४८. द्र० ४१२. हनु--प० = ४. हनुसंत--दू० ४. हनुमान,--दू० ३, ४६. हवीब पठान-दू० ४७०. हमी र्खा कर्मसिंहोत-दू० १६७. हमीद अफ़ग़ान शेख़—दू० ४४६. हमीर-प० २२, ३४, ११३, ११४, १२४, १४४, १४८, १४६, १६१, १७८, २३०, २३७, २४८,२४२. दू० ७, २३, १४४, २१६,

२६८, ३२४, ३६४, ३६८, ३८१, ३८२, ४१०, ४१३, ४३७, ४६०, ४८१. हमीर खंगारोत--दू० २३, २४०. —खींबावत—प० २३८. —तीसरा—दू० २१६. —थिरावत राणा—प० २४०. —दिहिया—प० १०४, ११२, ११४. —दूसरा—दू० २१४. —पेाते—द् ०७. —वड़ा—द्० २१४. —भाटी—दृ० ३८१. —महाकाब्य—प० १६०, १८६, —राणा—प० २१, २२, ४६, १०७, २४७. --रावत--प० २३२. हमीरदेव चैाहान राजा-प० १६०, १६७, २००. हू० ४म३. —रा० दू० २४२. हमीरसिंह महाराणा - प०१६, २०. हयनय—दू० ४८४. हयातर्खा—टू० ३२६. हरकरण-दू० ३१. हरकुँवर-प॰ ४२, ६४. हरख जैसि ह—दू० ३४६. हरख शर्मा—प० १३. हर र्खा—द् ३७१. हरचंद--द्र० ३८१. हरजनकार-प० १३, २१६, २२१, २२२, २२७,२२८, हरजस—दू० १, ४, ३०.

हरदत्त-पर १६०. हरदा—दृ० ३२४. हरदास-प० १४४, १६६, १७८. ट्र० २३, ३६, ३४८, ३४६, १४०, १४१, १४२,३२२, ३३२, ४३१, ४३४, ४७४. —जहड़—हू० १४७, १४६. ---नाया--- जू० ३२३ —भाटी—हू० ४११. —महेशदातेात – प० २३७. हरदेव--दू० ३४. हरधवल-दृ० २२४, २२७, २४१. हररामसि ह-दू० ४४२. हरनाध-टू॰ २१, २७, २२४, २४०, हररेखा-टू॰ २००. ३६६, ४३६. हरनाधासिंह--दृ० ३६, ४४६. हरनाभ--दृ० १. हरभम-प० २४३. तू०. ३६०, ३६४, ३८०. —केलणोत — दृ० ३४३. —चाचा—दू० ३६०. --पोर-प० २४३, २४६. —भाटी-दू० ३६०, ३६७. —संखिता —द् १२६. हरभाग-इ० ३८. . हरभीम, राजा-दू० ४८८. ्हरभू --प० २४३. दू० १३७, १३८. हरमाला-द् २००. हरया-द् ३४२.

हरराज-प० १००, १०४, १०.. ३०८, ११४, १२६, १४४ १४८, २१६, २४२. टू० ३३३ ४१२, ४२१, ४३७ —राय—दू० ३४२. ३३३, ३६६, ३६६ ४१३, ४१४, रावल-दू० १६६, २६१, ३३४ 383, 883. हरराम-प० ६७. दू० २२, २४, २६, ३०, ३१, ३२, ३४, ४२, ३६१, ३८३, ४२०. —रायसत्तोत—द् ० ३८. हररामदास-द्० ४४३. हर शर्मा—१० १३. हरसूराणी—प० २२. हराराज-द० २८. हरपाल-प० २३०. टू० ३, ४७२. हराराव-टू० ३२३, ३६१, ३६६, ४३६. हरिकेली नाटक--प० १ हरिचंद राजा-दू० २, ४. हरित-दू० २, ४८. हरिनाथ-दू० ४८६. हरिपाल—टू० ४८७. हरिवंस-प० २३१, टू० धन्द हरियव - दू० ४८२. हरिया-दू० १७०, १७६, १७४, 304. हरिवंश पुराया-प० २३१. टू० २६१, ४४८.

हरिश्चंद्र-प० ४, ६, २२८. दू० हरीसि ह राव-दू० २४, ४८, ४८, ६४, हरिसिंह—टू० २०६, ३३७, ३७२, हरिहर—प० =३. ४८६. हरिसेन राजा-दू० ४८८. हरी राणा-द्० ४७२. हरीदाल-प० १४४, १४६, १७६, २४६, २४८, २४०, २४१. हसती — तृ० २०९. ३४०, ३६०, ३६४, ४०६, ४१०, ४१६, ४२०, ४२४, ४२८, ४३२, ४३४. --साना-प० ६१ —दछावत—दू० ६६. —पंचेाली—दू० ३४⊭. — विद्वलदासीत — दृ० २२. हरीपाल-टू० ४४६. हरीराज-प० १६०, २००. हरीराम-प॰ ६३. दृ० २४, २०८. हरीसिंह—प॰ ६३, १६७. टू० ३०८, ३६३, ३७६, ४७३. १८, २३, ३०, ३४, ३७, ३६, — ग्रज्यू का—दू० ३४६. ३४२, ३६६, ४१६, ४३७, ४४२. —(हत्तीसि<sup>•</sup>ह)—प० ६८, १००. -- किशनसिं होत-द् ७ ४११. —कुँवर—प० २१. —भाटी श्रमरसिंहोत—वू० ३४१. —माटी शक्तिसिं होत-दू० ३४६. -देवड्।-प० १४०. —राघोदास का—प० १०४.

—रावत—प० ६३, ६६, ६७. हर्यभ्व-- दृ० ४८. हर्पनाध-प० १६१. हर्पमादित्य-प॰ १४. हत्त्रात-प० २१३. हूर २९, ३०, ४४, ३३७, हस्तीसिंह (हटीसिंह)-प० ६८, 900. हांसा गहलात राणी-इ० १६६. हिंसू--दू० ६७, ६८. हाजा-प० १=३. दू० २२४, २४१. हाजीर्खा पडाया—प० ४**८, ४६, ६०.** द् ० १३. हाड़ा-प० १०४, १०४, २३१. —सुरताणोत—प० ११०. हाड़े राजपूत-प॰ १०३, १०४. हाधी-प० ६६, ११४, १७०. दू० २०६, २३४, १३६, ३४०, ३४०, —गोपालदासेात—दू० ३८६. हापा ( हामा )-प० ११४, १६६, १७३, १७४. दू० ३२७. हापा--प० २३२. हामा खुमाया काठी-दू० २४१, 588. -राठोड् भीमसि होत-दृ० ३४६. हारीत ऋषि-प० ११, १४, १४. हाला-दू० २१४, २२०, २२१,

२४७.

हाला शाखा—दू० २२१,२४७,४७०.

हावसिद्ध--प० ८४.

हासा सूमिया—हु० २८३.

हिंगोल-प० ११७१, १७७. दू०

३२४, ४०६.

हिंगोला घाहादा-प० ११६.

—पोपाड़ा—दू० १६४, १६४.

हि'दराजस्थान प० २२७. २४४. इले-द् १०४.

द्र० ३४७.

हिंदालं-द० ३७.

हिं दृसिं ह-दू० १६, ३६.

हितपाल-प० २१६.

हिम्मतिसिंह--दू० १२, २६, ३९, हेमचंद्राचार्य-प० २२०, २२२.

३६, ४४, ३४०, ४४१, ४४४, ४४४, ४४७.

—कञ्चवाहा—इ० २००.

—मानसि होत—दू० १६.

हिरण्य-पः = ४.

हिरण्यनास-द॰ २, ४म.

हाड़ा राव--इ० ६४.

हीमाला-प० १७३, १८१.

हीरासिं ए-द् ० १६८.

हंचड्-प० २३०.

हुप्रत्संग—दू० ४७१.

हुमार्युं—प० ४३, १६८, २१४. तू०

१७, १६०, १६२, ३२४, ३३२,

३३३, ४८२, ४६१.

हुरड़--दू० २६४, २६४, २६६.

हरड़ा-प० १०४.

हल-प० ७७.

हुसैन कुलीखी-प॰ ६०.

हूँफा सादू - दू० ३०४.

हुड़ी (सूड़ी)-प० १०७.

हुण, पँवार-प० १२१.

---राजा--प० १८७.

हृदयनारायग--- टू० १२, १६, १६म.

हृद्यराम-दृ० १८, २२, ३८.

हृदय शर्मा--प० १३.

हृद्यसि हुदेव-हू॰ २१२.

हेमराज-प० २४६.इ० ३४३, ३७२, ध३३.

हेमवर्ण शर्मा-प० १३.

हेमा-- हु० ७३, ७४, ७६, ७७, ७८,

08, Fo.

—सीमालोत—दृ० ७१, ७२, ७३, 08.

हेमादित्य-प० १४.

हेहरय--प॰ ८४.

होटो-इ० २४७.

होयसल-दृ० ४४०.

होरत्तराव-ह् ०२१२.

होरव--दू० ४८२.

होशंग, गोरी-प॰ ६६.

## भौगोलिक

ग्प

थंजार—टू० ४७०, ४७१.
थंतरगेटा—टू० ३४३.
थंतरगेटा—टू० ६.
थंवली का ट्रंक—प० ६६.
थंवा भवानी—प० १३७.
थंवाव—प० ६, २१२.
थंवेरी—प० ४७.
थखावा—टू० ११४.
थखावा—टू० १६०.
थघाटपुर—दे०—'थहाद'।
थचलगढ़—प० ११६.
थचलाणी—टू० ३४३, ३४७.
थजनेर—प० १, ३, ४१, ४६, ४६,

१६, ६३, ७२, ७६, १७६, छाण्धार—प० ११८.
१७४, १८६, १६८, २००, २१८ प्रणहिल्धुर-पाटण—प०
२२१, २३१, २४६, २६०. २१७, २२२. दू० ४
दू० ६, १०, १२, १४४, १४४ प्रणहिल्वादा—प० १६
१४६, १४७, १६६, ३४२, दू० २४१.
३८८, ३६७, ३६७, ३६८, ग्रानत हूंगरी—प० २१.
४०१, ४०६, ४०६, ४१४, ग्रानलकुण्ड—प० २२६.
४२४, ४२६, ४८२, ४८३.

श्रजयगढ़---दू० २११.

श्रजयपुर- दृ० ४७. श्रजयसर पर्वत-दृ० २१६. थजारी, रामसिंह की-प॰ ११७. श्रजीतपुर--द् २०४, ४४१. घजेपुर—दे०—"ग्रजयपुर" । ग्रजीधन देपालपुर—दृ० ३१७ श्रजोध-दे०-"श्रये।ध्या"। थ्रटक--द० १७, २८, ४०३. श्रद्यदा-दृ० ३८४. श्चटरोह-प० १०३, थटाल, चारणों की-प॰ ११८. श्रद्वीया-दृ० ४०७. थढ़ाई दिन का भोंपड़ा-40 १६६. श्रणखसीसर-प० २४४. श्रम्दोर-प० ११८, १३४. श्रम्थार-प० ११८. श्रगहिलपुर-पाटण-प० २१४, २१७, २२२. द्० ४८१. श्रणहिलवाड़ा-प॰ १६६, २०१. द्० २४१. श्रनलकुण्ड--प॰ २२६. धभयपुर-- टू० ४७.

श्रभिरामपुर, मिलकी-प० १०२.

श्रभेपुरा—ह्० ४७. थ्रमोहर विर्ठाडा--द० २६०. श्रमरकेाट—टू० १४२, २२४. श्रमरगढ़---दुः० २१. श्रमरसर---दु० ३२. श्रमृतसर (सीभर)--दू० १, ६. श्रयोध्या--द् ० ४. श्ररजिणियारी--टू॰ २४६. श्ररजणी--द् ० २८६. श्यरजीयाण-प० २४७. श्रास्त्रवादा-प० ११८, १३४. श्चरटिश्चा---दृ० ४२६. श्ररणो-प० ७६. श्ररणोद—ह्० २१२. श्रावण-प० ६. श्ररोड़--इ० २७२. श्रर्थूग-प० २४६. श्रर्शुद्राचल--प० १६८. श्रवंती (पर्वत)-- ऱ्० ११६. श्रलवर—प० ४≈, २३२. टू० ३१, श्रीमद—प० ६७, १००. **૨**૨. थ्रवाइना--दू० २१२. श्रवेल-प० ११८. घ्रष्टमदनगर—प० १६६. दू० ४१८, 840. थ्यहमदाबाद—प॰ ३, ६७, २१३, थ्राक्ता—दू॰ २४६, ३४३. २१४. २१४, २२१. टू० १६३, श्राकेली—प० ११८. २४८, ४६०, ४६१, ४६६.

श्रहर-प० १८१.

श्रहराणी इंद्रवड़े-दू० ४१४. थहवा---दू० ३४३. श्रहिचावा खुई-प० ११६. थ्रहिछ्त्रपुर--प॰ **१**६८. श्रहोरगड़--- हु० ४७. **30** 7 र्घाकडावास-द् ४११. श्रांतरदा-प० ११०. र्थातरी-प० ४, ६७, ६८, ६६, 900. श्रांध्र-प० २३१. श्रीवा—दू० ३२७. र्जावेर-प० ४१, १११, २४७, २४१. द्० १, ४, ४, ७, ६, ११, १२, १३, १४, १६, २७, ३२, ४४, ₹४२. र्थावेरी--प॰ ६' श्रविला—प० ११८. र्श्वाभेरा—दु० २८२. र्श्रावल-प० १३७. र्यावली—दू० ४१४. र्याचा--प० ६४. श्राडवा--प० ११८. टू० ३३३. श्राकद् सादा-प० ४४, २१६. श्राकेवला-दू० ३४६.

श्राकोत्वा-प० ४३.

श्राख्ना--प० ११८.

श्रांगरा-प० १६, ४७, १११, २३३.

दू० ३८३, ४८१, ४६२.

धागरिया-प० २१७.

थाघाटपुर—दे०—"ब्राहादु"।

घाडावल-दे०-"श्ववंली"।

थाड़ान, भारों की-प० ११म.

श्राणवाण—ह्० ३६३.

श्रानत --- प० २३१.

यानले। ध-दू० १८१.

श्रानापुर--प० ११६.

थानावस-दू० ४०१.

श्राना सागर-प० १६६. द्० ११४.

धापूछी-प० ११८.

श्रावू—प० २४, १०४, ११७, ११८.

१२०, १२१, १२२, १२३,

१२४, १२६, १३३, १४७,

२०६, २०६, २२१, २२६,

२३१, २३२, २३४, २४४, २४६. दू० २७७, २८०, ३१०, ३१७.

श्रावृ रोड़-प० १२३, २४४.

श्रामथला—प० ११७,

श्रामलमाल-प० ४.

श्रामेट--प० ३४.

श्रामेर-दे०-"श्रीवेर"।

श्रायसि—दु० ४०५.

श्रारखी—प० ११८.

श्रारज्या--प० ६६.

श्रारम—दू० २४८.

श्रालमपुर-द्० २१२.

ष्यालवादा-प० १८३.

श्रालवाहा--प॰ ११८.

श्राताराण-प० १८३.

श्रालिया-प० ११८.

थालेापा--प० १३४.

श्रावड्-सावड्—प० ३.

धाशापह्यो या धाशावह्यी-प०२१३.

श्रासणी केट-द्० २४६, २४६,

२६१, २८१, ३४४, ३४४.

श्रासदास-प० ११६.

श्रात्सानड़ा—दू० ४२७.

श्रासल-प० २१३.

श्रासलकोर-पण १४२.

श्रासलोई--द्र० २४६.

श्रासवदा-प० ११६.

श्राससैवण-दू० २४६.

यासावल-प० २२१.

श्रासेर-प० ४१. दू० ४८१.

श्रासो—दू० २४६.

घासोप—प० १८०. दू० ३६०,

३६२, ३६३, ४०७.

थ्रासोप की चिनड़ो-टू० ४०७.

श्राहब्-दे०-''श्राहाइ'' ।

थाहप--दू॰ २४६.

न्नाहाड्--प० ६, ४७, ७८, ७६,

188, 841.

थाहाली-दू० २४६.

श्राहरमा-प० १३.

**घाहोर--प० १, ४, १३, १८.** 

इंद्ररूखी—दू० २१२.

इंद्राणा—प० १७८. 🕐 इकुरडा--प० ११८. इच्छापुर--दुः० ४०७ इडीवे--इ०, ४१४. इसलामपुर की सीयल-प० ७६. इसलामपुर मोही-प० ७६.

ई दावाटी—टू०—दह. ईकर्--इ० २१६.

ईडर—प० १, ३, ४, ८, १०, २२, उदारा—प० १८०.

२१७. ट्र १४, १६६, २६४, उन्हाली-प० २. ३३१, ३३६, ४०७, ४६३

,ईडर--द्० १६१. 'ईसर नावड़ो-दू० ३६७. ईसवाल-प॰ ध.

U

र्हंटाला-प० ३, ३४, ४३, ६४. वॅटोलाव-दे०-"वॅटाला"। **डॅंडवाड्1—प० १**न३. उगरावण-प० ६६. डचहर-प० २३२. चर्जीन—प० ३, ६७,१६७, १६=, २३८, २४०. तृ० २३४, ३६४, ३६६,३६६, ४०१,६१४, ४१८, ४२६.

बढ्छा-दे०-"घोढ्छा"। रड़ महेसदास की-प० ११६. **उडवाडिया—५० ११**६. **उडसर**—्टू० ४४३.

उदयपुर-प० २, ३, ४, ६, ७, ६, १३, १४, ४६, ४७, ४८, ४६, ६८, ७०, ७२, ७४, ७६, ७८, ६३, ६६, ६७, १०२. दृ० ३६, २१२, ३४०.

उदयपुर छोटा-प० १६७. उदयसागर तालाच-प० २, ६, ७,

४६, ४८. उदलियावास—दू० २८२.

३६,४१, ७८,१२६,१३०, १३७, उदेही-दू० १,१८,२२, २६, ३७.

डपमाण-प० ११८.

उपरवाड़ा—- द्र० २२६. ं उमरकोट-प० २३४, २३४, २४९,

२४६, २४०, २४८, २४०, २४३, २४४, २४६. टू० ७६, ७७, १७६, २४८, २६१, २७६, २८२, २८३, २८४, ३२२, ३२३, ३२४, ३२६, ३२७, ३३२, ३३३.

उमरकाट खाडाल-- दू० २७६. डमरग्गी-प० ११८, १२०, २०८. डमरलाई<del>—</del>दू० ४२३. उरमालकोट-प० ४७२. उलकाई—ह्० २११.

জ

जैच देरावर--इ० २६३. कॅचासरा—दृ० २४८. कॅटाला—दे०—"वॅटाला"। ऊँढ वाडिया—प० ११७. ऊँड सरवैया—दू० २४१. ऊँइरा—प० ११७. ऊड—प० ११७. ऊडाई—दू० २४६. ऊदीवास—दू० ४०६. ऊनवा गांव—प० २२. ऊना—दू० २४६. ऊपर माल—प० ७६. ऊमर छोट—दे०—''उमरकोट''।

報

ऋषोकेश-प॰ ११८.

स्

एळच—द् ० २११. एही—५० ११म. एहेखरा—दू ० २४६. प्रे

ऐवड़ी भाटों की—प० ११६. ऐवा—प० १०३. ऐहनला—प० १६८.

खी

श्रोईसी—दे०—"श्रोयसी"। श्रोखंड—प० १८३. श्रोगरास—दू० १४१. श्रोकारी—प० ११६. श्रोकृश—दू० २१०, २११, २१२,

स्रोडवाड़ा—दू० ३३४. स्रोडा—दू० २४८. स्रोड़ा, भीम का—प० १. च्चोह्—प० ११८.

च्चोदीठ—प० २४१.

च्चोदस—ट्० ३३६.

च्चोयस्—प० १७६. ट्० ३६४,४२४.

—का पुरवटा—ट्० ४०७.

—का कींकरी—ट्० ४०७.

च्चोतिया—प० ११८.

च्चोरीठ—ट्० १००.

च्चोत्वी—ट्० १००.

च्चोत्वा—ट्० २४७.

च्चोत्वा—ट्० २४७.

च्चोतिया—प० ११८.

च्चोत्वा—ट्० २४७. ३४१.

च्चोतिया—प० २३३, २३४.

कितत या कर्णतीर्ध—दू० २१०.
कंशाकोट—प० १६६.
कंधार—प० ६८. दू० २०, ३३२.
कंपासिया—प० ११७.
कँवरला—प० ११८.
कँवला—दू० ३६२.
कक्—दू० ४४७.
कच्छ—प० १७१, २०२,२४३,२४४.
दू०२१४,२१७,२१८,२१६,२२१,
२४४, २४६,२४७, ४४०, ४८०.

कड़ब्दा—दू० २१२. कटक—दू० १२, १६. कटखड़ा—प० ११०. कटहड़—दू० २२. कठाड़—प० ६.

## (१२५)

, कड़ी-प० ४. दू० ४०४. कणवण--द्० २४६. कणवारा—द्र० ४४६. कगावीर-पन ७७. दृ० ४२३. कणावद--प० १८३. कतर-हु० ४४३. कदहु--द्० १४१. कदाला-दू० ३१६. कनड् के पहाड्-प॰ ४६४. कनादिया--प० २४८. कन्दहार-दे०-"कंघाए"। कन्नाज-प० २२०, २२८, २२६, कलाकसा-दू० ३६०. २३१, २३२. दू० ४४, ४०, ४४, कलावा - प० ११८. 🎤 🕹 ४८, ६३, ६४, २१०, ४८१. • कपड्वराज—प० ४२८. कपासण-प॰ ३. ७७. .कपूरदेसर—हु० २७६. कपृरिया-इ० ३८८. कवार की सुंखड़ी-प० २१४. कमलपुर--द्०-४७. कम्मा का वाड़ा-दू० ४२३. क्र-प० ११७. करड़ा सत्ता-दू० २७६. करणवास-प० २१७. कर्णावटो -- प० १८६. करणीसर—दू० ४४२. करनेचगढ़-प० ४८१. करमसीसर-प० १८०. हू० ४३०. करमावस-प० ६६, १५०. करहटी-प० ११७.

करहरा-दू० २१२. करहेड़ा---प० ३. दू० ४७. कराडा--द्र० २४०. कराडी-- द० ४०३. करोली-प० ४४६. कर्ण का महल-द्० ३२६, ३२७ —तीर्थं या कंतित—दू० २१०. कर्णाटक-प० १६२, २२०. क्रर्शवटी-प० १८६. कलङ्वास-प० ४७. क्लहटगढ़-प० ४८१. कलासर---इ० ४४४. ं कलिंग--प० २३१, २३२. कलाल-प॰ ४. कल्याणनगर-प० २२०. कल्यागपुर--दू० १४६. कल्याणसर--द् ० ४४४, ४४७. कल्यागाी--२२०. कवीता--प० ५७. कश्मीर--दू० ३,६२. कस्ंभी-प० १६०. कांकखा--प० ४. कांकड्—प० १. कांगड़ा--हू० १७, ३३, ३००. कांगणी-प० २४१. र्कामरी--दृ० ४२४. कांगाज-द् २४६. कांधड्काट-दू० २१६.

कांपला--प० १८३. कांभड़ा—हू० ४२७, ४३४. काक नदी—दू० २४६. काका—दू० २७६. कागल--द्० ४१४. काछा-द् प्द, ३२२. काछी—दू० २४६. काछोली---प० ११७. कारसी—दू० ४०१, ४३०० काठियावाङ्—प० ७, २३१. टू० २४७, २४१, ४४०, ४६०, ४६३, ४६२.। काणावद-पूर्व २१६. काणासर—दू० २५८, ३४३. कानडियारी—दू० ३४७. कानासर—दे०—"काणासर"। कानाड़—प० २४, ४३, कान्यकुठज—प० २२०. कापड़ी—दू० ४०. काबुल-प० १४६. हू० ७, २०, १६२, ३६३, ४००,४०३,४४७. काभड़ा—दू० ४०६. कामघो---दू० ३४३. कामस कराही-प॰ ६. कार्मा—दू० १४, ३२, २०६. कायलायो—दू० १२०. कारोली-प० ११६. कालंदरी-दे०-"कालंघरी"। कालंधरी—प० १२४, १२८, १३०, कुँछाऊ—दू० २४६. १२७, १४६, १८२.

कालवाड्—दू० २६. कालवास—दू० ४४४. कालाज—दू० ८७. कालाहुँगर-प० १८६. दू० २७१, कालाणा—दू० ३७३, ४५३. कालि जर-प० २१६, २३२. कालीमर-प० २४३. काली सिंध नदी-प० १०१. काशहद-प० १२०. काशी-प॰ १११, १४७, १४८. हु० २१०, २११. कासंदरा दिघवाडिया-प० ११६. काह्—दू० १२८. काह् गाँव या काहूजीरै-दू० ६४. किंवाजणा--प० ४०. किडागा—दू० ३४४, ३४७. किरड़ड—दू० ३७४, ३८०. किरड़ा-- दू० ३४६. किरवाड़ा-प० ११२. किराङ्--प० २३३. किरात-प० २३१. किलाकाट-दू० २२०. किशनगढ़—दे०—"कुष्णगढ़"। किसोर-प० ४. कीटगोद--दृ० ४१७, ४१८. कीलगो-दू० ३४३. कीला हुँगर-दू० २४६. कुंडग-प० १६म.

कुंडल—प०२१७, २४⊏. दू० २, कुँतातियाजाता—दू०२४७. १७६, १८२, १८४, ३६२, क्रॅपडावस- द०३८७. ३७०, ३६१, ४००, कुंडल की सादगी—प० ६४. कुंडले गुलाई-इ० २४०.

क्टंडारोगड़—दू० ४१८.

कुंडाल-प॰ ६.

कुंडस नदी-प० ७२.

कुंपासर—दु० ३२१.

कुंमलगड़—प० ४२, ४६, ४६, १६७. कृवानिया—प० ८८. कुंभलमेर-प० २, ३, ३६, ४०, क्रमदेसर-दू० ६३. ४३, ४४, ४६, ४७, ७७, १२४, १४४, २३७. टू० ४०४, ४३०.

. हुंभाणा—द्र० ४४४. कुंभार का केाट-हु० २४७.

कुच-दू० २१२.

कुचकला-प० २३१.

कुछुड़ी--इ० २८६.

कुड़की-गांव--हू० १२.

कुडा-प० ७.

कुदुमू --दू० ४४२.

कुरज सीरमी-प॰ ६

कुरड़ा-प॰ ६४.

कुत्तदुड़ा--प० १३६.

कुलवर--दू० २४६.

कुल्याणां-प० १४८.

कुतमला-- टू० ३४७.

कुहर—दू० ३८८.

क़हाडिया नला-प० ४.

क्रुँजवा—दू० १७६.

कुँपावास—द्० ४१७, ४१८, ४१६.

क्षांसर—दू० ३४७.

क्चमा-प० ११६.

कृचेर--प० २४१.

क्जावाङा—५० ११८.

कृद्गा-प० १६४.

जूडी-प० १०३. टु० ४००.

इत्लगढ़-द्० १६४, २०८, ३४०,

४०४, ४०७.

केदार--- दू० २४६.

केरमाद्--दू० ४४३.

केरया-प० ७६.

केरल-दु० ४४८.

केरला-प० १७७.

केलणसर-दू० ४४२.

केलवा--प० ४, ३४.

केलवासा-प० ४.

केलाकांट-दू० २२६, २३०, २३३,

२३४, २३४, २४६.

केलाहूकोट-प० २०४.

केवडार्गाव-प० २.

केसुली-प० २१७.

केहर-दृ० २२२, ३२७.

केष्टरेार-दूर २६०, २६१, २६२,

३५६, ३६०, ३६७.

कर-दू० ३६३, ३८१.

केलपुरा--प० १३. केलावा—दू० ३६३. कोंकण-प० २२०, २२१. कोकलोधी-दू० ३३२. कोटसा—प० १७, ११८. दृ० ८१, २४६, २४६, ३४२, ३४३, ३४४, ४४६. कोटडियासर—दू० ३४१. कोटड़ी-प॰ ७६. दृ॰ १७२, २४६, ३२२. कोटणा—दू० ३४१. कोट पसाव-प० १२४. २५४. कारहदा—दू० २७७. कोटा—प० १०१, १०२, १०३, 108, 110, 150. केाटा पलाइता—प॰ ६. कोठारिया-प॰ ३, ६, ६, ४६. कोएमदेसर—दू० १६८, २०४. कोढ़ियावास—दू० २४७, २४६. कोढगा-प॰ १७४, २२७. दू० ૧૪૬, ૨૪૧, ૨૪૬. कोढणी हूँगरी-प० १८६. कोयर्ला—प० १०२. कोरटा—प० ११८, १३४. केर हुंगर—दू० २४६. कोरांगा-प० १८०. कोलर—दू० १०३. कोलियासर—दृ० ३४७.

कोलू-दू० १६७, २४६.

कोल्हू-द्० १७२, १७७, १७८.

कें।हर-दु० ३४७, ३७०, ४३८. ख खंडाखेली—दू० ३४७. खंडार—द० २४६. खंडारगड़-प० ६. खंडेला—दू० ३४, ३६, ३७, २०५. खजवागाा—दू० ३७०. . खजूरी-प॰ ६४, १०४, ३४३. खटकड्—प० १०१, ११२. खटोड़ा—दू० ३३६, ४३०. खटोला—दू० २११. खडवलाे—प० ११६. खडाला—प० १४६. दू० २४६, २५६, ३५०, ३४२, ३४४. खडीजनाव—दू० २**४**६. खडीगा—द्० २४७. खडोरीं का गींव-इ॰ २४६. खत्रियाली-- दू० २४६. खनावड़ी—दू० १६८. खमणोर—प० ३, ६, २२, ६६. खमेर —दू० ३४७. खरगा—दू० २४६. खर**़—**ढ़० ३४३, ३४४, ३५४, ३६०, ३६७. खरदेवला भाटकी—प० ६४. खरबड़—प० २२१. खवास का गांव—दू० २४६. खवासपुर—दू० १६१. खांडपरा—टू० ४२३.

खांडायत-प० ११६. खांडाल−इं०−"खाडाल"। र्खारा-प० १२४. र्खाधू-प० द्वर, दह, ह०. खीभार--प० १४म. खाखरवाड़ा--५० ११७. खाचरोंबाली ठोड़—प० ४६२. चाटहड्डा चारीसे--द् ० २७६. खाद्र गांव--प० १८४. खाढ़ा--द् ० ३२. खाडाल--- द्० २६३, २७६, २८०, રૂપ્ટળ, ૪૬૧, ૪૭૧. खाडाहल-इ० २०५. खाडोब--दू० २६२. खाणां-प॰ ११६. खाताखेट़ी--प० १०३, १≖६. खादी—दू० ४२२. खानवा-प० = १. खाररेड़ा- दू० ३४६. खारवा---टू० ३७३. खारवारा--द्र० ४३७. खारवास--दृ० ३४६. खारा नरसाण-द्० ३८६. खारिया-प० २४६. दू० १६८. खारी-प० १८३. दू० २४६, ४०६. खारी खावड़ेछा-प॰ २३३. खारीग-द्० ३२८, ३२६. खारी नदी-प० ६. खालसेका-प० ११७.

खिर्णीणा—प० २३. खींदासर--ह० ३७३. खींवसर—प० २३६, २३८, दू० २०४, ३८४, ३८६, ३६४. खीखारा--द् ० २७७. खीचीवाड़ा—प० ११०, १८६, १८८, २२२. ट्र० १११. खीनावड़ो--हु० ३२४. खीमत-प० ११८. खीरए-द् ० २४६. खीरवा—द्० ३४३, ३६७. खीरोहरी-प० १८१. खीवलसर—दू० २४६ खीवला--दृ० ३२७. खीवा—हु० २४७. खुटहर — दृ० २१२. खुडियाला—दू० ४०६. खुडियेरी--हू० २०४. खुराड़ी--प० ११६. खुरासान-द् ० ४४७. ख़ुहिया--दृ ० २७६. खूहड़ी—दू० २४६, ४३८. खेजड्ला -- द्र० २८४, २८४, ३८७. खेनयुली--प० १७६. खेजिडिया-प० १३४. खेए--दू० ४६, ४७, २८३, ३१६, ४४७, ४४८, ४४६, ४६०. खेडधर—दू० ४८, ४६०. खेडपाटग्र—दुर्० ४८१. खेडला--द्र० ४०७.

विरालू-प० १७७.

खेड़ा—प० १७५. खेतपाल का टोभा—दू० ३१६. खेतपातिया—दू० २४६. खेतसी का गुढ़ा — दू० ४० ६. खेतासर—दू० ४११. खेरड़ो—२३१, २३२, २३४. खैरव या खैराड़—प० ६. खैरवा-प० ४६. दू० ४२६. स्रेरवाड्—ह्० २११. खेरागढ़ कटक—दू॰ २११. खेराड़ या खेरव-प॰ ६. खेरावाद—पु० ४१, ६४, ११०. दू॰ 80.

खेरावद—प॰ १०२. खोंदसर—टू॰ २८२. खेाखरा—दू० ३४°. खोखरिया-प० २२२. खोखार**ग—दू०** ३६०. खोगड़ी—प० ११६. खोड़-प० १६७. खोढ़ादरा—प० ११६. खोह-दू० ३७.

ग

गॅगडाखा—दू० ३८८. गंगा-प० २१६. दू० ३१६. गंगा नदी-प० ४१, २२६. गंगादास की सादही-प॰ ४, ८. गंगारछे—दू० १६२, १६४. गजनी-प० २००. दू० २४४,२६९, २७७,२७८, ३१६,४४३, ४४७,

४८२.

गजसिंह-पुरा—दू० ३८८. गजिया—दू० २४६. गढ़वंघव--प० २१४. गढ़कुरार--दू० २१०. गढ़पहारांद—दू० २११. गड़ेवाड़ की श्रहिलाणी—दू० ३६५. गणकी—प० ११६. गसोड़े-प० १६३. गमण-प० ४. गया तीर्थ -प॰ २४. गयासपुर-प॰ ६३. गलिया-प० १६८. गलतं की पहाड़ी--दू॰ ११. गलयर--प० ११६. गलापड़ी-दू० २४७. गलियाकार-प॰ ८१, ८२, ८३. --द् ०१३.

र्गागड़ी—प० ७८. र्गागावाड़ी—दू० ३६६. र्गागाहै--दू० ३४३. र्गाघद्वास—दू० ४०७. र्गावकरण—दू० ३७८. गागरून-प० १०१, १०२, १६६,

955. गाडरमाला—प० ६६. गाडीग प्रसायत—दू० ३६०. गाथी-प० २१७. गादरागढ़--प० २२२. गाधिपुर—दू० ४४.

गाहित्वाला-मू० २७७. गिरनार-पट ६२,२२१. दू० २२४, गुरली-प० ६६.

२४७, २४८, २४०, गुहिली-प० ११८. २१२, ४१०, ४६०.

गिरराजसर--दृ० ३४७.

निरचर-प० १९७, १३७.

निरवा-प० २, ४, ६४.

गींगोल-प॰ ११≖.

गीदाली-दृ० ४१४.

गीधला—हू॰ ३४३.

गुजरावाली वाहत खड्—द्र० ४२६.

गुजरात देश—प० ७, १८, ४४, ४८,

२०, ४४, ४६, ५६, ६०, ७१, ७=, ७६, मह, १०४, ११७, १२०, १२४, १४४, १६०, 348, 950, 959, 980, १६६, २११, २१२, २१३, २१४, २१६, २१६, २२०,२२२, २२६, २३१. टू० ४, ४६, ६४, २४४, २४०, २४६, २८३, २८७, ३१६, ३८४, २६४, ४११, ४१७, ४३४, ४४०, ४६१,४८३.

90.

सुड़ा-प० १६४. गुड़ियाका—दू० ३४०. गुढ़ा—प० ४. टू० ३३७, ४३⊏. गुढ़ा, मिर्गा का-प० ११३.

गुजरात (पंजाब का नगर)—दू॰

गुढ़ा, रासे का-द्र ३६३.

गुँगोर-प० १०३, १८३.

गूँडसवाडा—प० ११८.

गूँडवाण-प० १०१.

गॅदक-प० १६८.

गुँदाउरा - प० ११८.

गूँदाच-दू० ४६.

ग्रँदाली-प० ४.

गेडाप--दू० ४४३.

गेमलियावास-इ॰ १६८.

गोंडल-प० ४४०.

गोंडवाना-प० ७१.

गोंधवास-दू० ४२६.

गोत्रोद -दू० २१२.

गोकर्ण तीर्थ-प० ४२.

गोगलियार-दू० ३४७.

गोगलीसर--दू० ३४७.

गोगुँदा -दे॰ -"गोघूँ दा"।

६६, ८२, ८८, १०६, २२४, गोघुँदा-प० २, ३, ४, ४८, ६८,

७२, १३२.

गोठिया--प० ६४.

गोठीलाव (गोधर्का)-प॰ ७४. गोड्बाड्—प० २४, ४२,११६,१३१.

बू॰ ४४, २१७, ४०३.

गोदला-प० २१७.

गोधना-(गोठीलाव )-प॰ ७४.

गोदरी-प० १७६, १८०.

गोधणली-दू० ३४६.

खेदा—प० १७ द्र.
खेतपाल का टोभा—दू० ३४६.
खेतपालिया—दू० २४६.
खेतपालिया—दू० २४६.
खेतली का गुढ़ा—दू० ४० द्र.
खेतासर—दू० ४११.
खेरहो—२३१, २३२, २३४.
खेरवा—प० १६. दू० ४२६.
खेरवा—प० १६. दू० ४२६.
खेरवा—प० १६. दू० ४२६.
खेरवा—प० १६. दू० ४२६.
खेरवा इं—दू० २११.
खेराव इं—दू० २११.
खेराव व खेरव—प० ६.

खेरावद—प० १०२. खोंदसर—दू० २=२. खोखरा—दू० ३४०. खोखरिया—प० २२२. खोखारण—दू० ३६०. खोगड़ी—प० ११६. खोड़—प० १६७. खोड़ादरा—प० ११६. खोड़ादरा—प० ११६.

म

गँगडाणा—हू० ३८८.
गंगा—प० २१६. हू० ३१६.
गंगा नदी—प० ४६, २२६.
गंगादास की सादड़ी—प० ४, ८.
गंगारड़े—हू० १६२, १६८.
गंजानी—प० २००. हू० २४४,२६१,
२७७,२७८, ३१६,४४३, ४४७,

४६२.

गजिसंह-पुरा—द्० ३८६.

गजिया—द० २४६.

गड़वंधव—प० २१४.
गड़वंधव—प० २१४.
गड़वंधव—प० २१०.
गड़पहारांद्—दू० २११.
गड़ेवाड़ की श्रहिळाणी—दू० ३६१.
गणाड़े—प० ११६.
गमणा—प० ४.
गया तीर्थ —प० २४.
गवासपुर —प० ६६.
गलाणिया—प० १६=.
गलते की पहाड़ी—दू० ११.
गलापड़ी—द० २४७.

—दृ० १३. गांगड़ी—प० ७=. गांगावाड़ो—दू० ३६६. गांगाहै—दू० ३४३. गांवड़वास—दू० ४०७. गांवडरण—दू० ३७=. गांगरून—प० १०१, १०२, १=६,

गलियाकार-प॰ =१, =२, =३.

१८८.
गाडरमाला—प० ६६.
गाडीण प्रसायत—दू० ३६०.
गाथी—प० २१७.
गादरागढ़—प० २२२.
गाधिपुर—दू० ४४.

गाहिएवाला--- नृ० २७७. गिरनार-प॰ ६२,२२३. तू० २२४, गुरली-प॰ ६६. २४१, २४८, २४०, गुहिली-प० ११८. २१२, ४१०, ४६०.

गिरराजसर--दू० ३४७. गिरवर—पट १९७, १३७. निरवा-प० २, ४, ६४. गींगोळ-प॰ ११=. गीदाली--दृ० ४१४. रीहाणी का तालाव-प० १८६. गीधला-दृ० ३४३. गुजरावाली बाहत खड़—दृ० ४२६.

> २०, २४, १२, १६, ६०, ७१, ७=, ७१, =१, १०१, ११७, १२०, १२४, ११४, १६०, १६६, १८०, १८१, १६७, १६६, २११, २१२, २१२, २१४, २१६, २१६, २२०,२२२, २२६, २३९. हु० ४, ४६, ६४, २४४, २४०, २४६, २८३, २८७, ३१६, ३८४, ३३४, ४११, ४६७, ४३४, ४४०, ४६१,४८३.

90.

गुड़ा--प० १६४. गुडियाका—हू० ३४०. गुढ़ा-प० ५. दू० ३३७, ४३८. गुढ़ा, मिर्या का-प० ११४.

गुजरात (पंजाब का नगर)--दू०

गुढ़ा, रासे का—दू० ३६३. गुँगोर-प० १०३, १८३. गृंडसवाडा—प० ११८. गूँडवाण-प० १०१. गुंदक-प० १६८. गृँदाडरा --प० ११८. गुँदाच-दू० ४६. ग्रॅंदाली-प० ४. गेडाप—रू० ४४३. गेमलियावास-- हु० १६८. गुजरात देश-पः ७, १८, ४४, ४८, गोंडल-पः ४४०. गोंडवाना-प० ७१. गोंधवास-दू० ४२६. गोत्रोद-इ० २१२. गोकर्ण तीर्थ-प० ४२. गोगितियार—दू० ३४७. गोगलीसर—दू० ३४७. गोगुँदा-दे॰ -"गोधूँ दा"। ६६, ८२, ८८, १०६, २२४, गोवूँदा-प० २, ३, ४, ४८, ६८, ७२, १३२.

गोठिया-प० ६४. गोठीलाव (गोथलां)-प० ७४. गोाड्वाड्-प० २४, ४२,११६,१३१. द्व० ४४, २१७, ४०३,

गोदला--प० २१७. गोधला-( गोठीलाव )-प॰ ७४. गोदरी-प० १७६, १८०. गोधणली-दू० ३४६.

गोधेलाव-दृ० ४२६. गोपड़ी-प० १७६. गोपलदे--प० १०३. गोपाण-प० २२४. गोपारी नीवली-दू॰ ३४६. गोपासरिया-दृ० ३६४. गोविल-प० ११६. गोमती नदो-दू० म, ११. गोयंद-दू० २४४. गोयंदपुर-प० ११८. गोर-प० २००. द् व ३१६. गोरखपुर-दृ० ३१६. गोरहरा-दू० २४७, ३२२. गोलकुंडा-द्र ४४०. गोलावास की धाहरी-दू॰ ४०४. गोलीराव तालाव-दू० ४. गोवल-प० २३०, २४०. गोहिल टोला-द्० ४४६. गोहिलवाद-दू० ४६०. गोही-दू० २४६. गीए-प॰ २३१. गौदों की लाखेरी-प॰ १०१. गौरी संर--दृ० ४५६. ग्रावधी-द् ३२१, ३४७. ब्वालियर-दू० ३, ४, १२, ४४, ४४, २१२, २१४, ४८२, ४८३.

घंटियाली—दू० २४६, ३४३. घटियाला—प० २२८, २२६. दू०

888.

घडसीसर—द० ३१२, ३४१, ४२२. घर्णला-प० १४४. द्० ३२७. घणोली--द् ० ३२३. घरोल--द० २४४. घसार-प० ६. र्घाघेडा--दृ० २१२. घाटा-प॰ ४. घाटावल-प० १. घाटा, सायरे का--प॰ ३. घाटी--प० १०२. घाटोली-प० १०२. घार्णा-प० ११८. घाणोरा या घाणोराव-प० ४. घासट-इ०२४७. घासकरण--दू० २४६. घाससैवण-दृ० २४६. घासेर--प॰ ४. घीघोलिया-द् ० ४१४. घुँघरोट-दे॰--''घुघरोट''। बुचरोट-प॰ २४४, २४७, २६०. द्० ७४, ७८, १३६, १४८, १४६, १६०. बुरे मंडल-प० २४६. घोघा-दू० ४४६. घोड़ा भ्रावड़ी-दू० २४६. घोडाहबु--- दू० ३८६. घोसमन-( घोसूंडा ? )-प० ७७. घोसँ डा-प० ७६, ७७. चंग-द् ३०७.

चंगारवादा--द्० ४०७. चंगावडा-- यु० ४०७. चंडालिया-द् ० ४०४, ४०७. चंडावल — दु० ३८७. चंडाबो—दू० ४४७. चंडासर-प० २४१. चंदवासा-प० १. चॅदेरिया-- द्र० २४६. चँदेरी-ए० ४१, ४६. द्र० ४७. चंद्रगिरि-इ० ४५०, चंद्रभागा नदी-पट १०४ चंद्रावत नगरी-प० १२३. चंद्राव, भाटी का-- हु० ३,४६. चंद्रावत रामपुर--प० ६७. चंद्रावती-प० २५४. द्० २७०. चंपाबाग-ए० ६६. चंत्रल-प० म, १०१, १०२, टू० 80年. चक्रतीर्थ-दृ० ४६३. चनार-प० १११, ११७, चम्यल-दे०-"धंयल"। चरला की हुँगरी--प॰ १८६. चरणाट-प० १११. चरहाड़ा -- प० ११ म. चवरड़ो-प० ११७. चवरागढ़---दू० २११, २१२, ₹38. चवराट—प० १७७. चवाड़ी-प० १७६.

चींग गींव--प० ८.

र्चाडी---द्० ३४३, ३७०. चिंद्ग-प० १८३. चिंद्रख--दू० ३६७. चींदसेग-दू० २०. चीपानेर-प० १६७, १६८, २१४. द्र० ४८२. चींपासर—हु० ३८६, ३६८, ४११. चाख्-प० २४३. चाचरहा--प० १०३. चाचरनी-प० १०३, १८६, १८८. चाटला--प० २४४, २४४. चाटस्—दू० १, ४. चाडो—दू० ३७८. चाधग-दू० ३१४. ँ चापोल-प॰ ११७. चामू -- इ० ३०६, ३६४, ४११. चाम्ँ की वासणी-रू० ४११. -- लिखमेली-द० ३३४. —सावरीज—द्० ३७३. चार छुप्पन-- प० ३. चारण खेड़ी-प॰ ६४, चारणों का पेसवा--- ११६. चार्भुजा-प० ४६. चावंड—प० २, ३, ४. चार्वंडिया-दृ० ४०४. चाबड़ेरा—प० २१७. चावडु -- दू० २४६. चित्तोड्-दे०--"चित्तोड्"। चित्तीह्—प० ३, ६, ११, १४, १६, ३७, १८, २१, २४, २४, २६, २७, २८, ३०, ३४, ४०, ४९, चुर--टू० २४४. ४४, ४४, ४०, ४१, ४२, ४३, चूहब्सर—दू० ३६०, ३७३-४४, ४६, ४७, ४८, ७०, ७२, चेखला पहाड़ी—प० १३७. ७३, ७६, ७८, ७६, ८०, ६३, चेदि-टू० ४४८. ६४, ६४, ६८, १०६, १०८, चेराई--दू० ४०४. १०१, १११, १३७, १४२, १७०, चोखा वासणी—दू० ३८६. १७४, २१४, २१८, २१६, २२०, चाचरा-टू० २४८. २३१. टू॰ ६०, ६४, १०४, चोटीला—टू॰ ३७८. १२८, १६६, ३८०,३८४,३६३, ४१७, ४७२, ४८१, ४८३.

चित्रकृट--दु०--१०७, चिनड़ी, श्रासीप की-दू० ४०७. चिमर हँगरी-प॰ १८६. चिरयात कोट--प० २०६. चिह्--दृ० ३४७. चीकलवास-प० ४७. चीताखेड़ा-प० ६४, १६. चीधड्--द्र० ६. चीधीडस-प० २४१. चीनदी--प० १८०. चीबली---प० ११८. चीवा गांव-ए० ११८. चीमणवाह—दू० ३७२, ४४७. चीखा-प॰ ६. चीहरदा-प० ११=. चुडियाला—प० ११८. चूँडासर—दू० १६६, १६८. चृढ़ा राणापुर—द् ० ४६२. चृती—दु० ३४३.

१०६. १०७,१०८, १११, ११८, चोपड़ी—दु० १४७, ३८१, ३८६, ४०३, ४१४, ४१७. चोसूँ-दू० १६. चोरवाड्--टू० २४१. चोल—द्० ४४८. चोली माहेप्बर-प० ६१. चालेरा-प० ६. चोहड़ मूँड़वा-टू० ४०१. चै।कड़ी--द्र० ३८६. चौकीगड़--दू० २१२.

> च्यार भुजा-प० ४६. ळ

छुडाणी-द् ० ४१७. छुन्त्या—दु० २४४. द्युप्पन-प० ५. खहोटग<del>्--</del>प० २४३, २४४. छाइया-द् ० २२४.

चौगामड़ी-प॰ ६४.

चौताला--द् ० ४१७.

चाराई-दू० ३४०. चौरासी-प० २२४.

च्यार छुप्पन-प० ३.

हाखालाई—ए० ४२३.

हापर—प० १८६. १६०, १६३,
१६४. ह् १००.

हापर होत्यपुर—प० १८६, १६४,
१६६. ह० ६६, २०४.

हापरेंड्—प० ६४.

हापरोली—प० ४७.

हाली प्रही—प० १, ४, ८.

हीपिया—ह० १६८.

होट्या—प० २३४.

होट्या—प० २३४.

होट्या सालाहाड्—ह० ४७२.

होटा उदयपुर—प० १६७.

## ভা

जंगल कृप—प० २४४.
जंगल देश—प० २४०.
जंगलघर—दे०—''जीगलू''।
जगड्वास—ह० ४३.
जगदेवाला—ह० ३६०.
जगनेर—प० ४, ६०, मम, ११०.
जगनेर, राजा का—प० ४.
जगमेर—हे०—''जगनेर''।
जगिया—ह० २४६.
जिख्या—प० ११म;
जतहर—ह० २११.
जमना नदी—प० २१६.
जयपुर—प० २४१. ह० ६.

जरगा-प० ४, ४, ६, १०३. जलखेल पाटण-- द्र० ४७. जवणाव धारा--द्र ६४६. जवणी की तलाई-दू० ३४३. जवास-प० ४, ८. जसरे।सर--प० २४२, जस्वेरा-- द्र॰ ३४७. जसोदर-प० ११६. जसोल-दृ० २४७, ४३७. जसोलाच-प॰ ११८. जस्तासर-दृ० ४४६. जहाजपुर--प॰ १, ६, १८६, २४८. जहानावाद-ह्० ३४८. जगिल्-प० २३८, २३६, २४०, २४३, २४४, २४४. द् ० म३, 385.

जीनस्—ह्० २४६.
जीभेजा—ह्० ३७३.
जाकरी—ह्० ४४७.
जाखम—प० ६३.
जाखनर—प० ११६.
जाखोरा—प० ३७.
जाजीवाल—ह्० ४२२.
जामवा—प० २३४.
जारीवास—ह्० ४०८.
जाणीवाडा—प० ११६.
जाणीवाडा—प० ११६.
जामा—ह० २४८.

जामनगर—दू० ४४०. जामोर—प० ११८. जायल—प० ११६, १८४, १८४, ध्यह. जायल चौड़—दू० १८२. जाराेड़ा—प**०** १, जालस्—दू॰ १६२. जात्तिया—दु**० २**४७. जालीवाडा—प० २४⊏. जालेली—दू० २४८, ३६८. जालोर—दे॰—''जालीर''। जालारी-प० २२१. जालीर—प० ३, 19७, २१, ४२, जुवादरा—प० ११६. ६६, १९७, ११६, १२०, १२३, जुही—५० ४. १३०, १३४, १४१. १४२, जूजल का वेरा—दू० ४६१. १४२, १४४, १४६, १४८, जूट—टू० ३२८, ३६३, ४०४. १६०, १६१, १६२, १६३, जूड़ा—प०७, स. १६४, १६६, १६६, १७३, ज्ङियसिवड़ा—टू० ३४७.

२८४, २८४, २८६, ३३४,

४४३, ४८३ जाल्हकड़ी--प० ११६. जाल्हण—्टू० ४३०. जावर—प० २, ३, ४. जावाल-प० ११८. जाहद्देढा--प० ११८.

जिजियाकी—टू० २४६. जिवाग-दू० ४४६. जीगिया—दू० २४७. जीरगा—प॰ ६४, ७२, ७७, ६४, ३६. जीरावल-प॰ ११८. जीलगरी—प० २३. जीलवाद्या---प० ३, ४, १०३. जीली—दू० ४४७. जीहरण—दे०—"जीरण" । जुट-दे०-"जूट"। जुलाेला—प० ६४. १७७, १७८, १८०, १८१, ज्याली—हु० १६८. १८२, १८३, २३२, २४६, जुन किराह्-प० २३३. २४४, २४६, २४७, २४८, जूनागड़—दू० २२४, २४४, २४०, २६०. टू॰ ६६, १३४, २८०, २११, २१२, २१३, २६२, ४४०, ४८२. ३४१, ३८४, ३८६, ३८०, ज्निया—टू० १६६. ज्रा—दू० २८२. जेठाणी —दू० ३४३. जेसल--द्० २६०. जेसलमेर—दे०—"जैसलमेर"।

जैस्राया—दू० २४६.

जैवकोट-प० १४२.

जैतपुर—दृष् ३१३, १६४, ४४४. जैतवाड़ा—प⇒ १६**¤,** १३७. जैतारग्—प० ६०, म३, म६, २४३. तू० १२२, १२४, १३२, १६०, ३म६, ३म७.

जैतीवास—हु० ३८७. जैवाध---इ० २८२. जैराइन--दु० २४६, ३४३.

जैसलमेर—प० ६३, १४४, १७४, २२१, २२२, २२६, 280, २४२, २४४, २४४, २४७, जोधडावास—दृ० ४०८. २४=, २४३, तु० ७४, म३, हर, १३७, २०४, २०७, २०८, २१६, २१७, २१८, २१६, २६१, २७१, २७४, २७४, २७६, २७७, २७६, २८०, रदर, २दर, २द६, २द६, २६०, २६१, २६४, २६४, रहन, २६६, ३०७, ३०६, ३१२, ३१३, ३१४, ३१४, ३१६, ३१७, ३१६, ३२०. ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२४, ३२६, ३२७, ३२८, ३३२, ३३६, ३३७, ३३१. २४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४६, ३४७, ३४८, ३४६, ३४०, ३४१, ३४२, ३४४, ३५५, ३५६, ३६०, ३६४, ३८०, ३८१, ३६७, ४१४, ४३४, ४४४, ४४६, ષ્ઠદ્ર.

ध्दर, ध्दर जैसला—दू० ३६४. जैसावस--दू० ४०८, ४२३. जैस्रागा—दृ० २४६, ३८१. जोइयावाटी—दू० ८३. जोगाज-दृ० ३३४. जोगी का तालाच-प० २४०. दु० ३४४.

जोजावर--प० ३, ७६. जोड़ नाचगा-दू० २४६.

जोधपुर--प० ३. ३२, ४६, १०१, १२८, १३४, १४६, १४४,१६४, १६८, १७६, १७८, १७६, १८०, २२१, २२८, २३१, २३६,२३७, २४०, २४७. दू० २०, २२, २४, २६, २८, ३०, ३१, ३७, ३८, ४१, ४३, १३१, १३८, १४४, १४६, १४०, १४४, १४८,१४६, १६०, १६१, १६२,१६३,१६४, १६६, १६४, २०८, २४४,२७७, २८२, २८३, २६८,३०७,,३२९, ३२४. ३२७, ३३२,३३३,३३४. ३३७, ३३⊏, ३४१, ३४३,३४⊏, ३४३, ३६२, ३६७, ३७७,३७३, ३७४, ३७८, ३८४, ३८४,३८७, ३८८, ३६४, ३६६, ३६७,४००, ४०८, ४११, ४१४, ४१४,४१७, ४१८, ४१६, ४२२, ४३०,४३४, ४३४, ४४४.

जोवनेर—दू० ७. जोरा—प० ११७. जोलपुर-प० ११७. जोलपोमोही—प० १०३. जोलापुढ़ी—दू० २४६. जोत्तावर—प० १४२. जोवनार्थ--दू० १. जानपुर-दू० २१०.

57 भँटाडिया—दू० ४१७. भारी-हू० २४६. मम्हरी-टूट-४१४. मल-प० ४. र्माखर—प० ११६. र्मामोरा-- ह्० २४७. क्तीतडा गांव—५० १६३. र्मातला—प० ६ ह. र्मावडा — प० ११=. र्माव—दू० ४१७. र्मासवा—दू० २०६. र्कासी—प० ७१. मावृहर—दू० २४३. माडोलं-प० ३. माडोली—प० ११७, ११८. माडोली टंगरावटी—प॰ **=**. मात-प० ११८. मावर—दू० ३६४. मालावाङ्— ऱ्० ४६१, ४६२, ४७२. मालावाड़, छोटो—टू० ४७२. कालों की साददी—प॰ १३, १८.

क्तोंकरी, श्रोयसी की-इ० ४०६. र्फ्जिंग्स् —प० १६४, १६६, ११६७. स्रॅमा-प॰ १६६. क्रॅंक्रॅवाडा—टू० ४६२. क्तॉपड़ा खेडा—प० ह. क्तोटे लाव---प॰ २२३. क्तोरा-प० ११८.

3

टंक-दे०-"टॉक"। र्टाटोई--प० २००. टीकली-प० १३७. टीवड़ी—हू० ४०⊏. टीवरीयाली—दू॰ २४६. टीवी—दू० २४६. टेइया—दू० २४६, २४६. टॉक-प० ६. दू० २०. दोडा—प० ६, ४२, ४३, ७१, २०१, २०२, २१६, २२०. टू० १७, 95. टोडा या तोड़ा-प० २१८.

टोड़े की टावर—प॰ ह. टोभा, खेतपाल का—दू॰ २४६. टोलाणा — प० २१७.

ठ

ठगरावडो—प० ४. वहा-प० २०१. हू० १८२, ३२४, ३२४. टरढ़ा—हू० ३२७.

ठाकरा—प० ११७. ठाकसरी—प० २४०.

ठीकरदे--- ५० ३१४. <u>G</u> डबर—दृ० ४६९. डमर---प० ७. डमार्गी-प॰ ११७. र्हागरा-प॰ १८१. र्डागरी-इ॰ २४म. र्डावर नेहड़ाई-नृ० २५६. डाँभला-- हु० २४६. डाक-प०११७. डावर—दू० ४६१. डाभदी--दृ० ३६४. हाहल मंडल-प० २१६. ंडिग्गी—दू० २३. ंडीडलेाद—प० ११=. डीवाड़ी--प० ११=. डीडण—हु॰ द्रह. डीडवाण-दृ०. ५०२, १०२. डीले बृढ़क- दु० १६१. हुँगरपुर-प० १, २, ३, ४, ८, तंगोट-हू० २६०. ९७, २०, ६८, ७२, ७७, ७८, तई छईतरा-दू० २४६. ७६, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, तग्राबाद—ह्० २४४. म६, म७, मम, म६, ६०, ११२, तढ़तेाली—प० ११६. १७०. द्यु० ३४६, ४२६. हुँगरी-प० ११६. हुँगरी, देवीजी की-प० १८६. -विनायक की-प॰ १८६ डेडवा—प० ११८. ा या डोडबाड्--द् ० २४७. डेह--द्र० ३६३.

डेश्या-प० १२४. डोगरी--दू० ३४१. डोडबाड्—प० १८७. तू० २४७. डोडवाणा—दू० ३८. डोडियाल-प० १३०. दू० १३४. डोबर--द् ० ३६२.

6

हमहमा-प० ११८, ११६. हाका—हू० २०३. ढाणी--दू० ३२. ढाहा—दू० ३८. हिकाई-दू० ४०४, ४०६. ढींकली-प० ४७. दू० ३३६. · ढीगसरी — दू० ४४°. इंढाइ—प० २१=. दू० ४, ४४, 84, 908. हुँ हाड्-दे॰-"हु हाड्"। ढोल-कलोल-प॰ ४.

ਜ

तह्गी-प॰ ११७. तणांगा--दू० २४३, ३६०, ३६७. तगुसर--दृ० २४६, २७१. तसोाट--दू० २४६, २६२. तमणी-प॰ २२६. तराइन-प० २००. तलवाड़ा-दू॰ ५१.

तलसेधेवाला—दू० २७६. तलाई घणी जैतरी—दू० ३४६. तताई, जगमान की—दू॰ ३४३. —जनगी की—दू० ३४३. —देवीदास की—दू॰ ३४३. —राजवाई की —दू० ३१३, ३२७. —रागा की—दू० ३४४. तलाजा—दू० २३०. तहनगढ़—दू० ४४६. तीत्वास—प० १७६, १७६. र्ताविडिया—टू० ४०१, ४१⊏, ४३∘. ताग्—प० ३. दू० ३८१, ४१७. ताणा, महा सोलंकीवाला—दू० ३८०. तारागढ़—हू० १४४. तालाव, गीदारणी का—प० १८६. —गोलीराव—द्० ४. —संडल—दू० २८४. —वीका सोलंकी का—दू० ३४६. —रायमल का — दू० ३०७. —राव का—टू० ३४३. तालियागा—प॰ १८०. वेंड-प० १८३. तुरुष्क—प० २३१. तुवरा-टू॰ २८६. तिमरणी-प॰ १७८, २१७. दू॰ थाहरी, गोनावास की-दू॰ ४०४. तिरसींगड़ो—दू॰ २८४. तिलागी—दू० ३४६. तिलाणोस खेतासर—दू० ३६२.

तिवरी-प० ११८. तिसा—दू० ३२२. तीतरड़ी-प॰ ४७. तेजमाल की साददी—५० ६३. तेजसागर तालाव -- प० ६४. तेजा का राजला — टू॰ ३८८. तेलपुरा—प० ११७. तेसा—प॰ ११८. तोडरी—प० ४४, २१८, २१६. तोदा-प० २२०. तोड़ा या टोड़ा—प॰ २१८. तोलाऊँ – दू० ३४३. तोसीना-प० २३=. त्रिघटी—दू० ४०४, ४२४. त्रिपुर या चेदी-प० २०० त्रुहन--प० ११८. त्रेता तीर्थ-- प० २२६. य

यबूकड़ा—टू० ३४४. थवनट—दू० १६. थली-प० ११७. टू० ३३६. धल्ँडी—प० २४४, २६०. थहिद्याय बुजैरा—दू० २४६. थाबर-प० ११८. याहर वासणी—दू० ४२३. थाहरून-प० ६४. थिराद-प० १७१. थुलाया—दू॰ २४७. थूर-प० ४७.

धोस की सारडी -प॰ १७४. थोहरगड़—इ० ४८१.

दंडवराष्ट्-वाव—द् ० २४८. दिष्यन-दे - "दिचिय"। द्तिल—प० ६=. टू० ३१६, ३६६, दाहिनासा—प० ३.

४०३, ४०७, ४२२, ४४०, दिल्ली-प० २२, ३६, ४७, ४८, 883.

दुचिरणापध—रू० ४६०. दखन-दं०-"दिश्य"। दतासी-प० ६२, १९७, १२३, ૧૨૪, ૧૪૧.

द्तिया---दृ० २११. . दभोवा —टु॰ २१२ • दमोई--द् २११. दमे।दर-इ॰ २४७. द्रेरे-प० ४६६, दु० १७६. दलपत की वाव-दृ १ ३४६. —भाटी की वाव-दृ० ३४७.

दलोळ-क्लोल-प० १, म. दबोला-प॰ १. द्साड़ा--ह० ४६१. दसोर-प० ६३.

दहियावत--प० १=३. दही गांव-प० १८३.

दहीपड़ा---द्र० ४१८.

दहीपुरा-प० १७६.

दहेरा भाचाहर-दू० ३७३.

दहोसतोय-- दृ० २४८.

र्दातनिया-प० १८०.

र्तिवाड़ा--- १३२. टू॰ ३६६, इद्र७, ४१७.

दागजाल-- दृ० २४८. दातराई-देतरखा--प० ११८.

दामण-प० १६८.

७८, ८०, ६६, १००, १२०, २००, २१३, २१४, २३०. ह्० ४, ४४, ६६, ७०, ७१, ८४, दद, १४६, १६१, १६४, १६४, २०७, २६६, २४४, २६६, ३००, ३१६, ३१६, ३३२, ४४३, ४४४, ४८२,४८३,४६२.

दिहायला-दू० २१२. दीनात-प० ७४. दीव वंदर-प० २१४. दुजासर—द् ० २४६. दुर्गद्र-प० ११६. द्णियासर--द्र० ४४४. दुरंगगढ़---दू० २६०, ४८१. द्रसारणा—दू० ४४४. द्धवाड़ा—दू० ३**८**४, ३८४. दृधोड़--हु० २०८. दूनी-दू० ७. देळु-प० १६८. देजगर ठट्ट -- दू० २७६. देतरखा-दातराई--प० ११८. देदापुर---प० ११८, १३७. देपालपुर---दू० २६०, ३१७..

```
देवारी—प॰ २, ६, १७, ६४.
                                              ( 987 )
                   देरासी नदी— हू० ३४३, ४६२.
                   देरावर—्ू० २६०, २६६, २६८,
                                                  देवाहोहिया—हू० ३४७.
                                                 देवाली—४० ४७.
                      २७०, ३२१, ३३६, ३३१,
                                                देवीलेङ्ग—४० १०३, १६४.
                     ३४०, ३४२, ३४४, ३४६, ३४६,
                                               देवीजी की हुंगरी—प० १८६.
                    दे६०, दे६७, ४८२.
                देशसर—दू॰ २४६, २७६.
                                               देवीदास की तलाई—्रू० २४२.
               देराहर—हू॰ ३६०.
                                              देवो—हू॰ २४६.
              देखवाड़ा—प०२, ६, ३०, ११८,
                                             देसहरो—प॰ ४.
                                             देख्री—१० ४, ४४, २१७.
             देवोई—४० ११८.
                                            देसोटा—्टू॰ ४३४.
            देवखेत—प० ११६.
                                           देहरा—प० २४३.
            देवगढ़—प॰ ३४.
                                           देहरा मगरा—प० २.
           देवगदाधर—५० ४.
                                          देहली—दे०—"दिल्ली"।
          देविगिरि—दें ०—''दौलतावाद''।
                                         देहात मान्धी—हू॰ २२८.
         देवतकहीसो—दू० ४६५.
                                        देतीवाड़ा—प॰ २४६.
         देवपहन— प० १४४. दू० ४४६.
                                        दोढ़ोलाई—ट्रू॰ ३८६.
        देवरावर—टू॰ २६१.
                                       दें।सी—दू॰ २०७.
                                      देशिताबाद्-प॰ ६८, १००, १७६.
       देवरासर—्टू० २७१, २७६.
      देवितिया— ५० ९, ३, ४, ७, ३४,
                                         हू० २१४, २६७, ४५०, ४८२,
         ४४, ६४, ७२, ७८, ६६, ६३,
                                         843.
                                    लेग—द् २४८, ३१४, ३१४.
         ६४, ६४, ६७. ट्र॰ २०६.
    देवित्वया प्रतापगढ़—प० २४, ४३.
                                   द्रोगापुर—४० १८६, १६०, १६३,
    देवली—ए० ६. टू॰ १६८.
                                      १६४, १६४. ह्रं १००, १४६,
   दंनलीथाली—ए० १४<u>८</u>.
                                      २०७, ३३७.
  देवसीवास—प० १८३.
                                 हरिका-प० १११, २०१, २०२,
  देवहर-प० ४.
                                    २२३. हु० न, ४०, ४१, ४४६.
 देवा—हू॰ २४६.
                                हारसमुद्र-टू॰ ४४०.
देवाइत—्टू॰ २४४.
                               हारावती—ह्० ४४८.
देवा का मेयोरा—दू॰ ३४७.
                              चौसा—दू॰ १.
                             धंधूका—दू० २४०, २६२, ४६२.
```

घणला—इ० १०३.

घघोलाय—१० १०६.

घनवाड़ा—ए० २१७.

घनवाड़ा—ए० १३७.

घनिया वाद्या—प० ११८.

घनेया वाद्या—प० ११८.

घनेया—१० ११७.

घनेरी—प० ११७, ११८.

घमायो—१० २११.

घमोतर—प० ६६.

घरियावद—प० १, ४, ७,६६. १३.

दू० ४७.
—जीहरण धोरावद—प० ६६.

धरोल—दू० ४४०. धर्यावद्—दे०—"धरियावदः" । धवलहर—दू० २४६. धवलासर—दू० ३४६. धवलेरा—दू० ४१४. धवा—दू० ३६२.

धना की सितागी—दू॰ ३८७. घाषपुरा—प॰ ११७, ११६.

र्घाधाणी—दू० १११.

र्धाधूसर—दृ० ४१४.

घाट-हु० १७८.

घाण-प० २४८. घाणता--प० ११७. घात देश--दू० ४८२. घानेरा--प० ११८. धामस्सी — दू० २९६. धार—प० ६, ४७, २३२. दू० ४, २१७, २२०, २७०, २७३,२७४, ४⊏१.

धारणवाय चौकड़ी—दू० ३८६. धासिणया—प० २१७. धारता—प० ६४. धारती—दू० ३४३. धारवा—प० ११८ धारा नगरी—दे०—"धार"। धींगणा—दू० ४०४. धीर्णोद—दू० २१६, २१७, २१६,

धीपली—प० ११७.
धीरावत-धिरयावद,—प० ६६.
धीरावद,—दे०—''धिरयावद,''।
धूँवावस—प० ११६.
धूमराज—प० १०१.
धूलकोट—प० १०१.
धूलेप—प० १०३.
धोद्गांव—१८६.
धोद्गांव—१८६.
धोधाराणां—दू० २४६.
धोरंधार—दू० १६७, १६८.
धोरंधार—दू० १६७, १६८.

धोलपुर—दे०—"धोलपुर"। धोलहर—दे०—"धेलहरा"। धोवसा—दू० ३२१. धोलपुर—प० ७६, १७६, १७७. धीलहरा-प० ६४. टू० १४६,१४७. नाकीड़ा-टू० ४४८. द् १३३, ४६३, ४६४, ४६६. नागण-प० १८३. G.

नंदराय-प० ६, २१८. नडवा वाघरेड़ा---प० ६४. ननेज-द० ३३४, ३६४, ३७४, नागरचाछ-प० २१८. ३७७.

नया नगर--दू० २२४, २२७, २२८, नागरी--दू० ३६४. २४१, २४२, २४४, २४०, नागरेर--- हु० ३४७. २६१, २६२, ४६०, ४६१, नागहद-दे॰-"नागदा"। ४६३, ४६४, ४६७, ४८%.

नरवर-प०्ध१, १६६. द्० ४. नागोद-दे०-"नागार"। ४८२.

नरसिं हगड़-प० २४६. नरसिंहवाला--हू० ३४३. नराण--दू० २६, २४. नरावस-प० १७६.

नर्मदा-प० १६६. नवकादी--प० २३३.

नवसरा--प० १४६, १४६, १६७, १६८.

नवसा नाहेसर-- प० ७, ८. नहवर--दू० २७६.

र्नादणोट---दू० ३४४. निदिया-प० ११७, दू० ३८७,

803.

निंदेण-प० १०३. नाई--प० ४७. नाक्या-दू० ३६०.

नागदह-दे०-"नागदा" । नागदा-- प० २, १०, १३, १४,१७. नागद्वह या नागहद-दे - "नागदा"। नागराजसर--- दू० ३४७, ३६०.

नागीगी-प० ११८.

२; १२, १३, ४४, २०८, २१२, नागीर-प० २४, २६, ६३, १४६, १८४, १८६, १८६, १६८, २३२, २३७, २४१, २४२, २४३, २४३. द् १४, म३, ६१, ६२, ६३, ६४, ६४, १०१, १०२, १०४, १०६, ११०, ११२, १४८, १४०, १४४, १४६, १६६, १६७, २८३, २६६, ३०६, ३४२, ३४२, ३४८, ३६३, ३८०, ३८%, इम्ह, ३६२, ३६३, ४मा.

नाचागा---दू० ३५३, ३६७. नाड़लाई--प॰ ४४.

नादीस-प० ११६. नाइल-दे०-''नाडेाल''।

नाडोल-प० ७७, १०४, १०४, ११६, १२०, १२३, १४२,

१४४, १७१, १७२,

१६ः⊑, २२०, २६०. टू० १०३, १०४, ११४, ४८१. नाधवाणी-- हू० ४४४. नाथृसर चाल्-दू० ३७०. नाद्दा-दू० ३४३. नादोती--दू० ३२. नानाश्रो-प० ११८. नानुवै वाघरेट्रा—प० ३४. नापावत-ट्० ३६८. नाभासर—दु० ३७३. नाभी-प० ११८, १३४. नारंगगढ़--वू० ४८२. नारद्णा-प० १३४. नारदेरा-प० ११८. नारनौल--दू० २०७. नारागोहर-- दू० २७७. नारायणसर—दृ० ३४७. नारायणा—हू० २११. नाल--- हु० २७४. नासिक च्यंचक-प॰ १०.

नाहर लाव-प० ११८. नाहवार-दू० ३४४. नाहेसर--दे॰ ''नाहर''। निनरिया-इ० २४७. नींयज-प० १३७. नींवा — दृ० ४५२. नींबूड़ा-प० ११७. नींबोल-दू० १६८.

नीवाड़ा-प० ११७. नीबड़ी-इ० २१७. नीवली-प० १४१. दू० ३४३, ३४७. नीवीई-- दृ० १, नीवाज—दू० १६७. नीवाङ्ग---वृ० १६८. नीवालिया--द्० ३४३. नीभिया-- हु० २४७. नीमच-प० ३, ४, ७२, ७७, ६१, नीवाई--दू० २८. नीलकंड-प० १७७. नीलपा--दृ० २७६. ं नीलांवा—हू० ३८६. नीला-प० ११७. नेगरड़ा—दृ० २४८. नेनरवाड़ा--प० १११. नेहड़ाई--दू० २४६. नैडाण-दृ० २८२. नेग्वा-प० ११०. नाहर या नाहेसर-प० ४, ७, ८, नेगोर-प० ६३. नेाखदा--द् ३४७, ३७४. नेाखसेवड़ा--दृ० ३४६, ३६०, ३६७. नेाखा---दू० ३४७. नेाहर-प० ११८. नीखचारण वीला-द् ० २८२. नीलाख डहर-प० २१४. नासा--प॰ म.

03.

· 2

पंचनद्--इ० १७३, १७४. पंचाइण सूई-प० १७१. पंचागपुर--प० ६४. पंजूरी--प० ७८. पई-- द्व १०७, ११०, ११७. पईमधाड़ा-प० ४. पखेरीगड् -- प० १६ म. पगधोई-प० ६. पछ्वाली-दू० २४६. पड़ावली-प० ३०. पड़िहारा-प० २२२. टू० ४४६. पडेालियां--द्रं० न६. पथग-प० ११७. पथार-प० ६, ६७, ६८, १०४. पदरेशला-दू॰ ६८. पद्गोलाई--प० २४१. पनवाए--- दू० २८. पनात-दृ० १०३. पवई---दू० २११. पवउवा---दू० २१२. पमाणा-प० ११७. पयाहारी रामावत-इ० ११. परिवारी--हू० ३६०, ३६६. पर्वतसर--दृ० २६. पत्तवा--- दू० ३२. पलायता---प० १०२. पल्-दू० ४४४. र्पाचनड़ा---दू० ४२३. पौचला-प० ११८, २१६. द्० पानीला-प० १७२.

४०४, ४११. र्पाचाद्री साहरो-हू० ३४०. . पांचाल देश-प॰ ६. र्पाचाला-दू० ४२३. र्पाडवारी--ह्॰ २११. पांड्य-इ० ४४८. पाटड़ी--इ॰ ४६१, ४६२, ४८१. पाटण-प० ४३, १०१, ११०, २०२, २०३, २०४, २०४, २०६, २०७, २०६, २९०, २१२, २१३, २१४, २१७, २२२, २३२. इ० ४१, ४३, ४४, १६७, १८८, २१८, २७४, ४६१, ४६२, ४८१. पाटाक-प० १७१. पाटीमगरा --प० = ६. पाटोदी-प॰ १७४, २२१. पाडरी-प० ११६. —मालार की—दृ० ४१६ पाडलोली-प॰ ६. पाड़ा-- हू० ३२. पाडाव--प॰ १३६. पाड़ीव, रामा की-प० ११८, पातंबर-प० ११६. पातलसर--द्० ४४६. पाद्रोड़-प० ४. पाधोर-प० ११८. पानरवा---प० १, ४, ८. पानीपत—दू० ४⊏३.

पानारा-दे -- 'पानरवा''। पार-प० १०३. पारकर---प० २४६, २४७, २४३, २४४, २४६. दु० २१८, २६४, 335 पालहो-प० १७, ११७, ११८. ११६, १३४, १३६, १४०. टु० १३४, १३७. पालनपुर-प० १२४, १४१, २४४. पालसी-प० ११म. पाली-प० ११६, १४४, - १६४, पुनपुरी-प० ११६. १६=, १७७, १=०, १=१. द् पुनरे जारा-द २७६. ११. १६, ११२, ४०१, ४११. पुर-प० ३, ७७. द् ३ रमम. पालीताणा-द० ४४६, ४६०. पावड़ा--प० ११७. पावागइ-प० १६७. पासवाला-प० ११८. पि'द्धर कांप-प० ४. पिंडवाड़ा-प॰ ४, १९७. पिपताई--दुः २१. पिहलाय-प० २४१. पीगीया-प० ११६. पीछोला-प॰ ६, ४७. पीठवाला---द्र० ३६०. पीथापुर-प० ११७, १३७, २०१. पीघाचाडा--प० ११८. पीधासर--द० ३२१, ३४७. पीथोली--प० ११८. पीपलद्डी--प॰ ४. पीपल तरसाये—द् ० २६द.

पीपलवा-द० २४६. पीपला-प० ११६. दृ० ३३६. पीपल्-प० ११६. पीपलोग-प० २४६. २४६. पीपाड्-प० ७७, १०१. दू० १४६, १४३, ४२२, ४२६. पीपाड़ का वाड़ा--द् २८७. पीले खाल-प॰ ४६. पीवा-इ० ३४७. पीहला--द् ० ३७०. पुटकर-प० ६३, १८६,१६८, १६६. - पुंख्या-प० ६४. पूँगल-प० २४०, २४२. द्० ६२, ह७, १००, १०२, १६८, २६१, २७७, २८६, ३४४, ३४८, ३४६, ३६०, ३६१, ३६२, ३७०. २७३, २७४, ३७८. ३७६. ३८०, ४३६. पूँ बुद्-द् ० ४००. पूटला, लवेरे का-दू० ४०४. पूड्य--प० १०३. पूना-प० १६७. पूना दे--द० ३४६. पूनासर--- दु० ३३८, ४२६. पूमण--प० ४. पूर्व महेवची-दू० ३६३. पुरावत मंगरोप-प० ६६.

पूहड़ी—दू० ४४४. पेई-- दू० ३२. पेघड़ाई--द् ० २४७, २४६. पेरवा-प० ११६. पेसवा, चारणों का-प० ११६. पेहर-दू० १०४. पैठण-दू० ४६०. पैसर--दु० १≖. पोखरण-दे०-"पोहकरण"। पोछीया-द० २७६. पाटलिया-दू० २४६. पातरा, राहड़ीत का—दू० २७६. पेरिवंदर-प० २२२. दू० २२४. पेालावस-प० १८०. पासाणा-प० १३४. पेासालिया-प॰ ११८. पेासीतरा-ए० ११७. पेाहकरण—दू० १३७, १३८, १३६, फुलिया—दू० ४३८. १४१, १४२, १४३, २४६, ३१४, फूललेख्-प० ११६. ३२७, ३४१, ३४२, ३४३, १४७, फूलाज—टू० ४२२. ३४८, ३४६, ३४०, ३४४, फुलाणी—प० २०२. पेाहरवे खेाहरे-प॰ २४६. प्रतापगढ़-देविजया-प० ४३, १३. प्रभासचेत्र-द्० ४४६. प्रयाग-प० १८०, २१६, हू० ३०८, ३६४, ४६४.

फ

फतहगढ़-दू० २०६.

द्र० २७. फतहपुर सीकरी-प० ११२. फलवंध—प० ११८. फलसूंड--द् ३४७. फलीड़ी--द् ० २४६. फलोदी-दे॰-"फलोघी"। फलोधी-प० १३७, १३८, १४४, २४३. टू० ३२१, ३३६, ३४१, ३४८, ३४४, ३४६,३४८, ३६२, ३६३,३६४, ३७०,३७३. ३७४, २८०, ३८४, ३६४, ३६४, ३६६, ३६८, ४००, ४०१, ४११, ४१४, ४१४, ४८१. फागुर्गी-प० ११८.

फावरिया-ए० ११६. फिरसूली-प० ११७. फीराजाबाद—हू० ३१६. ३६३.३७८,३८९,४१८,४३४. फ़्लिया—प०३, ६०, ७२, ७३, ११०, २१८. हू॰ २१८.

a

वंका वाजगा-ए० २३. वंगस--दू० ४, ३३. वंगा—दू० २३४, २३७. वंगाल-प० २३१. दू० ३१६, ३२०. वंध--दू० ३६०. फतहपुर-प॰ १६४, १६६, वंधवगढ़-दे॰--'वांधवगढ़''।

## ( 388)

वंधा-द् १४१. वंभोरा-प० ६, ७. धंभोरी-ए० १०३. वंबावदा-प० २६. वंसाङ्-प० ६३, ६६. वखसी-प॰ ३६. वखाड़ा--द्० १४७. घगड़ी—प० ४८, १२४. टू० १३८, वणह़—दू० २०७. १४६. वगरू---दू० २४. चगलाना-द् १७. वघट—द्० २७६. वघेलखंड-इ० २१७. वजाल बढ़ी--दृ० ३४६. वजू---द्० २२१, २४७. यट पद्क--प० = 0. चटबहोद्-प० ७६, ८०. यद्गच्छ-द् १६२. १३०. बह्भागा-ए० ११८.

बदला-दू० ४३०. चदवज-प० ११८. बड्वाल-५० ४. वड़ा मेरवाड़ा-प० ७. बढी--प॰ ४७. वही वजाज-दू० ३४६. वही सादही-प॰ ४३. घट्टण-द्० २१२. घडे़छा—ह्० २१२.

घड़ेरी-प० ६४. पड़ोद्-प० ७६, ११०, १म६. घड़ोदरा-प० ११६. घडोदा-प० ११८. वडवान-प० २२१. ट्० ४६१, 8६२. वणसेदा-प० ११६. वगहडा-पत् ६. दू० २८. त्रगोर-प० ७७. वद्खरा-प० ६८. यदनार-प० ३, ६, ४४, ६०, ७२, ७७, ३१०, १६६, २१८, २१६. द्ध० ४४, १६६. - धदायूँ — दू० ४८१. वधाजदा—दू० २१०. वनरभाटी--द् २६०. वनारस-टू० २१२, ३१६. चड्गाव-प० १७, ११८, १२४, बनास नदी-प० ४,६, ४१, ६८, ६६, ७१. वमावदे-प० २३१. घमू—द् ० ४४७. वयाना-प० ४६, ४०, ६६. दू० १६१, १६६, ४४६. बर-प० ४, १६६. वरकाण--प० १२४. घरजीग--दू० ३४६. चरजींग का पाना-दू॰ ४०७. वरजीतरा-दू० ३४७.

वरजीगसर--द्र० ४०१, ४२६.

चरड़ा—हू० २२४. चरड़ेसर—हू० २३१. चरखा—प० ४. चरचाड़ा—प० ४, ६. चरसड़ा—प० ४७.

वरसत्तपुर—्टू० २६१, ३४६, ३४६, ३६०, ३६२, ३६७, ३७०.

घरसा—प० २१४.

वरहाड़ा--प० ४.

वरार—-दू० ४४०.

वराहिल-प० ११६.

वरियाहेड़ा—दू० ४४६.

बरोहिंदया—हूं ० ३४७.

वर्गाहा—दू० ३४१.

चलख-प० ६८, १०२.

वलोरका-प॰ ६३.

वलोर का घाटा---प० १६.

ब्रह्मंदल — दे∘—"वल्लमंडल''।

वसंतगढ़—प० २३३.

वसर—हू० ३३६.

वसाङ्—प० ७२. हू० २४६.

वसी—प॰ ३६, ३६. दू**॰ १६८.** 

वसी वगड़ी—दू० १४४.

वहगरी—प० २४१, २४६.

पहड़ी-प॰ १.

वहवनसर—दू० ४४८.

घहलवा-दू० ४०६, ४१४.

वहाली--दू० २४६.

वहेंगटी-प॰ २४३. दू॰ १८१.

र्चाकली—प० १३१.

र्वाकानेर—दू० ४६१, ४६३. वाँगार, विलोचों का थाना—दू० २३४, ू

२३६.

वधिड़ा—हू० २४६, ३६८, ४२४, ४३०.

र्वाट—प० ११८.

र्वाडी—दू० १६३.

वांघवगढ़—प० ४६, २१४, २१६.

वभिवाङ्—प० ११६.

र्बाभणी का सूजेवा—हू० ३२३.

र्वासखोह—दृ० ७.

वाँसड़ा—प० ७६, ११७, १३४.

वसि वहाला—दे॰—''वसिवादां''।

घाँसवा-टू० ४७०.

वसिवाड़ा—प० १, २, ३, ४, २०,

३४, ७७, ७८, ८६, ८८, ६६,

६०, ६२, ६३, १७०, २४६.

र्वांसा खालसा—प॰ ११७.

वाकरलापुरा--प॰ ६.

वाकरेाल-प० २२, ३४.

वागङ्—प० १७, १८, ७८, ७६,

न०, न३, न४, न६, नन, न६, १६६, २४४, २४६. दू० ४२६,

४२७, ४३०.

वाघगा—दू० २८७.

बाघलोप-प० १८०.

वाद्यसेण-प० ११=.

वाघवस—दे०—"वाघावास"।

वाघावास—दू० ४२४, ४३४.

बाघी—दू० ३४६.

वाघोर-प० ११८. हु० १८. वाधे।रिया-ए० २३४, २३४. घाचड़ा--प० ११८, ११६. चाचडोल-प० ११८. वाचण-द० ४६२. वाजी--प० ११८. वाट बहोद-हे०-"वटबहोद"। चाटेरा. रामा का-प० ११७. बाटेल-प० ११६. वाठरदा-प० ४, ६. बादिया-प० १६७ वाडेगार--द० ३१७. वाणारसी-दे०-"धारागसी"। बाटल महल-प० १७. वाप--- हु० ३४३. बाप डोतरा-प० १=३. घापगासर-दू० २४७. बापला-प० १३७. बापासर - दू० २४६. यावरा-समेल खापता-प॰ ५ वामड-प० २१६. वार-प० १८६. चारणाज-दू० ३६४, ४११ घारा या वारदा-प० ४. वारू--दृ० ३४३. बारू छाहण-द० २६८. वारै गाँव-दृ० ३८४. घालघा--प० ११७. घालपुर—प० १७८. घालरवा—दू० ४००, ४०३, ४०४.

पालसीसर-प० २२४, २२६. गालाक--द् ० २४१. वालाघाट-प० १०२. वालाणी—द्र० ३४३. यालापुर--द् १४, ४१८. वालाभेट-प० १=६. चाला या चालू-दृ० ७. वालिया-प॰ ६४. वाल् या वाला-दू० ७. वालों का गावि-दू० २४६ वालोतरा--द० ४४७. वावडी—प० ११८. दु० ३४३. बाब, टलपत की-इ॰ ३४६. बावला--इ॰ ४१७. चावसुई-प॰ १७१, २४४. वासग्-प० ११= वासग्यदा—प० ११६. वासणी-प॰ १८०. घासथान-प० ११≈. वासुदेव--प० ११=. वासोत्ता-प० ६४. चाहड्मेर-प० १२८, १३१, २३३, २३४, २३४, २४०. दु० म१, 845. घाहण--दू० २६१. घाहरड़े। या बाहरड़ा-प॰ ४, ६. वाहरले।वास-प० १८३. बाहराट-प० ११७. **बाहुल--प० ११**८. विंदुसर-प० २१२.

वि कुपुर—दे०—''विकु पुर''। विटली—ह्० १४४. विमलोख-दू० ३६३. विलोड़—दू० ४२३. विसाज—प० ४०. विहानू-प॰ १७७. विहार प्रदेश—दू० ३१६. पींसवाडिया—दे०—"बोसवाडिया"। वीजावासणी—दू० ३८८. पींकेवा - प० १२४. घोंकोली-विनध्यावाली—प० ६. वीकमपुर-प॰ २२६, २४०. दू॰ वीक्तण-प॰ ६६. २६१, ३२१. वीकानेर—प० - ३१, ७६, १३१, १६८, २२१, २४०, २४२, वीम्होता—हू० २४६, २७७. १६६, १६८, १६६, २०३, २०४, २०४, २०७, २७६, बीह्—द्० ४२२. २७७, ३२७, ३३६, ३३७, बीड़—हू० ३४१. ३३६, ३४०, ३४१, ३४२, बीदर—दू० ४४०. ३४४, ३४८, ३४६, ३६३, वीदासर—दू० ४४४. ३६४, २७०, २७३, २७७, चीरमर्गाव—दे०—''वीरमर्गाव''। ३७८, ३७६, ३८४, ४००, वीरमा—दू० २७६. 888. वीका सोलंकी का तालाव--दू॰ वीरेालिया--दे॰--'वीरेाली''। ३१६. धीखरण—दू० २७६. बीखाड़ा—प० ११७. वीचवाड़ा—प० ११८. बीक्टॅदा-प॰ ह.

घीजल—दृ० ३४६. यानली—प० १७८. घीजा—दृ० ३४३. वीजानगर--दे०-"विजयनगर"। वीजापुर-प० १०२. टू० ४४०, ४६३. यीजाचा--प० ११६. वीजोराही—दू० २४७. वीजोलियां—प० १०४. वीमावाडिया—टू॰ ३६७, ६८८, ३६४, ४२३. २४४. टू॰ ११, २४, १४०, धीमोराई--्टू॰ २४६, ३२७, ३४१. १६८, १६२, १६४, १६४, वीठगोक—हू० ३४४, ३६३, ३७३, ३७७, वीरुटंका-प० २३०. चीरे।ली, बाह्यलॉ की-प० ११६. वीराली, भाटों की-प॰ १९७,१९६. वीलाड़ा—प० २३१. दू० १४४, ३८७. वीस्तपुर—प० ६, ६, १२१, १२६.

घोसिया-पीपलिया-द० ७४. बुंदेलखंड-प० १०२. दृ० २१०, त्रवटा-दृ० ४२४. 299.

बुखारा-प० १०२. वुचकटा--इ० २४६. बुज-दृ० ३२२.

वुजमाल-प॰ ७.

बुएकिया-प० २४८.

बुधेरा-दृ० ३४३.

ब्रस्ड बरगट-प० ७.

बुरवटा, श्रोयर्सा का-टू॰ ४०७.

बुरहानपुर-प० ६६, ६२, १०२, बेंडरण-दू० ३४६.

१७०, १७६, १७७, २१४, वेतवा—प० हस. २१७, २१८. द्० ११, १६, ३३, चेद्ता—प० १७. ३४, २१४, ३६२, ३६३, ४०४, 800.

बुँदी-पट १, ३, ६, २३, २६, बेरेाल-दूर १६८. ४१, ४७, ४=, ४०, ४२, ४३, बेरोलाई—दू० ३४३. ४४. ७२, ७६, ६८, ६०१, बेलावस-प० ११८. १०२, १०३, १०४, १०४, बेहड्वास-प० ४०. १०६, १०७, १०८, १०६, बेहरा—टू० ४४७. 990. 999, 998, 998, ११४, १४६, १८८, २१८, २२६. द् ० ४०४.

वृचोदा-प० ११८.

वूजड्—प० ४७.

वृदद्ी--प० ११६.

वृटहर---द्० ३५३.

बूदेची--दू० ४१४.

ब्ढेलाव-- द्० ४१४.

जुनाग्गी—प० ११७.

व्राज-प० ११८.

वसिया-प० ११=.

वेकरिया-प० ४.

वेगम या वेगूँ--प॰ ३, ६, ३४, ७२, ७३, ७४, ७६, १८६, २१८,

₹8₹.

वेटेार--प० ७४.

वेठवास-दृ० ३६७.

वेडच नदी-प० २, ४७.

वेराही-दू० १४१, ५०७.

बेरू-टू० ४०४.

वैनाता-द० ४४४.

वैरसलपुर-दू० ४३६.

बराट--दु० ६.

धोखड़ा-प॰ ४.

बोबरी-द् ०२४७.

वोद्वी-दृ० ४१४.

वोड़ानड़ा—हू० ४१४.

वोल-दृ० ४०४.

वेाली वणहटा-द्० १४७.

वोलो—हू० २४६. वोसोला—प॰ ६४. वे।हरावास—५० २४०. व्यावर—५० १, म. ब्रह्मणी—प० ६. वद्यसर—दू० २१६, २=२. वहास-प० ११७. व्रह्मा वासगी—टू॰ ४०४. बाह्यण्याहे—दू० ४=२. बाह्यस हेड़ा—प० ११६. 47 भवरी-प० १६८. भँभोरा- हू० २४६. भगतावासणी—दू॰ ४०१, ४०८, ४३०. भगवंतगढ़--५० ह. भटनेर-प० १४४, १६८, १२४. हू० समिरा-प० २४८. १६२, १६३, १६४, २०२, भविरी—दू० २४६. २०४, २६१, २६२, ३१७, भहिरा—दू० ४०४, ४२२. २१८, २७०, २७३, ४२७, माउड़ा—हू० २८०, ३८१. 880. भटा-प० २१७. भटेंडा—दू० ३६२. भटेनडा--हू० ३३३. भटेसर—दू० २७६. मही—हू० १४. भडलेां गवि—दृ० ३४३. भडोंच-प॰ १६६०. दू० २४०, भाट देश-प॰ २१७. २६२.

भदलो--ह्० ३४३.

भदाखा—प० १८४, १८४, १८६. भदावर—ह्० २१२. भद्र-हू० २१३. भद्र काली—दू॰ १६६. भद्रेसर—दू० २२०, २२१, २२४. भनाई—टू० ४४३. भरखिया-- प० ६४. भरवासी—प० १६८, १७८. भवराणी—दृ० ४०३. भवागा-प० ४७. भगितर-- दू० ३८७, ४००, ४२६, ४३०, ४३४. भांडेतर — प० ११८. भांडिर-प० ४, म. दू० २११. भडिवलं—प० १८३. र्भाडोलाव—हू॰ ३८८. माखर—ह्० २७६. भाखरड़ी—दू० ३३४. भाखरी जदादास—ह्० ४०१. भागवा—प॰ २४=, २४६. भागीनदा़—टू० २४⊏. भाचरणा—प० ९७८. भाजै—प० ह. भाटराम-प० ११८. भाटिया नगर--हू० २०४, ४४४, ४४६ •

भाटी का चंद्राव - दू० ३४६. —शहर—हु० ४४६. भाटेर-- द० ४३०. भाटों की ऐवडी-प॰ ११६. भारे।ही--प॰ ध. भाड़ ग-हु० २०१, २०२, २०३. भाढ्वा--द्र १६४. भाइली-प॰ ११८. भागागढ़-दू० १६. भादला-दृ० ४१२. भादासर—दृ० २४६. भादानग्-प० १७८, १४६, १६४, १७७, १८०, २२४, २२६. द्रु० १६, २८१, ४०३, ४१७, ४२२. भाद्रेणसर्या भद्रेसर-इ० २२०. भानावस-प० १८०. भानिया-ए० २४६. भाभेलाई-दू० ३८७. भामरा--५० ११८. भामोलाव-प॰ २४६-भारजा-प० ११७. भारमल सर—दू० ३४७, ३४७. भालेसरिया-दृ० ४१४.

भावनगर-- दू० ४६०.

भावाहर-दू० ३६०.

भावी--दू० ४००.

भाहरू-प० ११७.

भिटंडा-प० २००.

भिड्-द् ०७१.

भिगाय-प० ७४, ७४, २३०. भिरदु-दु० ४८१. भींदासर-- द्० ३४७. भीतरी-प० ११८. भीतराट-प० म, ११७, १३३. भीनमाल-प॰ १२४, २२८, २२६. भीम का श्रोड़ा-प० १. भीमल-प॰ ६४. भीमागा-प० ११७. भीमासर-दृ० ३४१. भीलड़ा छोटा-प० ११८. भीवडामा-प० ११८. भीलाङ्या-प० ३३. भीलवण-प० ६२. भूज देश-द् २१४, २२२, २२४, २४०, २६६, २६२, ४६३. भुजनगर-प० २४४. द्र० २१६, २२६, ४६६ भुद्हदु—दू० ४१८. भूँ हू-प० २४६. म् डेल-प० २४१, २४२. मूकर-प० ४४१. भूका-प० २४८. भूकाण-प० ११६. भूतगांव-प० ११८. भृतेल भाटीव-प० १८०. भूडेल-प० २४३. भूगोद-प० ४. भृवा--द् ० २४७. भूमलिया गढ़-दू० ४८१.

भूमाद्दा-प० १८१. भूवड्--दु० ४१म. भेड़--दृ० ३३६, ३४०. भेला--द० ३४७. भेलू-- दृ० १८३, १८४, ४४२. भेव-प० ११८, १३४. भेंसडा--दु० २६०, २८२, ३०७. भेंसरे।इ--प॰ १, ६, ४०, ७२, ७४, मज-प॰ १८८.

भैटाल-प० १=३. भोंद--द० २४४. भोगपड़ी-प॰ दह. भे।जनेर-प० १०३. भोटार्गी-प० १९७. भाषाल-ए० ३४. दृ० ३३४. भीगद-प० ४. भे।लासर--- द० ३४म.

स्य

भोवाद-दृ० ३२६, ४२७.

मंगरीपगढ़---दु० ४=२. मंगली का थल-द० २७४, २७६. महावला-प० ४, ४. मंडण--ह० ३६०. मंदरया-प० ६४. मंडल-प० ४, ७. द् > २६६. महार-प० ११७. मंडोर-प॰ २३, २४, २६, ३१, महली, लवेरे की - द० ३६७. ३३. १६२, १६४, १६४, १६८, मखोहरा-प० ११८. २२=, २२६, २३०, द०७, मतोड्।--द०३६४. १११, ११६, २०७.

२६, ६०, ६१, ६४, १०२, १०४, १०६, ११२, ११३, 112, 114, 118, 120, ३२२, १३१, ४४८, ४४६, 823. मंदसोर--प० १, ३, ६४, ७२, ६३, ६६, ६६. ७६, १०४, १०६, १०७, २१८. मजरी, भाटों की-प० ११८. भैंसासिर की द्वारी—प० १८६. मज मैदाना—प० १८६, १८८. --सोढाराम की-प॰ २४३. सकराणा-प० १५६. मकरोढ़ा—प० १३७. मकली--दु० २४४. मकावल-प० १९७, ११=. मगराउवा--प० ११८. मगरा-प० ११७, ११८. मगरोप—प० ४३. मगल वाहण-दु० ३६०. मञ्जी शहर-प० ४८. सळ्वाळा--द् ० ३८१. मह्य-प० ४७. मडाज-- दृ० २४६. मत्स्य-प० २३१. मंडोवर-प० १६२, २८८. तृ० ६, मधुरा-प० २४८. तृ० २७, २१४,

२६१, ३१२, ४४⊏, ४४€. मथुरी--दृ० ३४६. मदारडा--- प० ४. ६. मदारा या सदारिया-प० ७७. मदासर---द्० २८२. मनी पहाड़ी-दू० ४४६. मनाहरपुर-टू॰ ६, ३३, ४४. ममण वाहण--दृ० ३६७. मम्मण-- टू० २६१. मरुमाड्—दे०—"मारवाष्" । मरोठ---द् ० २१, ३८, २६१, -२८७, २६८, ३४६, ३६०, ३७०, मीडिखी—प० ११८. ₹೮⊏. मलकासर-दू० ४११. मलार की पाड़री-दृ० ४१६. मलारण-प० ६. दू० १४७. मलिकपुर—दू० १७. महनाल-दे -- "मेनाल"। महत्तांगा-प० १७६.

महसिया-दृ० २८६.

महाजन-दृ० ३४६.

महिराजागा-प० २६६.

सह खीची-पं० १०१.

महेला-दू० ४२२.

सहुवा--प० ६४.

महानाल-दे०-"मैनाल"।

सह—प० २०१, १०२, १०३.

मही-प० ३४, म६. दू० मम, १७०.

हर, १२८, १६७, ४२३, ४२४,

४२६. महंसरी चीवा करमसी की-प० 995. सहोबा-प० २२२. दू० २१०. र्मागणी--दृ० ४६१. मागरोल-इ० ४६०. र्मागला-इ० ३६१. र्मागले। द्-टू॰ ४. मचाल-प० ११८. र्माडय---प० २१४, २४४, २४४. र्माडखसर—दृ० ३६२. मंडिपुरा-प० २१७. र्माडलगढ़-प० २, ६, ६, २२, ३४, ४१, ७२, ७७, ११८, २१८. दृ० १७, १०६, ४८१. मीडवा-प० ११६, १८०. दृ० ३८७, ४०६, ४०६. मीडवाड़ा--प० ११७, ११८. मडिच्यपुर—दे०—"मंडेार"। मडिहडगढ़--दू० ४८१. मडिहा-दू० १३३. मीडाल-दू० २४७, ३७७. र्माडावरा—दू० ४२४. मांडावा—दृ० १४७, मिंडाहड़ी-प० ११८. र्माडाही-हु० २४७. महि—प० २६, ४१, ४२, ४३, ४६, महेवा--दू० ८१, ८२, ८२, ८८, ४स, ४४, ७८, ८६, ६३, ६७. ६६, ६००, १०७, १०८, २२६.

दू० ७१, १०८, ११०, १११, ११८, १२०. मडिोवाड़ा—प० ११८. र्माहिडिहाई—टू० २४६. र्माहेला, भीतर का-प० १८३. माकड़ा--प॰ ६. माचण-प० ४. माचेढ़ी-प० २३२. माछ गांव-प० ह. माञ्जला—प० ५०. माछेली—प० ४८. माटपार्ग-प० ११६. माड़-हू० २६६, २७०. माडली-प० ११६. माग्यकताव-प० १८०. द्० ४१४, 894.

माणकियावास—दू० ३८६, ४२४. माणेवी—दू० ४११, ४१४. माथका—द्० ४६३. माद्डी--प॰ २४७. माद्तिया—दू० ४३४. मानपूर-प० १, ३, ११७. मामाकुंड--प० ३६. मायथी--- हू० २१६. मारली--प० १०३.

मारवाड़—प०१,२, ४८, १०८, मिलसिया खेड़ी—प० ६८. १२४, १३६, १४४, १७६, मिल्की श्रमिरामपुर-प० १०२. २२२, २२८, २२१, मिसर—दू० २४४. २३३, २३४, २४१, २४६, मींडावाड़ा-प० ११८.

१३४, १३६, १३८, १४८, १४४, १४६, १४७. १६६, ३२६, ३३२, ३४८, ३४२, **૪**ફળ, ૪ફદ.

मारेल--प० ११७. मारोड-दै॰-''मरोठ"। मालगवि—प० ११७, १३०. मालिएयावास-दू० ४७१.

मालपुरा-प० ३, ४, ७०, ७४, २१६. द्० १६, २४.

मालवा-प० ४८, १०, १४, ७७, हम, १०४, १२०, १६०, १६६, १६६, २२०, २२१, २३१, २३३, २४४, २४६. ट्० ४३, १५४, २७४, ४२६, ४४३, 388.

मालागड़ी-दू० २४६. मालावास-प॰ ११६. मालिया--द्० ४७०. मालीगड़ा-दू० २७६. माल्हण-प० ४. माहिष्मती—दू० ४४८. माहोली—प० ४६, १४४. मिरजापुर—हू० २१०. मिर्यां का गुढ़ा-प० ११४.

२४३. टू० ४४०, ४८, १०६, मीठिडिया—टू० ३४३, ३७३.

मीतासर-इ० ६६. मीनमाल-टू० ६४. सीसच-दे०-"नीमच"। मीराग्-प० ११७. सुँगधला—प० ११७, १३७. मुंगाह - दू० २४६. मुंजपुर--टू० ४६२. मुंड खसोल-प० ४७. मॅंधियाड़—दू० २३४, २३४. मुकुंदपुरा-प॰ २१६. सुद्रहा-प० ११७. मुद्रगगिरि-दे ०- 'स्र गेर"। मुलतान-प॰ २४२. दू० ६४, २६७, ३४६, ३४७, ३४२, ३५५, ३५६, ३५⊏, ३७०, ३७८. ४४४, ४४६, ४४७. मुहार---दू० २४७. मुहारादासी-दू० २४१. म् गयला—दे०—"सुँगयला"। मूँगेर या मुद्गगिरि -प० २२६. मूँडेई-प० ११८. म् डेलाई-- दृ० २६४, ३७७. म्रली-रू० २४७. मृखवद्—प० ११=. मूलावत-दू० ३४७. मूली-दू० ४६२. मृसावल-प० १३७. मृसी-गड़िया-प॰ १. मेळुश्रा--प० २४३. मेड्--इ० ६.

मेडतक (मेड्ता)--प० २२८. मेड्ता-प० ३, १६, २०, ४६, ६६, ७३, १८०, २२६, २३६, ।२४४, २४४. दू० १३, २४, ३८, १४२, १४३,१४४, १४७, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६६. २४८, २७४, ३६७,३७३, ३७८, ३८४, ३८६, ३८८, ३६४,३६७, ३६८, ४०३,४०८, ४२३, ४२४, ४३४. —(मेडंतक)—प० २२८. मेड्।--प० १२७, १८२. मेदपाट—प० ७, १७, ४१, ४०. मेद्सर--- दू० ४४३. मेयारा, दंवा का-- दु० ३४७. मेरवाड़ा वड़ा--प० ७, ८. मेरारी-- दु० ३४३. मेरियावास-प० २३८, मेलूरी-दू० ३४३. मेवड़ा--प० ११६. मेवड़ासर--दृ० ३४७. मेवरा-दू० २६२, ३६४. मेवल-प० ४, ७. मेवाड़-प० ४, ४, ७, १०, ११, १४, १७, २४, ३१, ४०, ४१, ४२, ४३, ४६, ४४, ४६, ७१, ७२, ७६, ७६, दर, दर, ६३, १२४, १२४, १२८,१८६, १६४, १६४, १६६, २१७, २२२, २३७. वृष् १०म, ११६, १३०, १२१

३३४, १४४, १६६, २४३,३८१, २८४, ३८८, ४६७, ४७१. मेवात-प० ७, ८. मेवांगरी-प० ११७. मेहगड़ा-प० १७६, १८०. मेहली-प० १७८. मेहवा-प० १८३, २२३, २२४, मेारोली-प० ११८. २४=, २४०. दू० ६४, ६६, ६७, मोलेला-प० ६=. ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७६, ७७, ७८, ८०, १८२, से।हनमंदिर-प॰ ४७. २६६, ३१६, ३१७, ३२७, ३३४, ३४२, ३४७, ३६३, मोहारी-द् ११. 823. मेहाकेार—दू० २७०, २७३. मेहाजलहर--द्र० ३२२. मेनाल-प० ४०, १०४, १७४, १=६. यागोपगिरि-दू० ४. मैमसर--इ॰ ३४८. मेहर-दू० २७६. मोकरड़ा-प० ११७. मोकलनड़ी-इ० ४१८, मोकलाइत-दू० २४६. मोखण कराडिया--प० ६४. मोखडा-प० ११६. मोखरी, मोखेरी—दू० ३४०, ४०१.

मोजाबाद-दे०-'भाजाबाद''।

मोटासण-प० ११६, १२४.

मोटासर—दू० २७७, ३४६.

मोटेलाई---द् ० ३६०.

मोडपुरा--प० १०३.

मोडा-प० ११७.

मोडी-प० ६६, २४४, २६०. मोड़ी मूलवाणी-दुः ११२=. मोरधला-ए० ११६. मोरदा-प० २४१. मोरवो -- दु० २१८, ४४०, ४६१, १४६२. मोरियोंवाला-इ० ३६०. मोलेसरी-प० ११६. मोहनी-इ० २१२. मोही-प० ३, ६. मोजाचाद-हु० १, २८, १४७. य 3 रॅगाईसर--द् ४४४. रडोद श्रासरी-इ० ३६२. रगार्थभोर--प० ३, ४८, ४०, ४३, Eo, 908, 990, 999, 980, १६१, १६७,२००, २१८, २३१. द्रु० १७, १८, १४७, ४८३. रतलाम-प० ६३, १८२.

रत्नपुर-प० ६, ७३, ७४. रवडेता--प० २४४, २६०. रघोरा--द् ० २४६. रवाईिखया-दृ० ४११. रवाई--प० ११७ रहवाड़ा--प॰ १३४.

राइ्ण-प० २=. राकद्वा--- द् ० २८२. राखाणा--प० १५७. राजकोट--द् ० ४४०. राजगढ़ - प० २४६. राजगियावाम —दु० ३६७. राजण-दु० ४. राजनगर-प० १३. राजपीपला-प० म६. दू० २४४. राजपुर-प० ७६, २१८, २३२. राजवाई की तलाई-दृ० ३१३, ३२७. राजसखेड़ा--दृ० ४६२. राजा का जगनेर-प० ४. राजासर—-गृ० २०६, ३४६. राजोडा-प० ११६. राजीर या राजपुर-प० २२२. दू० ४४. ३६७. राठ-दु० २११ राठ का दिमया-प॰ ११. राठासण-प॰ ६. राड्धरा-दृ० ३४१. राडवीरा-प० ११८. राणकवाडा--१५७. राग की तलाई-दू० ३४४. राणपुर-प० ३, ४, ३४, ३६, २२८, २४४, ४६२. राणासर-दू० ४४४. रागाहल-द् ३४६.

राणीवाला—द्र० ३४६. रागौरी--दू० ३४७. राणोहर, रायमळवाली-दृ० ६१६. रातवेरै--प० २३२. राताकाट-प० २३४, २३४. राधनपुर-प० २३३. रामकोहरिया-द० ४२३. / रामगढ़-प० १०२, १८६. ट्० २६. रामदावास-द० ४१४, ४२२. रामपुरा-प० १, ६, ७२, ६१, ६७, ६८, १००. रामपोल-दृ० ३६६. रामसर, लूड़ी-दू० ३४७. रामसिंह की श्राजरी-प॰ ११७. रामसेण-प० १२८, १२६, १३०, २३३. रामा का पाडीव-प॰ ११८. --- का बाटेरा--प० ११७. रामावास-द् ३६७. रायण-दृ० ३७८. रायधण-द् ० ४७०, रायधगापुर--प० २३३. रायपुर-दू २८, १६८, ४७२. रायपुरिया-- ५० ११८. रायमलवाला तालाय—द्० ३०७. रायमलवाली--दू० २७७. रायमलवाली राखोर--दृ० ३७३. रायमा-प० १७८. रायसेन--प० ४१. राव का तालाव-द्० ३५३.

राखी-प॰ २४४.

राविणयाण—हू० ४२३. रावतसर—टू० २४६, ४४४. रावर-प० २६. रास-टू० १६८. रासा—दू० ३७७. रासे का गुढ़ा—दू० ३६३. राहंग--प० ४. राहड़ीत का पातरा—हू० २७६. राहिण--प० ६६. रिड़ी—दू० २४७. रिणमलसर—दू० ३३६, ३३६, ३७८. रिगा-प० १६८, १८६. रिवाद्गी—प० ११७. रींछड़ी—प० ११६. रीछेड वाघारे—प॰ ४. रीडिया—दू० २४६. रीर्वा--दू० २८, रीविया--ए० ११६. रीवी--प॰ ११८. रुणोचा—दे०—"रूण"। रुद्रमाल प्रासाद—प० २०७. रुँदिया—टू॰ ३१८. रूँदिया कृवा-प॰ १७६. रुर्श्राध—प० १७. रूप--प॰ ३०, २३०, २३४, २३६. दू० १२२, १३०. रूणकेाट-प० २३४. रुगवाय---प० २३४. रूपनगर-प० ४४. टू० ४३०. रूपरास-प० १.

रूपावास-प० १८०. रेतला--दू॰ १८२. रेर्या—टू० १८, १४४. रेवाड़ी—टू० २६, ३४, ३७, ३८. रेवासा—दृ० ३४. रेलवन—प० १०२. रैयो-प० २१६. रेाजेड़—प० ११८. रोहणवा—टू॰ ३६७. रोहगा, श्रोयसी का—दू० ४०७. रे।हिदा-प॰ ११७. रेाहिसी-दू० ४४३. रेाहितासगढ़—दू० ४, ४८२. रोहिलगड़—टू० ४८१. रोहीसी--प० २४४. रेाहुवा-प० ११८. रेाहेचा-प॰ १७८. रोहेड़ा--प० ४, ह. ल लंका-दू० २७६. त्तकद्वास - प० १७.

खक्खी जंगल—दू० २६१· ् लखनाती—दू० ३१६. लखमेर—प० ११६. लखावली या लाखाहोली-प॰ ६, जखमणसर—दू० ४४७. लदाणा—दृ० २६.

लवीह—द्० २४६. लमगान-दृ० ४४६. लवाइण-प० १. जवागगड़-प० ४, ६, १८. ववरा—प० १७१. टू० २८७, ३६१, वालाणा—टू० ४२२, ४२३. ३६२, ३६३, ३६४, ४०६, लालावर--द् ३४६. ४२२, ४२३, ४२४. लवेरे का पूरला—दृ० ४०४.

380.

-- की मड़ली-- दू० ३१७. लहर हूँ गरी-प० १८६-लागच--प॰ ६४. र्जाविया-१६४, १६८, लाकड्वाला-प० ३६०. **बाखड़ी—**नृ० २१४, २१६, २२०. जाखासर--दू० ३६०, ३७८. -लाखाहाली या लाखावली-ए० ६,

ताखेट-प० ५७. लाखेरी-प॰ ११०, ११२. लाखेरी, गोड़ों की-प० १०१. लाखोटा-प० ४४. लाज-प० ११६. लाट देश---प० २२०. लाठी--दृ० ३२३, ४४६. लाडीवाला—दू० ४६०. लाठी इरमावर-दू० ४६१. ब्राइस्-प० १८६, १६०. लागोला-द्० २४६, २४६. लाधदवा---द्र० २०१. त्ताघडिया--द्० २०३.

लाप मंद्याराठी—हू० २७६. बालसोर--दृ० २८. लास-प० ११८, २१७. लास मूणावद-प० २१७. जवेरे की वासणी-द्० ३६१, ३६६, लाहीर-प० २००. दू० ४, ३००, इद्भइ, ४४६, ४४७. लिखमीवारा—प० ११८. लीकड्।-- द० ३४३. लीखमंडी दमोर-प० १. लुड़ली—दृ० ३=७. लुद्रवा-द्० २५६, २७१, २७२, ४३८, ४४७, ४८२. लूभासर-प० २४१. लूड़ी रामसर—दू० ३४७. लुगावाहा-प० ७८. लूणी नदी-प॰ १७२. दू० १२६, ४१७.

लूगोई-दू० २८२. ल्योदरी--द० ३४२, लेावारा--द्र० २७६. लोगरपुर--दृ० २१२. लोटाणा-प० ११७. लोटीवाड़ा-प० ११८. ले। ठीधा--प० ६०. लोड्ला-प० ११७. लोघरी-प॰ ११७. लोलटा-प० २५३. लोजावस-द् ३६८. कोलियागा—द्० ३४०, ४४६. वाचाहर,—प० ११८. वाचेल—प० ११८. वाचेल—प० ११८. वाचेल—प० ११८. वाक्तेन्प ११८. वाक्तेन्प ११८. वाक्तेन्प ११८. वाक्तेन्प ११८. वाक्तेन्प ११८. वाप—द्० ३४६. वाप—द्० ३४६. वाप—द्० ३४६. वाप—द्० ३४६. वाप—द्० ३४६. वाप—द्० ३४६. वाप—प० १६८. वाप—प० १६८. वाप—प० १६८. वाराग्सी—प० १११.

ପ

वंसरोट-प॰ २९७. वंसहीगढ़--दू० ४८२. चग--प० ११८. वज जीपर यहाइ--द्र० २४१. चत्स-प० २३१. वर-दू० २७६. वरजीग-दे०-"धरजीग"। वरसिंहसर-प॰ २४४. वराह—दू० २७६. वर्माण-प० १३०. वत्तसीसर-दृ० ३४३. वजहगा-प० ११८. वह मंडल-प॰ २२६. दृ॰ ४४४. चसाड्-दे॰-''वसाड्''। वहगरी-दे॰-"बहॅगरी"। बहद्वे-द् २४२. वहदुदा-दू० ३४७. वहत्तवा--प॰ २२३. वाखलवाळा—दृ० ३४७. वाघावास-प० १७४. वाघोरा-प० ४.

वाचाहढ़-प० ११८. वाचेल-प० ११म. वामनाह्या-दृ० २४६. वाटला--प० २४४. वाधार-प॰ १३४. वाप-ह्० ३४६. वाराणसी-प० १११. वारु छाहिण-रू० ३१४. वाल डीडवार्णे-द् २६०, वाला-प० १०३, १७७. द० ४१=, 358 वालेसर--- ह्० ३६२. वाव, भाटी दलपत की-दू० ३४७. वास-प० १८३. वासडोसा—प० ११६. वासणपी-दू० २४६, २४६. वासणी, चामूँ की-द् ० ४११. -- लवेरे की--दू० ३६१, ३६६, ३६७. —हिंगीला की—दू० ४२३. वाहतखंड, गुनर्गवाली—ट्० ४२६/ विध्याचल-प० २००. द० २१०. विंध्यावली—दे०—''वींकोली''। —मैनाल वीजोलियां—प० १०४. विंध्येलखंड—द्० २९०. विकु के। हर-दू० ३७४, ३६३, ₹₹8. विकुंपुर--टू० २८२, ३२१, ३४७, ३४३, ३४४, ३४६, ३४७,

३४८, ३६०, ३६१, ३६२, वेहलवा-प० २२३. ३६३, ३६४, ३६६, ३६७, वैगण-दू० २४३. ३७०, ३७४, ३७७, ४०६, व्याघ्र पछी—प० २१६. ध३६.

विक्रमपुर--दू० ३४६, ३४६. विजणोट-दृ० ३४४. विजयनगर-प॰ ४६. टु॰ ४४०. विजयराय सर-दृ० २७१. विद्रभं-प० २३१. विनायक की हूँगरी-प॰ १८६. विभोग-प० ११७. विमल वसही-प॰ २२१. विम्मगवाह — दू० ३४६. विराणी--दू० ३३४. विसाइग रामपुरा—दू० ४१४.-वीकमपुर या विक्रमपुर--दृ० ३४६. चीकुँ-प॰ २४६. वीठगोक—दे॰—"वीठगोक"। वीठिया-प० ११६. वीनावास-दू० ४२२. वीरपुरा-प० २०१. वीरमर्गाव---दू० २१८, ४६१, ४६३. वीरसमुद्र-दू० २१४. वीरसरा-- दू० ४०४. वीरोग्गी--दू० ४०६. वृंदावन — दृ० १४. वेराई--दू० ४२६. वेरावस—दू० ३८६. देराही श्रासा का थाना-दू० ४११.

चेहदा-प० ११६.

I

शत्रुं जय-प० २११. दू० ४६६. शत्र जय नदी —दू० २४१. शमसावाद—दू० ४८३. शाहजादाबाद करावीर—प० ७७, शाहजहानाचाद क्पासण--प० ७७. शाहपुरा-प० ७२. दू० ३८, २०६. शिखरगढ़—दू० ३२. शिव की वाड़ी-दू॰ ३४४. शिव बहा-दू० ७. शेखावाटी-प० १६६. शेवासर--दू० ३४६. श्याम-दे॰-"सोम नदी" श्रोनगर—( श्रजमेर )—प० २७, ४६. दू० १५४.

श्रीमार-प० १मर. 3

संसादा-प० १८०. संतन वाव-प० १६०. संबेराई--दृ० ४०४. समेल-दे०-"समेल"। सकर-प० ३१म. सकरगढ़-प॰ २१८. सकरसर--द्० ३०६. सकराणा-प० १४६, १४६. सजडाऊ-द्० २४६. सजना-च्रु० ३३४.

सणवाद--प० ६४. सतापुर-प॰ ११८. सतिश्राहो—दू० ३४३. सतिहारी—दू० ३४३. सते।ही—दू० ३२३. सघाणा—प० ४४, २१६. ₹88. सदागढ़--दू० ३४६. सपहर—दु॰ २४६. समंद--प॰ २४०. समदङ्ङी—प० १७६. समदङा-दू० २७६. समदोला—दू० ३८४. समावली—प० १८०, दू० ४००. समियाणा—दू० ३७०. समीचा--प॰ ४. समूगढ़—ड्० ४६२. समूजा—प० १८१. समेळ—प॰ १४४. तू०१४८, १४६. —खावसा—प० १. सम्मा—दू० ४४०. सरिंगये—५० २४४. सरगुवा पहाड़ी—प० ४. सरनपुर—ह्० ३६०, ३६७. सरसती गाँव—दू० ३१८.

सरस्वती नदी-प॰ २१२, २२१.

सरेर्चा--प॰ ६६.

सरातरा—प० १३०.

सलभनपुर—दू० ४४७.

सलखा वासी—दू० ६७.

सल्वर-प० १, ३, ४, ६, ६६, ७३. सवराङ्—हू० ४०४. सवालख-दृ० ३६. सहरा—हू० २१२. सहस्रलिंग सरे।वर-इ० २७४. दू॰ सांबली—हू॰ २७६. सिंगण-दृ० २४=. सांगानेर-हू० ४, २४, २६, संगात-प० १०२. र्साचोर—प० ११=, १७१, १७२, १७३, १७४,१७७,१७८, १८२, १८३. तू० २०८. संड्वा—टू० ४४६. स्तिरवाड़ा—१० ११८. स्रतिलपुर—्टू० २१८, ४६६. सतिलमेर—टू० १४३, १४४, ३२१, ३२६, ४३७. र्साधाणा—प० १८३. सभिर—प० १०४, १६६, १८४, १६८. टू० १, १०, १३, २१, २४, १०४. स्तित कुँशा—टू० ४०४, ४०६, ४१४, ४२२. सविलता—दू० ३८८, ४२६. स्वितवाड़ा—प॰ ११८. साएरा-प॰ ४. साकदहा-प० १११. साख् किशनसिंहात—दू० ४४१. सागवाहा-प॰ ११७. साजनारा—दू० २७६.

साजीत—दृ० २८२. सामना—हु० २८६. साठ का पयग-प० ११म. साइडा—प० ११७. सागपुर-प० ११=. सातसेण—५० ११८. सातवादा—प० ११८. साधागा-- हु० ३६४. सादड़ी—प० ३, ४, ६६, ७७, ६४. साददी, कुंडल की-ए० ६५. —गंगादास की—प॰ ४, इ. —मालों की—प० १२, १=. —तेजमाल की— प० ६३. ---वडी--प० ४३. सादियाहेडा-प० ११६. साधीसर-प० २४२. सापली---दु० २५६. सापा-प० १८१. सावरीज—दु० ४०१. सामाई—द् ० २३६, सासिर्या-प० ३०४. सामियाणा-- हू० ४३७. सामूई—दू० २४४. सामोत—दृ० १६. सायरे का घाटा--प॰ ३. सारंगपुर-प० १८६. सारण-प० १. सारगोशवर-प० ११८. साल-प० ११८. सालहरा-प० ६८.

सालेट-मालेट-- द्० ६. सालेडी--हू० ६०. सावड़ा—दू० ३२४. सावडाऊ कालियाठड़ा—दृ० ४१४. सावंत कुँया—दे०—''सवित कुँय।"। सावरला-- टू० ४१७. सावा--प० २४४. सासण-प० ११६. साहरियागा--प॰ १७८. साहलवा-द्र २७६. साहला—दू० ३८६. साहवे के तलाव--दू० २०६. साहिलगढ़--दू० ४८१. साहे।र---इ० ४४४. सिंगला—दृ० ३६२. सिंवगोता-५० ११७. सिंघाए-प० ४. द्० ७१. सिंघावासणी – हु० ४२३. सिंडिमन-दू० २४४, सिंध-प० ३४, १०२, १०३, १४४, १६६, २३१, २३२. ह्० ४०, २०७, २३६, २४०, २४६, २४४, २४६, २६२, २६६, २६७,२७०, २७१, २७६, ३२१, ३२४, ३२८, ३२६, ३४६,३६०, ४४४, ४४७, ४८२. सिंधलवाटी-प० २७. दू० १३४. सिंधु नद-प० ७. हू० ४४६, ४४८. सिंधुवन—दू० २४४. सिंहगणा-दृ० २७६.

सिंहधली—दू० २६४, २७०. सिंहलवादा—प० १७२. सिगड़िया-प॰ ६. सिंगला-प॰ ६४. सिणवाड़ा—प० ११७. सिद्धपुर-प० २११, २१२, २२१. सिद्धमुख-दू० २०३. सिनगारी-प० १६४. सियलारा-- दू० २४७. सियाणा—प० १३०. सियारमा--प० ४७. सिरंगसर-द् ० ४४१. सिरड़-प॰ २४३. दू॰ ३६२. सिरड वांसिया-दृ० ३७६. सिरगवा--प० १२१. सिरवा—दू० २८१. सिरवाज---द् ० २१२, २१४. सिरवाड़ा-प० ४. सिरहङ्—दू० ३४६, ३७४. -वड़ी-दू० ३४७. सिरागा-प० १७८, १८०. सिरूणवा पहाड़ी--प० १२३. सिरोहर्गी-प० ११८. सिरोही-प॰ १, ३, ४, ४, ४४, ७८, द्ध, ११७, ११**८, ११६,१२**१, १२३, १२४,१२६, १२८, १२६. 120, 121, 122, 128, १२७, १२८, १४६, १४७, १६७, १८२, २०८, २१७,

१७३, १७४, १७८, २७१, २८०, ३१७, ४११, ४२२, ४८१. सिवराटी--प० ११८. सिवाणी-दू० २०२. सिवाना-प० १४२, १४३, १७८, १७६, १८०, २४४. दू० १६१. ४०म, ४१७, ४१म, ४२२. ४२३, ४८३. सिहारा--द्० ४०८. सीकर--- दू० ६, ११. सीकरी-प० ४७. दू० १७. सीकरी पीलेखाल-दू० ४७२. सीमोतरा-प० ११६. सीत बुहाई गांव-द् ७४६. सीतहड़ाई--द्र० २४७, २४६. सीतहल--द्० २४६, २४६. सीताहर--दू०। ४६१. सीधुर--प० १०८. सीप---दू० २२२, सीवेरी--प० ११७. सीयल-दू॰ २४७. सीरोङ्—प० ४. सीराङ्गे—प० ११७, ११८. सीराेदी दंगडीरा-प० ११८. सीलवनी-द्० २११. सीलोई--प॰ ११८. सीसोदा गांव--प० १३, १७, १८, ६७, १०६, २२१, २४७. हू० १४८, १६८, सीहण वाड़ा—प० १९७.

र्कीत्यामा-- १०८. मीपत्र--- १३६. तीला-चन १. हीताका—ए० १८३. ट्० ३७२. सीरार-इ० ४०३. लीहार-प० २११. दू० ४४६. सुंडल—त्० ४७२. सुव्याली-पर ६४. सुगालिया--- १०७, १७६. सुग्रा-- ८० ७२. सुनाह्यी-प० ४. नुस्तपुरा-प० ११७. सुरताणपुरः-प० ३३७. सरोड-इ० २०. सुवर्ण गिरि या से।निगर (जालार) --ए० ३४२. सुहड्ला--प० ११८. सहराणी खंड़ा--इ० २०३. सुहागपुरा-प० ६३. सुधा पहाड़-प० १४३. सृजारा--वृ० ३६०. सुजेवा, वीसग्री का-दू० ३२६. स्र-प० ११८. सुरजवासगी-द् २ ३८७, ४०१. सूरपुर--दू० ४७, ४१८. सुर सागर-प० १०३. सुरसेन-प० १८७. सुराकर—ंहू० ३२४. सुराचंद—प० १७२, १७४, २४३,

348.

स्राणी--द् ० ४१४, ४२४. सुरासर--दू० ३४६. सेंडणपुर--द्र० ४४६. सेमारी ताल्लुक--प॰ ३. सेरवा--प० ११७. सेर वासर—हू० ३४३. सेढेाळख—दू० २०८. सेतरावा--द्० १२६. सेता--दु० ३२६. · सेताराई--टू० २७७. सेरड़ा--दृ० २०४. सेराया-- दृ० ३८६. सेलेटी-दू० ४४६. सेलावट---द्र० २४७. सेवंतरी गांव-प० ४६, २१७. सेवटा वास-हू० ४०३, सेवड़ा—हू० ३४६, ३४७. सेवना-प० ६३ सेवाड़ी--प० ४, ११८. सेसूत्री-प० ११६. सेहरा-प० ११८. सेहलवादा--प० ११७. सेंधव--प० २३१. संसा—प० ६, सेंगा-प० १=२, १=३. सोजत-प० ३, ३६, ६४, ७६, १८१, २४६. ट्० ६३, १०४, १०४, १४६, १४७, १४८, १४६, ३२७, ३३३, ३६७, ३६८, ४०५, ४०४, 818,

४२३, ४२४. सोभेवो-इ० २४६. सेाढ़ाराम की मज-दू० २४३. सोनगिर ( जालीर )-प० १४२. सोनाणी-प० ११६. सोनासर---द् ० ३५३. सोनेही-प० १६७. सोम नदी-प० १, ८६. सोमनाथ-प० १०४, २२०, टू० २४१.

सोमेश्वर-इ० ४. सोयला--- दू० ४०.४. . सोरठ—प॰ १३१. ११४, २२१. दू० ४८, २२४, २२४, २२८, हरमाङा—प० ४८, ४६.

३३६, ४३४, ४४६, ४६०. सोल समा-प० ११८. सोलावास-प॰ १९६. सोलियाई--दु० २४⊏.

सोवाणिया-दू० ३७३.

सेाहड्-प० ६, ११=. सोहाण-दृ० २७८.

सेारेां घाट-प० १४६.

स्यालकोट-दृ० १७.

ह

हंसबहाला-प० ७२. हंसार-प० १६६. हट हटारा-इ० २७६. हरूपा--द्र० ३७३. हड़ेर--ट्र० २४६.

हर्णवतिया-प० ११८. हणादुरा-प० १९७. हताणु काट-द० २४६. हधणापुर--द्र० ४८२. हथूँडिया--द्र० ३,६७. हदारे। वासजक--- द० २८२. हनुमानगढ़--दू० २०४. हमीरगढ़-प० २२, ६४. हमीरपुरा—प० ७७, ११७. हरठाणा-प० १८०. हरदेसर--- टू० ४४६, हरभम जाल--प॰ २४३. हरभूसर-प० २४१. २४६, २४०, २६४, २७०, हरराज की लेाहड़ी---दू० ३४६. हरिगढ़-प० १०३. हलदी घाटी--प० ६६, १६४, हलवद--द्० २१८, ४३७, १ ४६१, ४६२, ४६३, ४ ४६४, ४६७. ४६६, ४ 803.

हलोद्र-दे०-"हलवद्"। ह्रवेली मोकीली-प० ७६. हिंसी-प० १६६. दू० २०४. हाजीवास-प० ६४. हाड़ोती-प० १०१, १४२. ४७२. . .

हाथल--प॰ ११६. हापासर-प० १०४. २७७, ३३ ३७३.

## ( १७१ )

म—्टू० २४६. ़ वाङ्ग—प० १६८. ् त—दू० २७६. ्र ला की वासणी—दू० ४२३. हुयरा—प० ६. ृह्या—प० १०४, ११४, हुर्मुज—दू० २४०. 'मलगढ़—ह्० ४**८२**. ेर--ए० ११६. ढू० २०६. हेमराज सर--दू० ३४३.

हीमा- ० ३६३. हीरादेसर-प० १८०. दू० ४०१. हुजासी—दू० २४६. हुणर्गाव—प० १७६. हेठसठी-प० ११८.